भीः ।



# भक्तमल

अर्थात

मङ्गकलपहुम

लेखक

श्रीप्रतापसिंह

सम्याद् क

## स्वर्गीय पंडित कालीचरणजी चौरासिया गौड़

ल्लनऊ

केसरीदास सेठ द्वारा

नवलकिशांर प्रेस में सुद्रित और प्रकाशित

सन् ११२६ ई०

े स्थारहची बार ]

सर्वाधिकार रचित है।

[२००० भतियाँ

# भक्तमाल का सूचीपत्र।

|                             |                                         |            | and the same of th |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| भक्तों के नाम व कथा पत्र    | भक्तों के नाम व कथा                     | पञ्च       | भक्तों के नाम व कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पत्र        |
| मंगलाचरण व भगवत्            | शिवजी                                   | રૂ⊏        | सदावती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>≂</b> ₹  |
|                             | ऋगस्त्यजी                               | 38         | केवलकूवां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>=</b> १  |
| की महिमां॥                  | रामानुजस्वामी                           | ૪૦         | ग्वालजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≂३          |
| मंगलाचरण १                  | रामानन्दजी                              | ઝુ૦        | गोपालजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>⊏3</b>   |
| भगवत् व नाम की महिमा २      | कृष्णदास पर्योहारी                      | <b>ક</b> ર | गोपाल विष्णुदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊏३          |
| गुरुकी महिमा ३              | गोविन्द्दास                             | <b>ક</b> ર | गगोशदेयीरानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊏</b> 8  |
| भगवत्मिक्त की महिमा अ       | विष्गुस्वामी                            | કર         | <b>लाखाभक्र</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ્≂૪         |
| भगवत्भाक्ते का स्वरूप र     | 1                                       | <b>ક</b> ર | रसिकमुरारिजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ΞX          |
| भगवत्भक्तों की महिमा        | माधवाचार्य                              | ઇક         | मनसुखदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>≅</i> \$ |
| कारंगादेवनागरीमें भाषान्तर  | नित्या <b>नन्</b> द                     | ક્રે છ     | हरिपालनिष्कंचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ='9         |
| श्चर्थात तर्जुमा होने का ११ | कृष्ण चैतन्य महाप्रभ्                   | ુ ૪૭       | हरीराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20          |
| मुख्य भक्तमालकर्ता की व     | ऋप सनातन                                | ४८         | रानी व राजाकी क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | था ८८       |
| दूसरमाषान्तर करनेवालों      | नारायण भट्ट                             | ४२         | पक राजाकी लड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | की की       |
| को बृत्तान्त १३             | ि शि∓बार्क स्वामी                       | ४७         | कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22          |
| अक्रमाल की महिमा वर्णन १४   | हरिव्यास जी                             | 3 X        | ·नीवांजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32          |
| रसभेद्वर्णन १७              |                                         | ६३         | कृष्णद्(स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3≖          |
| निष्ठा पहिली धर्म की        | हितहरिवंशजी                             | . ६४       | राजाबाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32          |
|                             |                                         | ६७         | 1 , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03          |
| सात भक्नोंकी कथा॥           | शङ्करस्वामी                             | ६ट         | हरिदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03          |
| भूमिका निष्ठा २३            | ाजणा तासरा                              | साधु       | कान्हड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03          |
| राजा हरिश्चन्द्र २ः         | •                                       |            | ्रारधायाम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03          |
| राजाबलि २                   | 1                                       |            | 111/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83          |
| दधीचि ऋषीश्वर २             | 144 /4 . 4 (4.4                         | कथा।       | निष्ठा चौथी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रवग्      |
| दशरथ महाराज २               | भामका निष्ठा                            | ত          | चार भक्रों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्या।       |
| भीष्मपितामह ३               | े जिलाकी                                | ७          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३          |
| सुरथ सुघ्नवा ३              | 0                                       | 9          | <sup>९</sup> नारदजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>દદ્દ    |
| ्रहार्रुदास 3               | ० जागासी                                | 9          | 9 गहड़जी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>03      |
| निष्ठा दूसरी अर्भप्रच       | - तिलोकजी                               | ও          | दाजा परीक्षित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2'3         |
| रैंक बीस भक्नों की          | तिलोचनदेव                               | ও          | च <b>लालदास</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| रक जाता गाप्ता का           | जस्सूस्वामी                             | G          | ्र निष्ठा पांचवीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| कथा ॥                       | रामदासजी                                | '          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
| भूमिका निष्ठा की            | ३२ संतमक्र                              | 7          | 🛛 पन्द्रह भक्नों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | िकथा।       |
|                             | क् सेनभक्त                              | ;          | <sub>50</sub> भूमिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ક્રે કે     |
| Same a series               | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |            | ~ <sup>''</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| And the second s | ···    |                      |              | 75.                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| भक्तों के नाम व कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पत्र   | भक्तों के नाम व कथ   | ा पृष्ठ      | भक्तों के नाम व         | तथा पः               |
| बार्गािक जी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०३    | गुरुनिष्ठ की कथा     | १३१          | ~_ ~                    |                      |
| शुकदेवजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०४    |                      | ्र्र<br>१३६  | ागठा दर्गवा             | दया व                |
| जयदेवजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०५    |                      | <b>१</b> ३७  |                         | ों भक्रों            |
| तुत्तसीदास <b>जी</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०१    | 1                    | १ <b>३</b> ८ |                         |                      |
| स्रदासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११२    | 1 -1 11 11           | १४०          |                         | 1 11                 |
| नन्ददासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११४    | 3                    | १४१          | ्रामका <u> </u>         | १७६                  |
| चतुर्भुजजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११४    |                      |              | शिबि                    | १७८                  |
| मथुरादासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११४    |                      | तिमा         | मयूरध्वज                | १७8                  |
| सुखानन्दजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११४    | j .                  |              | भवन                     | १८१                  |
| श्रीभद्दजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११४    | न अपा व प            |              | रांका                   | १⊏२                  |
| बर्द्धमान गंगल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११४    | मक्रों की कथ         | TII          | केवलराम                 | र्⊏३                 |
| कृष्णदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११५    |                      |              | <b>इ</b> रिव्यास        | १≂३                  |
| नारायगामिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११५    | म्मिका श्रचीनिष्ठा   | ૿૿રેકર       | · Carl Titte            | ~ =                  |
| कमलाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११६    | राजा्चन्द्रह(स       | १४७          | ंनिष्ठा ग्यारह          | वा वत                |
| परमानन्द्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११६    | नामदेव               | १४१          | कथा दो भक्र             | ों की ॥              |
| निष्ठा छठवीं वेष व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3017   | श्रल्हजी             | १४४          | भमिका                   |                      |
| गगठा छठना नन न आठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | पृथ्वीराज            | १४६          | राजा अम्बरीष            | ₹ <b>⊏</b> ३         |
| भक्रोंकी कथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | धनाभक्त              | १४६          | रुक्मांगद्              | 558<br>508           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )      | देव।पुजारी           | 8×=          | _                       |                      |
| भूमिका<br>स्राप्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ११६।   | to the first the man | १५६          | निष्ठा बारहवीं          | महाप्र-              |
| रसखान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२२    | सन्तदास              | १६०          | साद चार भ               |                      |
| भगवान्दास<br>चतुर्भुज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२३    | साखी गोपाल           | १६१          | कथा॥                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२४    | सीवां •              | १६२          | i                       |                      |
| पक राजा की कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२४    | सद्न                 | १६२          | भूमिका                  | 838                  |
| गिरिश्वर ग्वा <b>ल्</b><br>लालाचार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२४    | कर्मानन्द            | १६३          | श्रंगद्                 | १६८                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२६    | क्रव्हञ्रव्ह         | १६४          | पुरुषोत्तम पुरीके रा    | जाकी २००             |
| मधुकरशाह<br>इंस प्रसंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२७    | जगन्नाथ की कथा       |              | सुरेश्वरानन्द           | २०१                  |
| इस असग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२७    | रामदास               | १६६          | श्वेतद्वीप निवासी       | २०२                  |
| निष्टा सातवीं गुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निष्ठा | निष्ठा नवीं जीजानु   | करण          | निष्ठा तेरहवीं          | भगवत्                |
| ग्यारह भक्तों क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जे     | छवों भक्नोंकी कथ     |              | धामकी महिम              | •                    |
| कथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | भूमिका               | १६७          | भक्तों की कथ            | •                    |
| ्मिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | यूरा स<br>अली भगवान् |              | भूमिका                  | and b                |
| ादपद्माचार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      | . 1          | न्यानमा<br>कागभुशुरिडजी | <b>ર્</b> ૦્રફ       |
| वेष्सुपुरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | उड<br>रामराय         |              | मगचन्तजी<br>भगवन्तजी    | २० <u>६</u><br>====  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | बङ्गसेन 🕴            | \$100        | सर्वासजी<br>हरिदासजी    | <b>૨</b> ૧૧<br>૨૧૨   |
| त्वाजीवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३४ ह  | रस्रभ की कथा '       | १७४          | मञ्जूषासाई ू            | •                    |
| गेर्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1    | ાથસંદ                | १७४          |                         | २१३<br>- ३१ <u>३</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                      |              |                         |                      |

|                                 |             |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| भक्नों के नाम व कथा             | पत्र        | भक्तों के नाम व कथा                          | पत्र                 | भक्तों के नाम व कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पत्र               |
| काशीश्वर                        | २१४         | परशुराम                                      | રઇરૂ                 | प्रयागदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८द                |
| प्रवे। <b>घान</b> न्द           | <b>૨</b> १੪ | रांकाबांका                                   | રકક                  | भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८८                |
| लालमती <b>र्जा</b>              | રશ્ક        | रघुनाथ गोसाई                                 | રઇપ્ર                | रामराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3=⊱                |
|                                 | _           | श्रीघरस्वामी                                 | રક્ષદ                | श्रीरंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २⊏६                |
| निष्ठा चौदहवीं म                | ाहमा        | कामध्वज                                      | રઇ૭                  | हठोनारायण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६०                |
| भगवत् नाम                       | पांच        | गदाधरदास                                     | २४८                  | रैदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६०                |
| भक्नों की कथा                   | 11.         | माधवदास                                      | રક્ષ્ટ               | गोवालभट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २६३                |
|                                 |             | नारायण्दास                                   |                      | दिवाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>२</b> ६३        |
| भूमिकानिष्ठा                    | <b>૨</b> १૪ | जीवगोसाई                                     | २४४                  | खेम गोसाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६३                |
| श्रजामिल 🗘 💮                    | <b>२</b> १६ | सुरसुरीजी                                    | २४७                  | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २६४                |
| एक राजाकी कथा                   | <b>२१</b> ६ | द्वारकादास                                   | २४७                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 288                |
| एक ब्राह्मण की कथा              | २३०         | राघबदास                                      | २४७                  | N 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | રદજ                |
| कंबीर की कथा                    | २२०         | हारेबंश की कथा                               | २४८                  | स्रोती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २६४                |
| पद्मनाभज्ञी                     | २२४         | निष्ठा सत्रहवीं म                            | ा <del>टि</del> प्रा | निष्ठा उन्नीसर्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वा-                |
| निष्ठा पन्द्रहवीं               | ज्ञान       | _                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~:                 |
|                                 | कथा         | भगवत्सेवा दशः                                | भक्रों               | त्सच्य नव भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्रम               |
|                                 |             | की कथा॥                                      |                      | की कथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  |
| वारह भक्नों की                  | 1 11        |                                              |                      | 277777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                |
| भूमिका                          | २२४         |                                              | २४८                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २१४<br>३००         |
| ু <mark>খ্</mark> বিষ্টান্ত কৰি | २२६         | लक्ष्मीजी                                    | २६२                  | `\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ्र<br>ोदा          |
| विश्वोभित्र                     | २३०         |                                              | २६३                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ापा<br>३०१         |
| राजा भरत                        | २३१         |                                              | द २६३                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹0 <i>₹</i><br>३०३ |
| <b>त्रलर्कमंदाल</b> सासुबाहु    |             | <b>हिनुमान्</b> जी                           | २६४                  | 2_2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०४<br>३०४         |
| श्रुतिदेव बहुलाश्व              |             | जगत्सिंह                                     | २६६                  | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०६                |
| उद्धवजी                         | २३३         |                                              | २६६                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹0 K               |
| बार्त्माकिश्वपच                 | २३:         | नरहारियानन्द                                 | २६४                  | र्गं जा भारती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>३</b> १०        |
| ्ञानदेव                         | २३१         | व्रेमनिधि                                    | २६                   | ि गिरिधर<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>३</b> १०        |
| लड <del>ू स</del> ्वामी         |             | त्रे जैमल                                    | સ્હ                  | त्रिपुरदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>३</b> ११        |
| नारोयणदास                       |             | भ्राशकरन<br>-                                | २७३                  | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| किन्हरदास .                     | २३ः         |                                              | ř                    | निष्ठा बीसवीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | साहाद              |
| पूरणदास                         | ঽঽ৽         | दास्यता कि                                   |                      | छ्वों भक्नोंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कथा॥               |
| निष्ठा सोरहवीं वै               | ोगाय        | 1                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382                |
|                                 |             | सोरह भक्नोंकी                                | कथा।                 | । राजा जनक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b> 88        |
| वं शांति 🤊                      |             | भूमिका निष्ठा                                | 2/0                  | उ वृषभानु व कीर्त्तिजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| ं भक्तों की कथा                 | T II        | म् । भका । गडा                               | 2.0                  | ९ उप्रसेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 39°              |
| ^                               | ~3.         | भूमिका निष्ठा<br>प्रह्लाद्जी रू<br>श्रंगद्जी | ÷                    | ० कुन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 388              |
| भूमिका                          |             | २ पीपाजी                                     | ₹<br>2=              | २ युधिष्ठिरादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | વેર્ <b>ર</b>      |
| 'स्नितुदेव <i> ० ू</i> ं'       | •৻ৼ         | ~ 4141WII                                    | ~ €,,_               | The state of the s | مر او ه            |
|                                 |             |                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

| PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY ASS |        |                     |             |                         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| भक्तों के नाम व कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पत्र   | भक्कों के नाम व कथा | पत्र        | मक्रों के नाम व कथा     | पत्र        |
| द्रै।पदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३२१    | करमेतीजी            | ३६८         | नारायणदास               | ४१⊏         |
| निष्ठा इकीसवीं श्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्या।- | नरसीजी              | ইও০         | लीलानुकरण               | <b>४१</b> ६ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1    | <b>इरिदासजी</b>     | 308         | मुरारिदास               | ४१६         |
| गत और आत्मिनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | रत्नावलीजी 🗀        | ३⊏१         | गदाघर भट्ट              | ध२२         |
| दश भक्रों की कथा॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | निषाद               | ३⊏४         | रतवन्ती                 | ४२४         |
| भूमिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३२४    | विल्वमंगल           | ३⊏६         | ज <del>स्</del> सूघर    | धर्ध        |
| श्रकृरजो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३२६    | सूरदासमद्नमोहन      | 3≂8         | कृष्णदास ब्रह्मचारी     | ४२४         |
| विध्यावर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>श्र</b> ग्रदास   | ३६१         | अन्य वृत्तान्त प्र      | यो-         |
| विभीषण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | कील्हदासजी          | ३६२         | जनीय ॥                  |             |
| गजराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | गोपालभट्ट           | <b>३</b> ६२ | _                       |             |
| ध्रुवजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      | केशवभट्ट            | <b>३</b> ६३ | भाषान्तर की सम्पूर्णत   |             |
| जटायु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३३४    | वनवारीजी            | 387         | भगवद्भजन की महि         |             |
| माम् भांजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३३७    | यश्वन्त             | ¥3 <i>£</i> | वर्त्तमान लोगों का व    | -           |
| राघवानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३३⊏    | कल्यानदास           | ४३६         | 1 .                     | वि-         |
| जगन्नाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३३८    | कर्ण हरिदेव विख्या  |             | रोधी का                 | ४२६         |
| लक्ष्मण्भट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३३६    | कान्हरदास           |             | मुक्तिकावृत्तान्त व स्व |             |
| निष्ठा बाईसवीं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नग्वा- | लोकनाथ              | 388         | यह निर्णुय कि नि        |             |
| ` <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | मानदास              | ₹ ६ ८७      | 1                       |             |
| भाव पांच भक्तों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | का     | कृष्णदास            | ३१७         |                         |             |
| कथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | निष्टा चौंबीसर्व    | ां प्रेम    | चारों संप्रदाय में श    | - ,         |
| भूमिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३३६    | की सोलह भ           | कों की      | थोड़े भेद वास्तत        |             |
| <b>त्र</b> जुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३४४    | •                   |             | पक होना परिणाम          |             |
| सुदामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३४६    | कथा॥                | •           | स्मार्व मत के वर्ण      |             |
| व्रज ग्वालबाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3ઇફ    | भूमिका निष्ठा       | ३६७         | •                       |             |
| गोविन्दस्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340    | श्चम्बरीष की रानी   | ४०७         | का श्रर्थ कथन व         |             |
| गग ग्वाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३४२    | सुर्ताक्ष्ण         | ४०८         |                         |             |
| निष्ठा तेईसवीं शृंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ार व   | शबरी                | ૩૦૪         |                         |             |
| माधुर्य्य कथा बीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | विदुर व उनकी स्त्री | <b>४</b> १२ | • •                     | 8%0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | भक्रदास             | <b>४</b> १३ |                         |             |
| भक्नों की ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | बिट्ठलदास           | કશ્ય        |                         |             |
| भूभिका ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३४३    | कृष्णदास            | ું છશ્દ     |                         |             |
| वजगोपिकात्रों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३६०    | कात्यायनी           | , ४१७       | 4 ~ ~ ~                 |             |
| मीराबाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३६४    | माधवदास             | . 88        | भगवद्भक्तों से विनय     | 882         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |             | इति॥                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |             |                         |             |

# मेराम ल

# मंगलाचरण॥

श्रीमहृन्दावृनं ध्यायेहैष्णवो हृदये सदा। महापद्मं योगपींठं काञ्चनस्थलनिर्मलम्॥१॥ पूर्णचन्द्रोदयं नित्यं सर्वत्र कुसुमान्वितम्। कदम्बपादपच्छायं कालिन्दीपुलिनोत्तमम्॥२॥ माधवीकुञ्जविभ्रामभ्रमद्भ्रमरविभ्रमम् । कोकिलध्वनिसंवीतं मयूरोद्दासनत्तेनम् ॥३॥ ्कृष्णसारसमाकीर्णं कामधेनुसुखास्पदम्। गोपगोपीप्रियस्थानं कलपपादपशोभितम् ॥ ४ ॥ मध्ये गोवर्द्धनं तत्र विचित्रमणिमन्दिरम्। पद्मरागसरोरुहम्॥ ५॥ रत्नसिंहासनासक्तं तन्मध्ये चिन्तयेत्कृष्णं किशोरं नन्दनन्दनम्। वामे तस्य प्रियां राघां किशोरीं दृषभानवीम्॥६॥ स्वभावतोपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याण्यणकराशिम्। व्यूहाजिनं ब्रह्मपरं वरेएयंध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणंहरिम्णा अङ्गेतुवामेवृषभानुजांमुदा विराजमानामनुरूपसोभगाम्। सखीसहस्रैःपरिसेवितांसदास्मरेमदेवींसकलेष्टकामदाम्=॥ सत्पुण्डरीकनयनं मेघामं वैद्युताम्बरम्। हिभुजं ज्ञानसुद्राद्धं वनमालिनमीश्वरम्॥ ६॥ गोपीगोपगवावीतं सुरहुमलताश्रयम् । दिव्यालंकरणोपतं रलपङ्कजमध्यगम् ॥१०॥ कालिन्दीजलकङ्कोलसङ्गिमारुतसेवितम् । चिन्तयँश्चेतसा कृष्णं सुक्को भवति संस्रतेः॥१९॥

# इति श्रीमङ्गलाचरणध्यानरलोकाः शुभदा भ्रयामुः॥ श्रीराधाकृष्णो जयताम्॥

श्रीराधावल्लमो जयतु ॥ श्रीराधाकान्त वृन्दीवनविहारी के ऋरगा-कमलों को कोटानकोट दग्डवत् हैं जिनकी अपार महिमा को शेष व शारदा, ब्रह्मा, शिव, वेद, पुरागा, देवता व दैत्य वर्णन नहीं करसक्ने व स्वरूप जिनका मन बुद्धि आदि इन्द्रियन के विचार व समभ से बाहर है प्राप्तरहने ऐसी प्रभुता व ईश्वरताके भी करुणा व दयालुता इसभांति पर है कि जब कबहीं मक्रन को दुःख हुआ तब अनेक प्रकार के अव-तार धारण करने में विलम्ब व लजा न करी व तुरन्त दुःख दूर किये व ऐसे परमपवित्र चिरत्र जगत् में फैलाये कि जिनका कीर्तन करके कैसा ही अधम व पातकी होवे वह भी संसारसमुद्र से उतरजाताहै और यह विशेषता उनहीं के नहीं कि जो उत्तम कुल व विद्या कला करके युक्त होयँ किन्तु ऐसे त्र्यसाधुकुल व नीच राक्षस दैत्यादि जो सर्व प्रकार लोक वेद की रीति से बाहर व सब विद्या कला आदि से शून्य व अनिधकारी थे उन चरित्रों को गायकर ऐसे स्थान को पहुँचे कि जहां योगियों का मन भी न जायसके पशु पक्षी जैसे ऋक्ष, वानर, गज, श्राह, गीध आदि को वह उत्तमगति प्राप्त हुई जिसको ऋषि मुनि नहीं पहुँचते भगवत्नाम जन्म मरण के दुःख दूर करनेको परम श्रीषध है श्रीर नहीं कहाजन्ता है कि नाम ईश्वर का बड़ा कि ईश्वर बड़ा है परन्तु ध्यान करना चाहिये कि यद्यपि किसीके स्वरूप का ज्ञानहै और नाम याद नहीं तो किसी प्रकार विना नामनिर्देश उसका ज्ञान नहीं करसक्रा और यद्यपि किसी वस्तु के रूप का ज्ञान नहीं है व नाम जानता है तो नाम से मिलसकी है

जैसे यह कि किसी को बुलाना है तो यद्यपि वह समीप भी है तथापि वेनाम नहीं बुला सक्ना व नाम का ज्ञान है तो दूर भी है तो पुकारने से तुरन्त आ सक्रा है अब विचार लेना चाहिये कि बड़ाई किसको है व सिवाय इसके ब्रह्म के दो स्वरूप हैं एक सगुण दूसरा निर्गुण सो यह नाम दोनों से बड़ा है क्योंकि ब्रह्म एक अविनाशी और व्यापक सत्चित् आनन्दघन है सो यद्यपि ऐसा ईरवर निर्भुगा निर्विकार सबके शरीर में प्राप्त है तथापि संपूर्ण जीव दीन व दुःखी हैं श्रीर जब उसी जीव ने नाम को जपा व नाम का ध्यान किया तो वह निर्भुगाबहा आपसे आप साक्षात्कार हो जाता है किन्तु अपने स्वरूप को जीव जान लेता है अब विचार करना चाहिये कि ब्रह्म बड़ा है कि नाम और सगुण ब्रह्म से इस कारण बड़ा है कि जब भक्तों को दुःख हुआ तब ईश्वर ने आप अपने ऊपर परिश्रम अङ्गीकार करके अनेक प्रकार के अवतार धारण किये और दुःखों को दूर किया व नाम कैसा है ? कि जब भक्तों ने जपा विना क्रेश व परिश्रम दुःखे दूर होगये अर्थात् यह नाम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ के देने को आप समर्थ है और किसी साधन का प्रयोजन नहीं और इस कलियुग में तो सिवाय कृष्णनाम के और कोई युक्ति व कारण उर्द्धार का नहीं वामनपुराण में लिखा है कि जिसने भगवत्नाम जपा उसने अर्वमेध यज्ञ आदि सब किया भागवत में कहा है कि जो बहुत दुःखी हैं वे संसार के दुःखसे डरते हैं सो घोखेसे भी भगवत् का नाम लेते हैं तो शीघ ही दुःखों से छूट जाते हैं स्कन्दपुराण में वर्धन है कि गोविन्दनाम ऐसा एक कोई धरती पर है कि जिसका जपना पापों के हजार टुकड़े कर देता है नारद पुराण में कहा है कि नारायण नाम को नित्य नवीन जानकर कहते और सुनते हैं वे अमृत जानकर जपते हैं वे जीव जीवनमुक्त हैं तात्पर्य यह कि हजारों रलोक व वेद श्रुति नाम की महिमा में हैं सो उसी नाम को जपकर व दण्डवत् करके प्रारम्भ लिखना भाषान्तर भक्रमालप्रदीपन जो तुलसीराम ने उर्दू में किया है सूक्ष्म करके करता हूँ ॥

श्रीगुरु की महिमा॥

प्रथम श्रीगुरु के चरणकमलों को दण्डवत् है कि जिनकी कृपा हृदय के अन्धकार के दूर करने के निमित्त सूर्य से अधिक प्रकाश करती है व वेद श्रुति कहती हैं कि अज्ञान अन्धकार करके जो अन्धे हैं तिनको गुरु का वचन ज्ञानाञ्चन की सलाई है वह भगवत् कि जिसकी महिमा ब्रह्मा और शिव भी नहीं कह सके सो गुरु के उपदेश से प्राप्त होता है वेद व सब शास्त्रों ने विना गुरुउपदेश दूसरा कोई उपाय जन्म मरण के दुःख से छूटने के निमित्त नहीं लिखा॥

भगवत्मिक्ति की महिमा॥

पर्चात् श्रीभगवत्भक्ति को करोड़ों दगडवत् हैं यद्यपि भगवत् में व भिक्त में कुछ अन्तर नहीं परन्तु एक विशेष विचार स्मरण हो आया जिस करके भगवत्भक्ति को बड़ाई प्राप्त हुई किन्तु भगवत् सो कर्म के अनुसार सबको सुख दुःख दोनों देता है व भिक्त महारानी दुःखों को दूर करके सुख ही देती है व दुःख को समीप नहीं आने देती भक्ति की महिमा वेद व शास्त्रों ने इस प्रकार लिखी है जैसी भगवत् की बंह अधिक भगवत् सो पद्मपुराण में लिखा है कि जैसे प्रडवलित अगिन सब प्रकार की लकड़ी को भस्म कर देती है इसी प्रकार भगवत्भक्ति इस जन्म व जन्मान्तर के पापों को भस्मकर देती है व उसी पुराण में लिखा है कि देवता भगवत् से प्रार्थना करते हैं कि जो हमने जप तप किया है उसके फल से हमारा जन्म भरतखराड में हो कि तुम्हारी भक्ति करें नारदपुरास में लिखा है कि भगवत् केवल भिक से प्राप्त होता है धन आदिक से नहीं जो भिक्त से पूजन उसका करते हैं सम्पूर्ण अभीष्ट प्राप्त होता है और गुण यह है कि केवल पानी से पूजा हुआ सब दुःख दूर कर देता है वामनपुराण में कहा है कि जिनकी अनन्य भक्ति श्रृङ्खचक्रधारी नारायण में है वे लोग निश्चय करके नारायण को पहुँचते हैं महाभारत में लिखा है कि हजारों जन्मों में जो तप वध्यान करके पापदूर हुये हैं उसीकी भगवत में भक्ति होती है वैशाखमाहत्म्य में वर्णन है कि प्रथम तो भरतखएड में जन्म होना दुघट है तिसपर मनुष्य फिर मनुष्य में भी स्वधर्म करनेवाला तिस में भक्न होना बहुत दुर्लभ है पद्मपुराण में लिखा है कि जिसके हृदय में प्रेम भक्ति का निवास है तिसको यमराज स्वम में भी नहीं देखता और जिसको प्रेत व पिशाच व राक्षस व देवता भी विघ्न नहीं कर सक्ने नारदपुराण में लिखा है के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों के निमित्त लोग परिश्रम करते.हैं सो यह सब भगवत्भक्ति से अनायास प्राप्त हो जाते हैं फिर पद्मपुराण-में कहा है कि भगवत्भक्षों को मुक्ति का द्वारा खुला है और यह निस्सेंदेह निश्चय किया ग्या कि भक्ति से अधिक अन्य कुछ साधन नहीं है ब्रह्माएड पुराण में कहा है कि जो भगवत् के भक्त नहीं हैं उनके निमित्त करोड़ों कंद्प तक मुक्ति व ज्ञान प्राप्त न होगा भागवत में बिद्धा है कि नारायण की

भक्ति वास्ते ब्राह्मण्कुल में जन्म अथवा देवता होने का प्रयोजन नहीं व न ऋषीश्वर होनेका न व्रत न दान न यज्ञ केवल भक्ति से नारायण प्रसन्न होते हैं और सब स्वांग हैं भागवत में उद्धव से श्रीकृष्ण कहते हैं योग श्रीर सांख्य शीर वेद का पढ़ना श्रीर वैराग्य हमको वश नहीं करसके एक भक्ति वश करती है स्कन्दपुराण में लिखा है कि भगवत्भक्ति करने से श्रीर कोई उत्तम पन्थ नहीं है भगवत् का वाक्य है कि भक्ति के श्रवलम्ब से गोपी और गऊ और वृक्ष और पशु और साँप आदिक पवित्र होकर हमको प्राप्त हुये भागवत में कहाहै कि जो कमों से ख्रीर तपसे और योग व ज्ञान वैराग्य श्रोर दानादिक सब धर्मों से फल होता है सो केवल भक्ति से होजाताहै नारदपुराणमें लिखाहै कि विशेषकरके मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान से कहते हैं सो वह ज्ञान भिक्तही के अधीनहै उसीमें फिर कहा है कि विना भगवत्भक्ति के जो सहस्र अश्वमेधयज्ञ और वेद के अनुसार कर्म किये सब निष्फलहें स्कन्दपुराणमें कहाहै जहाँ भगवत् का भक्त रहता है तहां ब्रह्मा विष्णु महेश और सब सिद्ध निवास करते हैं भगवद्गीता में कहा है कि केवल भक्ति से जानाजाताहै जैसा में हूँ फिर उसी में लिखाहै अनन्य भक्तिसे प्राप्त होता है फिर लिखा है अर्जुनने भगवत् से पूछा कि ज्ञान और भक्ति इसमें अधिक कौन है भगवत् ने आज्ञा की कि मेरे भक्त योग्यतम हैं नाम सबसे अति अधिक हैं यद्यपि ज्ञान सेभी मेरी प्राप्ति है परन्तु उस में क्लेश अधिक है इसीप्रकार से हज़ारों श्लोक पुराणों के श्रोर वेंदकी श्रुति है विस्तार के भयसे नहीं लिखा फिर जब कि शास्त्रों का ऋौर वेदों का प्रत्यक्ष यह अर्थ है कि भगवत् के प्राप्त होनेके निमित्त व अन्य फलके हेतु एक भगवत्भक्ति ही समर्थ है तो बड़ी दुर्भाग्यता है कि ऐसी भक्ति को त्याग करके इधर उधर दौड़ता फिरे॥

भगवद्भक्ति का स्वरूप कि भक्ति किसकी कहते हैं॥

अव यह वर्णन उचित हुआ कि जिस भिक्त की यह महिमा है सो क्या वस्तु है और क्या उसका बुत्तान्त है ? सोई वर्णन होता है कि वेद और सूत्रों के सिद्धान्त के अनुसार यह बात स्थिर व दृढ़ हुई है कि भगवत में परमं अनुराग का होना यही भिक्त है सो शाण्डिल्यऋषीश्वर ने अपने सूत्र में लिखा है और सूत्र उसको कहते हैं कि कई जगह के वेद की आज्ञाको ऋषीश्वरों ने संयह करके थोड़े अक्षरों में एक जगह रिच दिया (साप्रानुरिक्त ग्रेश्वरे) यही सूत्र है अर्थ इसका यह कि ईश्वर् में

हर्दनेह होना भिक्त है और विशेष स्पष्ट वर्णन इस सूत्र का प्रेमनिष्ठा में होगा इस सूत्र में यह शङ्का प्रकट हुई कि गीताजी में भगवत् ने भक्ति उसको कहा कि जो अनन्य भजन और ध्यान करते हैं दूसरी जगह सेवाको भक्ति वर्णन किया तीसरी जगह लिखा है कि मन और प्राणका लगाना और भगवत् ही को समभना व भगवत् ही का वर्णन करना उसका नाम भक्तिहै और रामानुज और माध्व और निम्बार्क और विष्णु-स्वामी इत्यादि आचार्यों ने यह निर्णय व निश्चय किया है कि दिन रात निश्चल जिसप्रकार गङ्गा का प्रवाह अनुक्षण प्रवर्त है और एक जगह भगवत्वाक्य है कि जो कोई जिस प्रकार के भाव करके मेरे शरण होतेहें उसी प्रकार उनको मिलता है श्रीर एक जगह भगवत् के प्रसन्नता को भक्ति लिखाहै और लिङ्गपुराण में लिखाहै मन, वच, कर्म से भगवत् सेवा जो है उसीका नाम भक्ति है तन्त्रशास्त्र का वचन है कि भक्ति के तीन अक्षर हैं प्रथम अक्षर (भ) यह अक्षर भव जो संसार तिसके दुःख को दूर करता है दूसरा अक्षर (क) कल्यागा करता है तीसरा अक्षर (ति) तीव ज्ञान को देता है इसी हेतु भक्ति नाम हुआ और सनत्कुमारसंहिता का वचन है कि जो सब दुःख दूर करे उसको भक्ति कहते हैं श्रीर एक जगह लिखाहै कि भगवत् को स्वामी और अपने को दास भृत्य जानना इसीका नाम भक्तिहै भगवत्का वचनहै कि भक्तों के अनेकभाँति के भाव के हेतु भक्ति अनेकभाँति की है सो भावही को भक्ति जानना चाहिये विष्णु-्र पुराण में लिखाहै कि शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार कर्म करना और जो कर्म त्यागने योग्यहैं तिनका छोड़देना व भगवत् आज्ञाके बन्धनमें रहना इसका नाम भक्रिहै कि उसी के कारणसे भगवत्की कृपा होगी और साहित्यशास्त कि जिस शास्त्रमें स्नेह व काव्य व रस इत्यादि को वर्शन किया है उसमें लिखा है कि सारिकभाव से जो ज्ञानशुद्ध होय तिसको भक्ति कहते हैं अर्थात् इन सब वचनोंसे अक्तिस्वरूपके निर्णायमें बहुत विरोध पायागया सिद्धान्त एक बात क्या है ? तहाँ कहते हैं कि सिद्धान्त उसी अनुराग तात्पर्य भगवत् में दह स्नेह होनेको भक्ति कहते हैं, यह सब विरोध ऊप्र कहनेमात्र को है विचार करने में उन सबका परिग्राम भगवत् की ब्रीति है जिस रीति भाँति से मनका रोंकना भगवत् में लगाना शास्त्रों में लिखा है अथवा जिस भाँति भाँति की रीति से भक्नलोग भगवत् को प्राप्तहुये उसको भक्ति लिखा इस हेतुसे विरोध दिखलाई देने लगे नहीं तो वास्तव

करके कुछ विरोध नहीं और विशेष निर्णय उस अनुराग का यह है जिस उपासक के सम्पूर्ण अन्तर्बाद्य की वृत्ति मित्र शत्रु, सुख दुःख से अलग होकर वेद व स्मृति व पुराण व नारदपश्चरात्र इत्यादि सास्त्रोंकी आज्ञा के अनुसार श्रवण, कीर्तन, पूजादिक में विना चाहना कोई वस्तु के लगी हुई ऐसे उपासक की वृत्ति शास्त्र व नरकादिक के भय को छोड़कर व स्वर्गा-दिक के सम्पूर्ण सुख भोगसे उदासीन होकर सम्पूर्ण ब्रह्माएडोंकी शोभा व सुन्दरता का सार जो भगवत् का रूप तिसमें स्वैभाव करके आपसे आप अखगड निश्चल अनुक्षण लगीरहे इसका नाम भक्ति है सो दो प्रकार की है एक विहित दूसरी अविहित सो विहित उसको कहते हैं कि जिसप्रकार शास्त्र में रीति व आज्ञा है उसीके अनुसार होय सो विहित है सो चार प्रकार की है एक काम अर्थात् चाहनासे जैसे गोपिका व ध्रुव इत्यादि की दूसरी द्वेष अर्थात् शत्रुतासे जैसे रावण शिशुपालादिक की तीसरी भय अर्थात् डरसे जैसे कंस व मारीचादि की चौथी स्नेह अर्थात् केवल प्रीति जैसे नारद व सनकादिक इत्यादि की सो इन चारों प्रकार में से दो प्रकार की एक श्रृता एक भव से उपासना की रीति से त्याज्य हैं श्रीर दूसरी अविहित उसको कहते हैं कि जो स्वभाव करके आपसे आप बुद्धि के विचारसे विना शास्त्र की आंज्ञा के भगवत् में प्रीति हो और यह गति फल-रूप अन्तका है यद्यपि इसमें भिन्न भिन्न करके वर्णन करने का प्रयोजन नहीं तथापि कोई कोई इसमें दो भेद वर्णन करते हैं एक ज्ञानाङ्गा जो ज्ञानको उत्पन्न करके मुक्ति देतीहै दूसरी स्वतन्त्रता जोकि आप मुक्ति देती है ज्ञान उसका एक अङ्ग है इसमें भगवहीता का वचन है कि मेरे भक्त मेरी माया को तरते हैं फिर द्वितीयबार वर्णन किया कि मेरे भक्त मुभको प्राप्त होते हैं तृतीयबार गीताजी के अन्त में कहा कि जो संसार से छूटा चाहे तो केवल मेराही सेवन करे सो इसमें वेद श्रुति और सब स्मृति व पुराग इत्यादिक इस बात में युक्त हैं फिर उसी भक्ति के तीन प्रकार हैं उत्तम, मध्यम, प्राकृत सो प्रथम पर्वी का नाम उत्तम है उसका स्वरूप यह है कि जो भगवत को सब जगह व्याप्क और वर्तमान देखताहै और सबको भगवन्मय जानता है जल व तरङ्ग के सदृश सो उत्तम है श्रीर जिसकी भगवत में प्रीति है परन्तु भगवत्भक्त को अपना मित्र जानता है और प्राक्तभक्तों पर दया व अनुप्रह करता है और देषीज़नों से अनिमल रहता है सो मध्यम है श्रीर जो भगवत् श्रीर भगवत् अर्चा मृति इत्यादि को ईश्वर जानता है

स्रोर भगवत्भकों में प्रीति नहीं सो प्राकृत है फिर वही मिक्र सार्त्विक राजस तामसं के विवरण से भागवत के वचन के प्रमाण से तीन प्रकार की है किन्तु जो निष्काम है सो सात्त्रिकहै जैसे प्रहाद आदिक और जो किसीप्रकार की कामनायुक्तहै सो राजस है जैसे ध्रुव गज इत्यादिक और जो शत्रुके विजय के हेतु करके हैं सो तामस जैसे इन्द्रादिक कि वृत्रासुर के वध के निमित्त भगवत् का आराधन करा व फिर उस सिक्न के तीन प्रकार और भी भागवत में लिखे हैं एक मानस जो मन से होय दूसरा वाचक जो बोलने से होय तीसरा कायिक जो शरीर से होय फिर वही गीताजी में चार प्रकार की लिखी है एक आर्च जो किसी दुःख के कारण से भगवत् का आराधन होय जैसे द्रौपदी व गज आदिक दूसरा जिज्ञासु मुक्ति की राह ढूँढ़नेवाले जैसे परीक्षित आदि तीसरा अर्थार्थी जैसे धुव ब्रादि चौथे ज्ञानी जैसे प्रहाद नारद सनकादिक इत्यादि फिर उसी भाक्ति के तीनप्रकार और लिखते हैं एक वह जो आप करे दूसरा वह कि श्रीर लोगों से समभायके करावे तीसरे वह कि श्रीर लोगों को भक्रि करते हुये देखकर प्रसन्न होय फिर उसी भक्ति के नव प्रकार भागवत में लिखे हैं श्रवण १ कीर्तन २ स्मरण ३ सेवा ४ अर्ची ५ वन्दन ६ दास्य ७ सख्य ८ आत्मिनिवेदन ६ व इन नर्व प्रकार में से कई एक इस भक्रमाल में निष्टानाम धर के लिखा है फिर वहीं भक्ति भूमिका के नि-रचय से ग्यारह प्रकार की है प्रथम भूमिका सत्संग दूसरी भक्नों की दया े व प्रसन्नता के योग्य होजाना तीसरी भक्नों के ब्राचरण जो शान्त व दया इत्यादि हैं सो उसमें श्रद्धा व विश्वास करना चौथी भगवत्चरित्रों को श्रवण करना पांचवीं श्रवण किया जो भगवत्स्वरूप जिसमें प्रेम की उत्पत्ति होना छठवीं यह कि भगवत् के स्वरूप और अपने स्वरूप को यथार्थ जानलेना जैसा है व इस अवस्था को अद्वेतवादी ज्ञान कहते हैं सातवीं उस भगवत् के स्वरूप में घ्रेम अधिक होना आठवीं उस भगवत् का प्रकाश दिन दिन हृदय में होना नवीं दया और सब ओर से निर्मल इत्यादि जो भगवत् में धर्म हैं उन धर्मों का स्नाना प्रारम्भ होना दश्वीं ईश्वरता और दयालुता और सर्वज्ञता इत्यादि ईश्वर के धर्म से पूर्ण इस पुरुष में आजाना ग्यारहवीं यह कि इस पुरुष को जितनी प्रीति अपने शरीर में है तैसीही प्रीति भगवत् में निश्चल कि कोई क्षण उस श्यामसुन्दर रूप चितवन से चले नहीं है जानो फिर वही भक्तिदान

इत्यादि के विभाग से क्रम २ अधिक होती हुई तीस प्रकार की है सो यह सब भेद भक्ति में केवल इस हेतु है कि जिस २ आंति से भक्नों के मन लगें वह एक प्रकार की होगई जैसे भगवत् से उद्धव ने पूछा कि हे महाराज ! तत्व को कोई चौबीस, कोई सत्रह, कोई सोलह, कोई तीन, कोई पांच, कोई ऋाठ, कोई सात कहते हैं सो विरोध का हेतु क्या है ? भगवत् ने कहा कि वास्तव में कुछ विरोध नहीं कारण यह बात है जिसने एक तत्व को दूसरे तत्व में मिला समभा तो उसकी गणना में तो कम श्रीर जिस किसी ने श्रलग समका उसकी गणना में श्रधिक हैं जैसे जिस किसी ने ईश्वर श्रीर माया श्रीर जीवको अलग जाना उस गणना में तीन हैं श्रीर जिसने माया को भगवत् की इच्छा जाना उसकी गिनती में दो हैं और जिस किसी ने तीनों तत्व प्रमहितू तत्व व अहंकार व पञ्च-महाभूत को अधिक किया तिसकी गिनतीमें दशे हैं इसीप्रकार छत्तीसतक संयोग पहुँचा है कारणमूल एक भगवत् है दूसरा दृष्टान्त श्रीर है कि किसी ने बरगद के वृक्ष को देखकर कहा कि दो शाखावाला है किसी ने चारशाखा का देखा था इसने चारशाखावाला बतलाया वास्तव करके वह बरगद एक है इसी प्रकार यह भक्ति एक है भक्तों के मन को लगन के अनुसार कई प्रकार की दिखाई परती है और तात्पर्य सबका यह है कि कोई हो किसी प्रकार से कोई लाभ के निमित्त किसी विधान से करो परन्तु अनुराग का होना अतिही प्रयोजन है जबतक वह प्रीति सिद्ध-पद को नहीं पहुँचती तबतक साधमरूप है और जब स्थायीभाव को पहुँचगई वही फलरूप है और वह दृदभाव जो किसी और पदार्थ का साधन नहीं जीवनमुक्त उसीको कहते हैं श्रीर मुक्ति का स्पष्ट वर्शन यन्थ के अन्त में होगा॥

### भगवद्भक्षों की महिमा॥

अब उन भगवद्भकों को कि उस भिक्त के जो ऊपर कही हैं तिसके अभ्यास व साधना करनेवाले हुये और आगे होंगे और अब हैं भगवद्भूप जानकर दण्डवत करता हूँ यद्यपि साधुसेवानिष्ठा में कुछ वर्णन उनका होगा तथापि यहाँ भी इस पोथी के मङ्गलाचरण के हेतु उनका प्रताप थोड़ांसा लिखता हूँ भागवत में लिखाहै कि जिनके स्मरण करने से लोग अपने परिवार सहित पवित्र होजाते हैं उनके दर्शन और स्पर्शन व सेवन करने का क्याही कहना है फिर भागवत के "एकादशस्कन्ध" में लिखा है कि संसारसमुद्र में जो डूबते उछलते हैं तिनको भगवद्गक्ति नौका के सदश है फिर भागवत में भगवत् ने आप कहा है कि मैं भक्नों के आधीन हूँ और भक्त आप स्वतन्त्र हैं "पद्मपुरागा" में भगवत् का वचन है कि जो मेरे भक्नों के भक्न हैं सो मेरे ही भक्न हैं गोसाई तुलसीदासजी ने जो यह चौपाई लिखी है कि (विधि हरि हर किव कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ) उसके अर्थ बहुत प्रकार के हैं तिसमें से एक यह भी है कि मनुष्य को भक्तों के सत्संग से ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी पदवी प्राप्त होती है इस हेतु उनकी वाणी सकुचती है कि हम श्रीर हमारे स्वामी भगवद्भक्तों के सँवारे हुये हैं हम उनकी क्या महिमा वर्णन करें अच्छे प्रकार मनन करने से अवलोकन करीजाती है तो जिस किसी को जो पदवी लाभ हुई सो भगवद्भक्तों के सत्संग से हुई एक समय विश्वामित्र और पर्वत ऋषीश्वर से वाद हुआ विश्वामित्रजी तप को बड़ा कहते थे और पर्वत ऋषीश्वर सत्संग को बड़ा कहते थे पञ्चशेषजी ने इस विवाद के तोड़ने के समय कहा कि एक मुहूर्त तुम दोनों में से कोई धरती को अपने शिरपर रखलेव विश्वामित्रजी ने कई लाख वर्ष का बरु अपने जन्मभरके तप का फल लगाया धरती न ठहरी पर्वत ऋषीश्वर ने एक मुहूर्त्त के सत्संग का फल लगा दिया कि धरती ठहरिगई श्रीर इसी में न्याय होग्या (सत्संगति मुदमङ्गल मूला। सोइ फल सिध सब साधन फूला ) अर्थ इसका यह है कि सत्संग आनन्द व सुख का मूल अर्थात् जड़ है और वही सिद्धफल है और सब साधन फूल हैं अब मन में विचार करना चाहिये कि भगवद्भक्तों को कितनी बड़ाई होगी कि जिनके सत्संग की यह महिमा है और ध्यान करके देखना चाहिये कि भगवत को सब कोई देहधारी अपना स्वामी जानकर पूजन करते हैं और भक्त कैसे हैं कि वहीं भगवत् उनके में होकर आप उनकी सेवा करता है और एक दूसरा प्रसंग है कि एक किने चाहा कि जो सबसे बड़ा हो उसका महत्त्व वर्णन करूँ धरती को सबसे बड़ा जाना उससे बड़ा शेषजी को श्रीर शेषजी से बड़ा शिवजी को श्रीर शिवजी से बड़ा ब्रह्माजी को श्रीर ब्रह्मा से बड़ा भगवत् को फिर जब अच्छी प्रकार सोचा तब भगवत् से अधिक भगवद्भक्त को जाना कि जिन्होंने भगवत् को भी बल से अपने वश कर लिया है और अपने हृदय से बाहर नहीं जाने देते तात्पर्य यह कि भगवद्भकों की जो कुछ पदवी च बड़ाई है स्रो लिखने व वर्णन करने के प्रमाण से बाहर है और उनमें और भगवत् में कुछ भिन्नता नहीं ॥
देवनागरी में भाषान्तर होने का कारण ॥

अब यह पोथी भक्रमाल कल्पद्रुम जिसप्रकार देवनागरी में भाषान्तर हुई सो लिखाजाता है इसका वृत्तान्त यह है कि प्रथम मेरे चित्त को यह चाह हुई कि भक्रिमार्ग के सिद्धान्त के वचन भागवत व गीता व नारदपञ्चरात्र व गोपालतापिनी इत्यादियन्थों का संयह करिके पोथी बनावें सो बहुतसे श्लोक भागवत इत्यादि के व भक्ति के पांचों रसों की सामग्री अर्थात् विभाव व अनुभाव व साह्तिक व व्यभिचारी व स्थायी भाव इत्यादि के संग्रह करिके एकत्र किये व इस परिश्रम में प्रवर्त रहे तब तक संवत् उन्नीससी सत्रह १६१७ श्रावणके शुक्कपक्ष में पड़रौना ग्राम में जो श्यामधाम में मुख्य भगवद्धाम है तहां श्रीराधाराजवल्लभलालजी ठाकुर हिंडोला भूल रहें थे उसी समय उमेदभारती नामे संन्यासी रहने वालें ज्वालामुखी के जो कोटकांगड़े के पास है भक्तमालप्रदीपन नाम पोथी जो पञ्जाबदेश में अम्बाले शहर के रहनेवाले लाना तुलसीराम ने जो पारसी में तर्जुमा करिके अक्रमालप्रदीपन नाम ख्यात कियाहै तिसको लिये हुये आये उनके सत्कार व प्रेमभाव से पोथी हम ईश्वरीप्रतापराय को मिली जब सब अवलोकन करि गये तो ऐसा हर्ष व आनन्द चित्त को प्राप्त हुआ कि वर्णन नहीं होसक्का साक्षात् भगवत् प्रेरणा करके मनो-वाञ्छित पदार्थ को प्राप्त कर दिया व लाला तुलसीराम के प्रेम व परिश्रम की बड़ाई सहस्रों मुख़ से नहीं होसकी कुछ काल उसके श्रवण व श्रव-लोकन का सुख लिया तब मन में यह अभिलाषा हुई कि इस पोथी को देवनागरी में भाषान्तर अर्थात् तर्जुमा करें कि जो पारसी नहीं पढ़े हैं उन सब भगवद्भकों को आनन्ददायक होय सो थोड़ा २ लिखते २ ती-सरे वर्ष संवत् उन्नीससौ तेईस १६२३ अधिक ज्येष्टशुक्क पृर्शिमा को श्रीगुरुस्वामी व भगवद्भक्षों की कृपा से यह भक्रमाल नाम श्रन्थ संपूर्ण व समात हुआ व चौबीस निष्टा में सन्नह निष्ठातक तो ज्यों का त्यों कमपूर्वक लिखागया परन्तु अठारहवीं निष्टा से भिक्तरस के तारतम्य से कम न लगाक्र इस यन्थ में लिखा है कोई पारसीवाले यन्थ पढ़नेवाले हमारी भूल चूक न समभें हमने विचार से यह कम इस प्रकार से लगाया है कि प्रथम धर्मानिष्ठा जिसमें सात उपासकों का वर्णन और दूसरी भाग-वृतधर्मप्रचारक्रनिष्टा तिसमें बींस भक्नों का वर्णन, तीसरी साधुसेवानिष्टा

व सत्संग तिसमें पन्द्रह भक्नों की कथा, छठईं भेषनिष्ठा तिसमें आठ भक्कों की कथा, सातई गुरुनिष्ठा तिसमें ग्यारह भक्कों की कथा, आठई प्र-तिमा व अर्चानिष्ठा तिसमें पन्द्रह भक्नों की कथा, नवईं लीलाअनुकरण जैसे "रासलीला रामलीला" इत्यादि तिसमें छत्रों भक्नोंकी कथा, दश्वीं दया व श्राहिंसा तिसमें छवों भक्नों की कथा, ग्यारहवीं व्रतानिष्ठा तिसमें दो भक्नों की कथा, बारहवीं प्रसादनिष्ठा तिसमें चार भक्नों की कथा, तेर-हवीं धामनिष्ठा तिसमें आठ भक्नों की कथा, चौदहवीं नामनिष्ठा तिसमें पाँच भक्नों की कथा, पन्द्रहवीं ज्ञान व ध्याननिष्ठा तिसमें बारह भक्नों की कथा, सोलहवीं वैराग्य व शान्तिनष्टा तिसमें चौदह भक्नों की कथा, सत्र-हवीं सेवानिष्ठा तिसमें दश भक्तों की कथा, अठारहवीं दासनिष्ठा तिसमें सोलह भक्नों की कथा, उन्नीसवीं वारसंख्यानिष्ठा तिसमें नव भक्नों की कथा, बीसवीं सौहार्दनिष्ठा तिसमें छवों भक्नों की कथा, इक्कीसवीं श्राणागती व आत्मनिवेदननिष्ठा तिसमें दश भक्कों की कथा, बाईसवीं सख्यभाव-निष्टा तिसमें पाँच भक्कों की कथा, तेईसवीं शृङ्गार व माधुर्यनिष्टा तिसमें बीस भक्रों की कथा, चौबीसवीं प्रेमनिष्टा तिसमें सोलह भक्रों की कथा का वर्णन लिखा गया अब भगवद्भक्तों से मेरी यह प्रार्थना है कि यह भक्न-माल नाम यन्थ परमानन्द का देनेवाला पहुने व सुनने पर तुम्हारे वि-चार में सत्य करिके यह मेरा परिश्रम तुम्हारे प्रसन्नता के योग्य होय तो इस अपने किङ्कर को यह प्रसन्नता दान देव कि जो अन्थ के मङ्गला-चरण में ध्यान लिखि आया हूँ सो सदा अनुक्षण निश्चल मेरे हृदय में बसा रहे कदाचित् इसमें कोई दो बात की शङ्का व प्रश्न करे एक यह कि जो चरित्र तुमने वर्शन किया है सो सब चरित्र भगवत् व भगवद्भक्रों के किये हुये हैं सो सब प्रसिद्ध हैं नई कोई नहीं है व दूसरी यह कि पारसी में जो रचा है तिसको तुमने देवनागरी में भाषान्तर अर्थात् तर्जुमा कर दिया है तो इन दोनों बातों में तुम्हारी कौन नवीन उक्ति व विशेष परि-श्रम सूचित है कि जिस करिके तुम को भगवद्भक्र लोग प्रसन्नता दान अर्थात् इनआम देंगे सो पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि जैसे राजा लोगों के किये हुये चरित्रों को गायक व दसौंधी व कवि लोग गद्य प्रद्य व छन्दप्रबन्ध में बांधकर उसी राजा को सुनाते हैं व मालाकार लोग राजा ही की पुष्पवाटिका के फूलों के स्तवक व हार आदि आभूषण रिवकर उसी राजा के आगे धरते हैं तो यद्यपि उनके ही किये हुये खिरित्र व उन के ही फुलवारी के फल हैं तथापि रचना पर प्रसन्न होकर वह राजा इन-आम देता है इसी प्रकार यद्यपि उनहीं के चरित्र हैं परन्तु मैं रचि के आगे निवेदन करता हूँ तो क्या नहीं वाञ्चितरूप अनूप का चिन्तवन-रूप धन प्रसन्नदान मैं पाऊँगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस प्रकार कोई ऊँचे आम्रादि के दक्ष पर अति मीठे मीठे फल पके पके लटिक रहे हैं और किसी प्रकार हाथ नहीं आते और उसके स्वाद लेने को जी तरस रहा है और जो किसी ने बड़े श्रम से वृक्ष पर चढ़कर उन फलों को लाकर आगे धर दिया तो यद्यपि वह वृक्ष व फल उसका लगाया व बनाया नहीं है परन्तु निश्चय करिके उस फल के स्वाद प्राप्त होने पर उस पुरुष के परिश्रम पर प्रसन्नता होती है तिसी प्रकार यद्यपि यह प्रनथ पारसी में रचना श्रीर का किया है भैंने केवल देवनागरी में भाषान्तर कर दिया है तौ भी इसके स्वाद को लेकर भगवद्भक्त लोग क्यों न प्रसन्न हो-कर मेरे वाञ्चित को पूर्ण करेंगे कदाचित् कोई यह कहे कि जो भगवद्भक्त पारसी नहीं पढ़े हैं सोई प्रसन्न होंगे व जो पढ़े हैं सो नहीं सो यह बात कदापि नहीं बरु पारसी पढ़नेवाले भगवद्भक्त दो बातों से अधिक प्रसन्न होंगे एक तो पारसी के पदों के अर्थ व भाव भाषा में यथार्थ बूक्त करिके दूसरे परोपकार पर दृष्टि करिके सो सब प्रकार से दृढ़ विश्वास है कि मेरे वाञ्चित को भगवद्भक्त लोग प्रसन्न होकर निर्चय कृपा करेंगे ॥

मुख्यकर्ता भक्तमाल श्रीर भाषान्तरकर्ताश्री का नाम वर्षन ॥

नारायणदास नम प्रसिद्ध नाभाजी मुख्यकर्ता भक्तमाल के हुये हनुमान्वंश में उनका जन्म हुआ वृत्तान्त यह है कि दक्षिण में तेलक्क देश गोदावरी के समीप उत्तर में रामभद्राचल एक पहाड़ है श्रीरामचन्द्रजी ने वनवास के समय कुछ दिन उसपर निवास किया तहीं रामदास नाम ब्राह्मण महाराष्ट्र हनुमान्जी के अंश अवतार हुये रामचन्द्रजी की उपासना में बहुत लोगों को प्राप्त किया बड़े पण्डित थे उनके परिवार हनुमान् अवतार होने से हनुमान्वंश करिके प्रसिद्ध हैं गानविद्या के अधिकारी हैं राजा लोगों के यहाँ नौंकरी गाने पर करते हैं नाभाजी जन्म से सूर थे पिता के मरने पर अकाल का समय था कि उनकी माता ने जक्कल में छोड़ दिया की व्हदास व अग्रदासजी ने देखा उनके नेत्रों पर जलका छीटा दिया नेत्र खुल गये वृत्तान्त पूछकर गलताजी में लें आये चेला करिके नारायणदास नाम रक्खा स्तव साधुओं की प्रसादी खाते खाते दिव्यज्ञान होग्रया

अयदासूजी के मानसी पूजा के समय जो साहुकार के जहाज अटकने की दुचिताई मन में उत्पन्न हुई सो बतलाय दिया कि महाराज जहाज निकल गया सेवा में सावधान हूँ जिये तब प्रसन्न होकर ऋाज्ञा दी कि जिन भक्नों की प्रसादी से यह ज्ञान तुमको हुआ तिनका यश वर्णन करो तब छप्पय छन्द में नाभाजी ने भक्तमाल बनाया यह माला भक्रजन मणिगण से भरा है जिसने हृदय में धारण किया तिसने भगवत् को पहिंचाना ऐसी यह माला है श्रीप्रियादासजी माध्वसंप्रदाय के वैष्णव श्रीवृन्दावन में रहते थे उन्होंने कवित्व में इस भक्तमाल की टीका बनाई तिनके पश्चात् लाला लालजीदास ने सन् ११५८ हिजरी में पारसी में प्रियादासजी के पोते वैष्णवदास के मत से तर्जुमा किया व तर्जुमे का नाम भक्नोविशी धरा यह रहनेवाले कांधले के थे लक्ष्मणदास नाम था मथुरा की चकलेदारी में सत्संग प्राप्त हुआ हित हरिवंश्जी की गद्दी के सेवक हुये लालजीदास नाम मिला राधावल्लभलालजी के उपासक हुये दूसरा तर्जुमा एक और किसी ने किया है नाम याद नहीं है तीसरा तर्जुमा लाला गुमानीलाल कायस्थ रहनेवाले रत्थक के संवत् १६०८ में समाप्त किया चौथा तर्जुमा लाला तुलसीराम रामोपासक लाला रामप्रसाद के पुत्र अगरवाले रहने वाले मीरापुर अम्बाले के इलाक़े के कलक्टरी के सरिश्तेदार उस मूल भक्तमाल और टीका को संवत् १६१३ में बहुत प्रेम व परिश्रम करिके शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार बहुत विशेष वाक्यों सिहत अति लित पारसी में उर्दू वाणी लिये हुये तर्जुमा करके चौबीस निष्ठा में रिच के समाप्त किया।।

## भक्तमाल की महिमा का वर्णन ॥

महिमा व बड़ाई श्रीभक्रमाल की कोई वर्णन नहीं कर सका अपार है और इस लोक व परलोक की कामना पूर्ण करने को जैसे कल्पवृक्ष व कामधेनु है जो कोई सर्वदा पढ़ते हैं निश्चय करके तिनको भगवद्भिक्त प्राप्त होती है जो कोई संसारी कामना के सिद्ध होने के निमित्त पढ़ते हैं तो वह भी बहुत शीघ सिद्ध होजाती है बहुत लोगों को परीक्षा मिल़ी है जितना तीथों के स्नान दानादिक से पुण्य होता है उससे दश्गुणा अधिक इस भक्रमाल के पढ़ने से मिलता है संसार में तीन प्रकार के मनुष्य हैं एक विमुक्त, दूसरे साधक, तीसरे विषयी सो विमुक्त व साधक को तो यह पोथी प्राण्य से भी अधिक प्यारी है कि उनका अभिप्राय अच्छी भांति से निकलता है और विषयी को इस निमित्त लाभ देने वाली है कि संसारी कामना इसके पढ़ने से प्राप्त होती है और भगवत् की ओर मन लगजावे तो आश्चर्य नहीं व इसके सिवाय यह कि अ-द्भुत ब्रद्भुत वार्ता व ब्बोग खोलकर मर्यादा प्रेम और वियोग ऐसे योग व रस और शृङ्गार के लिखे हुये हैं यद्यपि वह सब सम्बन्ध किये गये भगवत् के प्रेम के हैं तथापि रीति प्रेम वास्तवी श्रीर मनमुखी को एक ही भांति की है इस हेतु वे लोग उन मर्यादाओं को मनमुखी प्रेम के सम्बन्धी समभ कर प्रेम की रीति व मर्याद से ज्ञानयुक्त होंगे श्रीर सुख आनन्द पावेंगे तात्पर्य यही है कि तीनों भांति के लोगों को लाभ व प्रसन्नता देनेवाला है और क्यों न ऐसा होय कि भगवत् को अपने भक्तों के सदृश प्यारा है कि आप सुनते हैं एक वैष्णव गुरु धन-दास नामे व्रजमगडल में कामा का रहनेवाला नगर जयपुर में गया श्री-गोविन्ददेवजी के मन्दिरके पुजारीने कि नाम उनका राघारमण था उस वैष्णाव से भक्तमाल की कथा का श्रवण प्रारम्भ किया कथा समाप्त नहीं हुई थी कि वैष्णव साम्हर के दिशा चले गये जब फिर आये तब पूछा कि कथा कहांतक होचुकी थी कोई न बतलासका और श्रीगोविन्दजीने बतलाया कि फलाने मक्रतक कथा होचुकी थी इससे निश्चय होगया कि भगवत् आप इस भक्तमाल को सुनते हैं दूसरा यह वृत्तान्त है कि प्रियादासजी कि जिसने मूल भक्रमाल की टीको को किया है सो होडल गांव में ब्रज से बीस कोस है तहां गये श्रीर लालदास महन्त ठाकुरदारे में कथा सुनाई संयोगवंश मन्दिर में चोरी होगई श्रोर मूर्खों ने कारण चोरी होने का कथा को समका परन्तु महन्तजी को कुछ दुंचिताई न हुई श्रीर स्वामी प्रियादासजी के कथा कहने को कहा स्वामीजी बोले कि श्रोता इस कथा के आप भगवत् हैं जबतक सिंहासन भगवत् का फिर न आवेगा तबतक कथा बन्दरही और सब लोग ठाकुरद्वारे के ठाकुरजी के वियोग से उस दिन बेश्रन्न जल रहे जब रात्रि हुई तो भगवत् ने उन चोरों को ऐसा भय दिया कि प्रातही सिंहासन भगवत्का शिरपर रखकर सब सामग्रीसहित महन्तजी की सेवा में प्रकट हुये सबको श्रीभक्रमाल परं विश्वास हुआ और मूर्ख लोगों के मुँह में धूल पड़ी और कथा प्रारम्भ हुई यह बात कुछ औघट नहीं है क्योंकि आप अपने भक्नों की सहाय के हेतु निजधाम को छोड़कर चले आते हैं और अनेक प्रकार के

अवतार धारण करते हैं जो कथा उनकी सुनी तो क्या अनुचित है ? अब दो एक बात वह लिखी जाती हैं कि जिनके मनोरथ केवल पोथी के विश्वास से प्राप्त हुये सुमेरुदेव ब्राह्मण नर्मदा के किनारे कोड़बने के रहने वाले ने गलताजी में अतिप्रेमसे भक्रमाल की कथा सुनी और पोथी की प्रति एक लिखाय लेकर घरको चले राह में ठगोंने मारा व उनकी पोथी सब वस्तु सहित लेगये और यह पोथी जहां रहती है मनके मैल को दूर करदेती है इसहेतु चोरों को अपने पापकर्म का पश्चात्ताप हुआ और श्रीभक्तमाल ने स्वप्न में भयङ्कर स्वरूप से दर्शन देकर यह आज्ञा की कि सुमेरुदेव के शरीर को उसके घर पहुँचा दे और पोथी उसके शीश पर रखदे कि वह जी जायगा ठगों ने उसी भांति किया और तुरन्त सुमेरु-देव जीगया मानो सोतेसे उठबैठा इस चरित्रको देखकर सबको अचम्भा हुआ और भक्तमाल में विश्वास होगया व भगवत्शरण होगये और वैष्णव होकर कृतार्थ होगये इसी प्रकार एक विणिक् ने इस कथा को श्रीप्रियादासजी से सुना श्रीर विश्वास करके पोथी की प्रति लेगया कुछ काल पीछे उसकी मृत्यु आन पहुँची तब यमदूतों के डरसे अपने लड़कों से कहा कि पोथी हमारी छातीपर रखदेव जबतक पोथी आवे तबतक उसका प्राण निकलगया घरके सबने मरे परमोथी उसके शिरपर रखदी उस प्रताप से यमदूत तो भागगये और विशक् उठवैठा कहनेलगा कि यमदूत तो यमलोक को लिये जाते थे भगवद्भक्तों ने छोड़ाया अब मैं वैकुएँठ को जाता हूँ और उपदेश किये जाता हूँ कि जो कोई मेरे वंश में हो सो इस पोथी को पढ़ता सुनता रहे और अन्तसमय अपनी छाती पर राखे यह कहकर परमधाम को गया श्रोर उसके वंश में श्रवतक वह परम्परा वर्त्तमान है व लाला गुमानीलाल भाषान्तरकर्त्ता तीसरा अपना वृत्तान्त लिखते हैं कि एक पुत्र उनको बड़ी प्रार्थना से प्राप्त हुआ उस को दुःख मृगी का रहता था एक दिन लाला गुमानीलाल भाषान्तर लिख रहे थे कि रोने की ध्वनि अपने घर में सुनी उठकर भीतर गये देखा कि लड़का ज्ञान चेष्टारहित धरती पर पड़ा है और माता उसकी रोती है उसने शोक की पीड़ा से कोधभरी बातें कहीं और पोथी के ऊपर भी एक बात कठोर मुख से निकलगई। लाला इस कठोर वचन को नहीं सहिसके और भक्तमाल की पोथी लड़के के शिरपर रखदी जिससे वह लड़का तुरन्त उठवैठा श्रीर फेर वह दुःख उसको न द्वश्रा ॥



## ग्रथ भक्तमाल॥

#### . रस के भेद का वर्णन॥

मङ्गलाचरण समाप्त होगया-परन्तु जो चौबीस निष्ठा लिखी जायँगी उनका सम्बन्ध रसों से हैं 'और मूल मक्रमाल में पाँच रस भगवद्गिक से संयोगी लिखे हैं परन्तु किसी तिलक मूल में स्वरूप रसों का श्रीर जड़ लिखी नहीं थी सो निर्णय करके लिखता हूँ जानलो जड़ रसों की वेद श्रुति हैं (रस्रो वैद्धः) यही श्रुति है अर्थ इसका यह है कि ईश्वर परमात्मा स्वरूप और अर्थ रस के यह हैं कि एकायचित्त की बृत्ति जिस आनन्द के स्वाद को चखकर सुख में डूबके बेसुध होजाय तात्पर्य यह कि सचिदानन्दघन परब्रह्म अपने स्वामी को जो स्वरूप ध्यान में साक्षात्कार हुआ उसमें वह चित्त की बृत्ति हढ़ होजाय वह रस है फिर उसीका दूसरा अर्थ है कि जो स्वरूप भगवत् का शृङ्गार अथवा वात्सल्य वो सखा इत्यादि रसों की सामग्री से कि वह सामग्री सब अपनी जगह पर किसी जायँगी भक्कों के हृदय में प्रत्यक्ष हुआ और उस स्वरूप में चित्त की वृत्ति हढ़ होजाय उसको रस कहते हैं और कोई कोई रसभेद के वर्णन करनेवालों ने वह स्वरूप जो हृदय में साक्षात्कार हुआ उस का नाम भाव लिखा और उस भाव में मन की वृत्ति हढ़ होजाने को रस निश्चय किया सो-वह रस एक और व्यापक पूर्णब्रह्म सचिद्यानन्द

घन है उपकरण जो उसके प्रकट होने के अलग २ हैं इस हेतु पृथक २ नाम हुये वास्तव में वह रस एक ऋौर व्यापक है जिस प्रकार एक मिट्टी से बहुत प्रकार के घट अलग २ नाम और स्वरूप के होते हैं परन्तु मिट्टी सबमें एकही और व्यापक है जैसे पानी में जैसा रङ्ग मिलाया जाने वैसाही दिखलाई देने लगता है परन्तु पानीका रङ्ग कई प्रकार नहीं इसी भाँति वह रस जिस जगह सौन्दर्यता श्रीर श्राभूषण श्रीर सुकुमारता श्रीर कटाक्ष इत्यादिक के अनुकरमा सहित प्रत्यक्षे हुआ उसको शृङ्गार कहते हैं और जहाँ शूरता व बल व शस्त्र व उत्साह इत्यादिक के अनुकरण सहित प्रकट हुआ उसको वीररस कहते हैं इसी प्रकार दूसरा अनुकरण वात्सल्य और सख्य इत्यादिक के पृथक् २ हैं अर्थात् रस एक है अनु-करण के विरोधके कारण से अनेक नाम हुये अब एक शङ्का यह प्रकट हुई कि प्रथम तो चित्त की दृढ़वृत्ति को रस लिखा और फेर रस को ट्यापक सिचदानन्द ईश्वर वर्शन किया दोनों में ठीक क्या है ? सो बात यह है कि रस भगवद्रूप व्यापक है चित्त की दृढ़वृत्ति को जो रस लिखा तो हेतु यह है कि जैसे कहने में आता है कि जीव का आहार जीवन नहीं है सो वास्तव में आहार जीवन नहीं परन्तु जीवन का अनुकरण बली है इसी प्रकार वह दृढ़ित अनुकरण दृढ़ रस का है और उसीको रस कहा जाता है रसों की संख्या में आपस में शास्त्रों में विरोध है शृङ्गार उपासक कहते हैं कि आनन्दस्वरूप केवल शृङ्गार से प्राप्त होता है दूसरे रस व्यर्थ हैं उत्तर यह है कि जो मूंल आनन्द का शृङ्गार होवे तो व्याघ व मेड़ा व गज आदि की लड़ाई देखने और दूसरा ही ऐसे कार्यों से जीवन का शृङ्गार से सम्बन्ध नहीं आनन्द होना चाहिये कोषशास्त्रवाले आठ रस कहते हैं शान्तरस वर्णन नहीं करते हैं उपनिषद् शास्त्रवाले शान्तरस को मूल वर्णन करते हैं व दूसरे रसों को उसकी शाखा बत-लाते हैं साहित्यशास्त्रवाले कि वह शास्त्र प्रेम व काठ्य व रस भेद आ-दिक को है सो नवरस इस विवरण से कि शृङ्गार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शान्त कहते हैं व भगवत् उपासक किसी की हानि नहीं करते परन्तु उपासना के योग्य संपूर्ण उन नव रसों में से दो रस एक श्रृङ्गार दूसरा शान्त व तीसरा अधिक उसमें एक संख्य, दूसरा दास्य तीसरा वात्सल्य सब लेकर पाँचरस अङ्गीकार करते हैं यंचिप सब रसों के अवलम्ब से भगवत् का चिन्त्रन होसक्का है क्योंकि

भगवत् सब रसों में व्यापक है परन्तु उपासना व लानेयोग्य केवल पांच रस अङ्गीकार करे तो कारण यह है कि उन पांचों रसों को भगवत् के शीघ और निश्चय प्राप्त होजाने में विशेषता है दूमरे रसों से ऐसी शीघ भगवत् की प्राप्ति नहीं ख्रोर कोई कोई उन नव रसों में जैसे भयङ्कर श्रीर बीभत्स कई एक ऐसे हैं कि कोई उपासक उन रसों के अवलम्ब से उपासना नहीं करता हिरएयकाशिपु श्रीर रावण श्रीर कंस इत्यादिक को जो उस रूप से भगवत् ने उद्धार करके मुक्ति दी इस हेतु रसों में उनकी भी गिनती हुई सिद्धान्त उपासना के सम्बन्धी पांच रस हैं और इस ग्रन्थ में वह पाँचों रसं निष्ठा नाम करके लिखे जावेंगे व दूसरी निष्ठा सब उन रसों के अङ्गभूत हैं-कोई पुरुष किसी भाव और किसी प्रकार और किसी विश्वास और किसी रीति और निष्ठा से भगवत आराधन करे रस टयतिरिक्न नहीं अब जो बातें कि संयुक्तसम्बन्धी सब रसों की हैं वह तो वहाँ लिखी जाती हैं और जो निज रस की सम्बन्धी हैं सो अपने प्रयोजन के स्थान पर लिखी जावेंगी परन्तु अच्छे प्रकार समभने के हेतु दृष्टान्त सब शृङ्कार रस के सम्बन्ध के यहाँ तिखे जावेंगे अब जानना चाहिये कि वह रस जिसका ऊपर वर्णन हुआ सो चार सामग्री से प्रकट होता है एक तो विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा साविक, चौथा व्यभिचारी अर्थात् प्रियवल्लमादिरूप। विभाव उसको कहते हैं जो कारण और मूल उस रस के प्रकट होने का हो सो उसके दो प्रकार हैं एक आलम्बनविभाव दूसरा उद्दीपनविभाव सो आलम्बनविभाव दो प्रकार का है एकं ब्राध्रयालम्बन जो रस के रहने का स्थान अथवा रस के उत्पत्ति का स्थान सो वह ध्यान करनेवाला अर्थात् भगवद्भक्र श्रीर स्नेहासक अर्थात् आश्रित है दूसरा विषयालम्बन अर्थात् मृर्ति शृङ्गार रस कि जिसका ध्यान किया जाय तात्पर्य भगवत्स्वरूप व जिस पर स्नेह होय व दूसरा उद्दीपन सो चार प्रकार का है प्रथम गुण यह कि स्रोन्दर्य व स्वरूप की लावएयता व नवयोवन व मनमोहन किशोर अ-थवा बालकस्वरूप व सुन्दर बोलन व प्रीति इत्यादि, दूसरा चेष्टा यह कि क्रान्ति व मलक व सुकुमारता का गर्व व हावभाव कटाक्ष व सुकुः मारंताई इत्यादि, तीसरा अलंकार यह कि वस्त्र व आभूषण की सजा-वट इत्यादि, चौथा तटस्थ यह कि अतर पान फूल इत्यादि यह विभाव का वर्णन हो चुका दूस्प्री सामग्री अनुभाव यह कि स्तेह करनेवाला व जिसपर स्नेह है दोनों के एकत्र होनेसे जो बात प्रकट में आवे और उस कारण से वह रस प्रत्यक्ष होवे वह अनुभाव है यह कि परस्पर मिलना गलबाहीं बैठना और खेलना एक श्रय्या पर लेटना हँसी ठट्टा चुम्बन व आलिङ्गन इत्यादि यह अनुभाव है अब रही सामग्री तीसरी व चौथी जो सात्विक व व्यभिचारी उनका वृत्तान्त यह है प्राचीनलोगों ने उन दोनों की प्रीति करनेवाले की चञ्चलदशा समभ कर केवल व्यभिचारी एक नाम लिखा सो उनका निर्मूल कुछ वर्णन नहीं है जैसे भरतरि ऋषीश्वर ने अपने सूत्रों में लिखा है परन्तु नवीन लोगों ने यह सूक्ष्मता निकाली कि जो एक दशा सब रसों में व्यापकता रखती होय उसकी नाम सात्विक है और जो दशा ऐसी है कि एक रस में तो ठ्यापक होती और दूसरे रस में व्यापक नहीं होती वह व्यभिचारी है कि दश रूपक इत्यादि रसमेद के शास्त्र में सारिवक व टयभिचारी पृथक् २ लिखे हैं सो सारिवक उसको कहते हैं कि अपने प्रियवल्लभ को देखकर अथवा उसकी ओर से दुःख सुख के पहुँचने से जो मनकी वृत्तिको एकदशा प्राप्त हो और वह दशा आठ हैं श्रीर जिस प्रकार सामग्री प्रथम व द्वितीय जैसे विभाव श्रीर श्रनुभाव सब रसों के अलग २ हैं तिस प्रकार यह सात्त्विक जो सामग्री तीसरी सब रसोंको भिन्न नहीं एकही भाति व्यात सबरसों में है प्रमथदशाका नाम स्तम्भ है ज्यों का त्यों रहजाना, दूसरी दशा प्रलय नाम मूर्च्छी, तीसरी रोमाञ्च अर्थात् शरीर पर रोम खड़े हो जाने, चौथी दशा स्वेद पसीना हो आना, पाँच है विवर्ण मुख का रङ्ग और होजाना, छठई कम्प शरीर कां-पना, सतई अश्रु श्रांसू बहना, आठई स्वरभङ्ग शब्दे में भेद पड़जाना श्रीर यह भी ज्ञातरह कि यह आठों दशा और एक दशा मरण कि वह व्यभिचारी के वर्णन में लिखी जायगी सो अत्यन्त हर्ष व अत्यन्त शोक अथवा वियोग व संयोग दोनों अवस्था में एकही भाँति बराबर होती हैं और जो मृत्युदशा सब रसों में बराबर व्यापक नहीं होती है इस हेतु से उसको व्यभिचारी की सम्बन्धिनी में ज्ञाता लोगों ने गिनती करी हैं श्रीर सामग्री चौथी व्यभिचारी उसको कहते हैं कि जो दशो रस के दढ़ होने के पहले अथवा पीछे प्रकट होकर फिर जाती रहै सो दशा तेंतीस हैं और सब रसों में वरावर उन सबकी ट्यापकता नहीं है ॥ प्रथम निर्वेद ॥ निर्वेद उसको कहते हैं कि प्यारे का वियोग अथवा दूसरे के साथ अपने प्यारे की प्रीति अथवा कोई बात विपूरीत समभ लेने का दुःख १॥ ग्लानि ॥ उसको कहते हैं कि बल घट आना ऋौर उमंग का न रहना २ ॥ शङ्का ॥ यह कि प्यारे के मिलने में किसी विघन के संदेह का ध्यान होना ३॥ श्रम ॥ यह कि पन्थ चलने से अथवा संभोग के पीछे थक जाना ४ ॥ धृति ॥ मन की संतुष्टता ४ ॥ जड़ता ॥ यह कि वि-योग इत्यादिक की व्यथा के दुःख से ज्यों का त्यों रह जाना ६॥ हर्ष ॥ यह कि प्यारे को देखकर अथवा उससे वार्तालाप होने से कै कोई दूसरे हेतु से हर्षित होना ७ ॥ दीनता ॥ यह कि बेचैनी से मन छोटा होजाना श्रोर वियोग होने को न सहसकना 🗷 ॥ उपता ॥ यह कि अवज्ञा जो प्यारेसे हुई इस कारण क्रोध का आ जाना ६ ॥ चिन्ता ॥ यह कि प्यारे के मि-लने के निमित्त शोचना १०॥ त्रास ॥ यह कि अचानक किसी भय का श्चा जाना ११॥ ईर्षा ॥ अपने प्यारे में दूसरे की प्रीति का साभीपना न सिहसकना १२ ॥ अमर्ष ॥ यह कि प्यारे में अवज्ञा जो किया उस का दुःख होना श्रौर न सहारना इस दशा में श्रौर नम्रई दशा में भेद बहुत हैं १३ ॥ गर्व ॥ यह कि अपने से दूसरे को अधिक न जानना १४॥ स्पृति ॥ यह कि अपने प्यारे को अथवा उसके गुणोंको स्मरण करना १५॥ मरण्।। यह कि मरने का उपाय करना अथवा मर जाना १६॥ मद ॥ यह कि हर्ष व गर्व के एकत्र होने से जो दशा होती हो अर्थात् कार्याकार्य का विवेक न करना १७॥ निद्रा ॥ यह कि बाहर के अनु-संधान से अन्तर की वृत्ति में एक। यचित्त का होना जैसे स्वप्त १८॥ सुषुप्ति ॥ यह कि घोर् निद्रा १६ ॥ अवबोध ॥ यह कि अवधानता बे सुधि भये पीछे सुधि होनी २०॥ बीडा ॥ यह कि लजा २१ ॥ अपस्मार ॥ यह कि दुःख श्रोर श्राशा श्रोर श्रन्य से मनको ताप होनी २२॥ मोह॥ यह कि मनके डगमग और दुःख व भय से जो अनवधानता होय २३॥ मति ॥ यह कि अादि सिद्धान्त जो पथ है विचार करके निश्चय कर लेना २४ ॥ त्र्यालस ॥ यह कि कार्यों में उपाय की त्र्यनवधानता २५ ॥ आवेश ॥ यह कि मन की रुचि अथवा अनरुचि का अचानकं प्रकट हो जाना और इस हेतु मन का डगमग होना २६॥ वितर्क॥ यह कि संदेह से नाना प्रकार का ध्यान होना २७॥ अवहित्था ॥ यह कि हर्ष अथवां शोक के कारण करके अपने जाने हुये को छिपाना २=॥ ज्याधि॥ यह कि वियोग में शरीर से दुःखी होजाना २६ ॥ उन्माद ॥ यह कि जड़ चैतन्य को बराबर जान क्रेना ऋर्थात् मतवारा जैसे ३०॥ विषाद ॥ यह कि

जो अपने मनके विरुद्ध है उसके दूर करने का उपाय दिखाई न पड़ना ३१॥ श्रीत्मुक ॥ अपने प्यारे के मिलने में विलम्ब का न सहारना ३२ ॥ चप-लता ॥ यह कि मित्र और शत्रु के कारण से मनका स्थिर न होना ३३॥ इति॥ वर्णन चारों सामग्री का हो चुका अब स्थायी भाव उसको कहते हैं कि

वर्शन चारों सामग्री का हो चुका अब स्थायी भाव उसको कहते हैं कि जो रस अपने सजातीय व विज्ञातीय से दूर न हो सके और बराबर अपनी दशा पर बना रहे वह स्थायी भाव है रसों के वर्शन के आरम्भ में जिसकी चर्चा हुई सजातीय यह कि रस से रसका मिट जाना जैसे लड़के हँसी और ठट्टा अर्थात् हास्यरस में मग्न हैं कि किसी बड़े ने क्रोध अर्थात् रोदरस से रस हँसी को निवृत्त कर दिया और विज्ञातीय यह कि जैसे लड़के हास्यरस में मग्न हैं फिर रोटीखाने चले गये और वह रस निवृत्त होगया तात्पर्य यह कि रससे रस निवृत्त न हुआ दूसरी वस्तु से निवृत्त हुआ अभिप्राय यह कि किसी अभिघात और किसीप्रकार पर मन भगवत् स्वरूप के ध्यान और चिन्तन से न हटे वह पदवी अन्त की और टहुभाव है।। इति।।

अव तुलसीराम की प्रार्थना॥ हे रघुनन्दन स्वामी, कृपासिन्धु, दीनवत्सल, हे करुणाकर ! हे पतितपावन, अधमउधारण, महाराज ! मैं कैसा अधम और मतिमन्द हूँ कि आप तो अनुक्षण व सर्वकाल स्पर्छा व कपट व कोध व अभिमान व मिथ्या कोलना व हिंसादिक सहस्रों अपराध में प्रवृत्त रहता हूँ भूलकर भी आपकी ओर सावधान नहीं होता श्रीर दूसरे लोगों के कर्म व श्राचरण पर ठयंग व दंश करके उनके नि-मित्त शिक्षा बिखता हूँ मेरा वही हाल है ३६॥ आप पाप के नगर बसावत सिंह न सकते परखेरो ॥ जो यह बिनती करूँ कि कुछ मेरे ऊपर भी कृपा की दृष्टि हो तो कौन मुख लेकर निवेदन करूँ कि एक बात भी अच्छी नहीं है जो बिनती करूँ तो दूसरा उपाय नहीं सूक्तता सो अब एक बात दृष्टि में आई है कि सब पापिन में अनुप्रमान व अदितीय हूँ सो राजसभा में सब प्रकार के कला के बड़े प्रवीगों का प्रयोजनं होता है इस निमित्त जो यह गुण मनोवृत्यनुकूल होय तो संक्षेप यह प्रार्थना अंगीकार होवे कि कोई देह में मेरा जन्म हो और नरक में जाऊँ अथवा स्वर्ग में परन्तु यह स्वरूप आपका मेरे मनमें बसा रहै सरयू के निकट अयोध्या निजधाम में जो राजदारी और उसमें निज सभा को मन्दिर बना हुआ है जिसका द्वार और प्राकार व भूमि भाँति भाँति के मिण्गण से जाटित है और तहां एक ऐसा मण्डप स्वर्णसूत्र का

है कि जिसकी भालरों में दिव्य स्वर्णसूत्रों के गुच्छे श्रीर मोती टॅंकेहुये हैं उसके नीचे रत्नसिंहासन है कि जिसके जड़ाऊ माणिगण को देखकर नेत्र को चकचौंधी होती है उस सिंहासन के ऊपर आप इस शोभा से कि कि-शोर अवस्था है और मुख की सुन्दरता से सुन्दरता भी सुन्दरता पाती है कि किरीट मुकुट धारण किये हुये कानों में कुण्डल और उसमें श्रीमहारानी जीने फूलों के गुच्छे गूंधकर डाले हैं बड़े सजावट के साथ दिद्य वस्त्राभरगा जगर मगर की पहिरे हुये और उसपर माला मणिगण और फूलों की पड़ीहुई मोतियों के कएठे गले में हाथों में कड़े और पहुँची अँगुलियों में अँगूठी और चरणकमलों में घुंघुरू और कड़े विराजमान और शोभित हैं और ऐसी ही शोभा के साथ श्रीजनकनन्दिनी अखिलब्रह्माएडेश्वरी वाम अङ्ग शोभायमान हैं और भलक मुख और आभूषण का परस्पर आभूषण व मुखपर जो पड़ता है तो ऐसी एक धार व शोभा की छटा है कि जो वहाँ प्राप्त हैं सो अपने को भूलकर सुख में मग्न होरहे हैं वसिष्ठजी राजतिलक करते हैं भरत लक्ष्मिण श्रत्रुघ्नजी छत्र चँवर ध-नुष बाण इत्यादिक लिये हुये श्रीर हनुमान् जी सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं श्रीर शिव ब्रह्मादिक देवता श्रीर राजा सब देश देश के भेंट लियहुये प्राप्त हैं श्रीर दूसरी सामग्री व साज राजतिलक का जो भक्नों के मन में समाया है और सो प्राप्त है और यह दास भी अपने ओहदे उपानत् की सेवा पर प्राप्त था॥

दो० कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । ऐसे हैं के लागहू, तुलसी के मन राम॥

श्रारम्मनिष्ठीं की प्रथम धमीनेष्ठा ॥

प्रथम श्रीकृष्ण स्वामी के चरणकमलों के श्रंकुश रेखा को दण्डवत् हैं कि जिसका ध्यान करने से मन जो मतङ्ग गज के समान है तुरन्त वश में होजाता है श्रोर भगवत् के मीन अवतार को दण्डवत् है कि जगत् की शिक्षा के निमित्त राजा श्रुतदेव को धर्म उपदेश किया श्रोर श्रुपनी माया उसको दिखलाकर रक्षा करी वेद श्रीर सूत्रों के अनुकूल जो श्राचरण शुंभकर्म लिखे हैं वह धर्म है श्रीर उसके प्रतिकृल श्रधम है तो श्रङ्गीकार करना श्राचरण शुभ श्रोर छोड़ना कर्म निन्दित वेद की श्राज्ञा के श्रनुरोध श्रत्यन्त उचित है श्रीर जो कोई वेदशाज्ञा विरुद्ध कर्म करते हैं सो करकगामी होकर श्रितकठिन यातना का दुःख

भोगते हैं इसके उपर चौरासी लक्ष शरीर में जन्म होने का ऐसा कठिन दगड है कि वर्णन नहीं होसका क्योंकि नरक से उद्धार होने का तो काल का प्रबन्ध है परन्तु आवागमन जन्म मरण के दुःख से छूटने का कोई प्रबन्ध निबन्ध नहीं इस हेतु कि आवागमन रहँट के चक्र की भाँति है कि इस योगवश मनुष्य का शरीर मिलता है व संसारसमुद्र तरने के निमित्त नौका के सदृश है जो इस श्रीर को पाकर अपने छूटने का उपाय किया तो बेड़ा पार है नहीं तो फिर उसी दुःख में बद्ध होता है कर्मशास्त्र की त्राज्ञा में युक्र रहना सीढ़ी के सदश्हे कि शीघ व विना परिश्रम उत्तम पद को पहुँच जाता है और जो कोई इससे निराश हैं सो सदा उद्घार से निराश हैं कोई कोई मनुष्य ऐसे देखे कि कर्म करने में तो प्रीति नहीं श्रीर उत्तम पद की बातें बनाते हैं ऐसे लोग कदापि सिद्धपद को नहीं पहुँचैंगे विचार करना चीहिये कि आप भगवत् वेदश्राज्ञा व कर्मशास्त्र के प्रकाश व प्रवृत्ति कारण के निमित्त अव-तार लेता है जो कोई विना कर्म करने के उद्धार चाहे यह कब होसक्रा है व जब आप भगवत् ने अपने आपको कर्म करने से निवृत्त न किया श्रीर श्रीगीताजी में भगवत् का वचन है कि मैं श्राप कर्म करता हूं जो कर्म न करूं तो दूसरे लोग भी छोड़ देवें तो मैं ही जगत् का वर्षसंकर व नाश करनेवाला होजाऊं श्रीरघुनन्दनस्वामी को रावण के विजय किये पीछे यह ज्ञात हुआ कि रावण का जन्म ब्राह्मण्वंश में था पाप दूर होने के निमित्त एक अश्वंमेधयज्ञ किया व कर्मशास्त्र की म-र्याद से चरण बाहर न रक्खा तो इस मनुष्य की क्या बात है कि विना कर्म करने के आवागमन के दुःख से छुटी पावे जो यह शङ्का होय कि कर्म तो आप जड़ है इस मनुष्य चैतन्य को किस प्रकार छुड़ावेंगे सो उत्तर यह है कि जिस प्रकार नौका जड़ है कैवर्त्त के हाथ के सहारे से सहस्रों को पार उतार देती है अथवा सीढ़ी जड़ है परन्तु विना उसके कदापि अटारी पर न जा सका इसी प्रकार कर्म हैं संसारसागर से पार उतारने के निमित्त सहाय होते हैं व उत्तम पद को पहुँचाय देते हैं जो यह शङ्का होय कि जो शुभकर्म करेंगे तो उनके भीगने के निमित्त शरीर अवश्य होगा व जब कि शरीर हुआ उसको एक दिन मृत्यु आ-वेगी और इसी प्रकार जनम मरण में रहेंगे शुभकर्म से छूटने के प्रकार की रचना क्या होगी सो बुत्तान्त यह है कि शुभकर्म दो प्रकार के हैं एक

सकाम कि जो किसी कामना की सिद्धि के निमित्त करेजावें वे तो अवश्य अवागमन के कारण होते हैं काहेसे कि जब उस कर्म का फल इतिश्री होगया तब स्वर्गादिक से पृथ्वीपर जन्म लेताहै दूसरा निष्काम कि वह उद्धार व छूटने का कारण है निष्काम के अर्थ यह कि विना किसी कामना के करने में आवे तात्पर्य यह कि जो कर्म करे तो फल उसका कदापि न चाहे भगवत् के अपर्ण करदेवे क्योंिक भगवत् अच्युत व अनन्त व अविनाशी है इस कारण से वह फल जो भगवत् को अर्पण कियागया सो भी अनन्त व अच्युत व अविनाशी होजाता है और उसी प्रसन्नता से भगवत् अपना स्वरूप उस मनुष्य के हृदय में प्रकाश करताहै अर्थात् भगवत् चरणों में प्रीति होजाती है जिस प्रकार कोई कंगाल मनुष्य कि महाराजाधिराज की सेवा में कोई वस्तु दो चार पैसेकी लेजावे तो राजा उसको उस वस्तु का मोल विचारके अथवा उस मनुष्य की मर्याद के योग्य का द्रव्य नहीं देता है किन्तु अपनी ओर देखकर देताहै और उसका दरिद्र दूर करदेता है उसके अलग लोगों की रीति है किसी ने किसीको कोई वस्तु विनामोल दी तो उसके कृत को मानिके कार्य कर देते हैं इसी प्रकार वह भगवत् कि सब कृतज्ञता की मिति के जाननेवालों का मुकुटमिए है सब कार्य करदेता है अभिप्राय यह कि जब इस मनुष्य की भगवत् में प्रीति हुई और नित्य के कर्म सहायक हुये दिन २ भगवत् की प्रीति बढ़ावते हुये ऐसे अनन्त होजाते हैं कि हृदय निर्मल होकर भगवत् की भक्ति दढ़ होजाती हैं और उस भिक्त की कृपा से कृतार्थ होकर भगवत्पद को पहुँच जाताहै और जन्म नहीं होताहै और फिर यह कर्मशास्त्र भगवत् की आज्ञा है और रीति है कि जो कोई सेवक अपने प्रभु की आज्ञापालन में तत्पर रहता है तो वह प्रभु उस भृत्यपर प्रसन्न होकर सब मनोरथ सिद्ध करदेताहै तो भगवत् कि जो सब प्रभुतोगों का प्रभु है जो सेवक उसकी आज्ञा को पालन करेगा उसपर प्रसन्न होकर क्यों नहीं कार्य सिद्ध करदेगा और क्यों नहीं आवागमन की पीड़ा से छुड़ावेगा और चमत्कार यह कि निष्काम कमों के कारणसे संसारी कामना भी श्राप भगवत करदेते हैं कि प्रह्लाद, अर्जुन, युधिष्टिर, ध्रुव इत्यादि भक्तों की कथासे प्रकट है अब शङ्का यह भारी हुई कि भला शुभकर्म तो इस हेतु न रहे कि भगवत् में जा मिले परन्तु अशुभकर्म भी तो इस मनुष्य से होजाते हैं वे अकस प्रकार जावेंगे सो बात यह है कि कर्म दो

प्रकारके हैं एक अज्ञात दूसरा ज्ञात सो अज्ञात कर्म तो नित्य के सन्ध्या व बितवेश्वदेव व श्राद्ध व अभ्यागत पूजन इत्यादिक से दूर होजाते हैं और वही भगवत् को पहुँचकर अनन्त फल के देनेवाले होते हैं और ज्ञातकर्म रहा सो उनका हाल यह है कि जिसकी निष्टा शुभकर्मों में है उससे महापातक होताही नहीं और जो कोई दैवयोग से होभी गया तो जो भगवत् शुभकर्म का स्वामी होताहै वहही अशुभकर्मों के पातक को मार्जन करदेता है सो वेद श्रुति प्रकट लिखती है और न्याय से भी जानने योग्य है कि जिसने शुभकमों का तो फल भगवत् को दिया अशुभ कर्म उसके निमित्त क्यों रहेंगे ? इस व्यवहार से काम ख्रीर निष्काम में एक दृष्टान्त स्मरण हो आया ि जो कोई चाकर या ठेकेदार किसी का होता है श्रीर उससे कुछ वस्तुकी हानि होजावे तो उसीके ऊपर देन उतरता है श्रीर जो घर के दासीपुत्र से हानि होजावे तो स्वामीपर उतरताहै दास से कुछ सम्बन्ध नहीं तात्पर्य यह कि सकाम कर्म करनेवाला चाकर ठेके दार के सदृश है और निष्काम कर्म करनेवाला जैसे दासीपुत्र सिद्धान्त यह कि निष्कामकर्मों का करना वेद की आज्ञा के अनुसार उचितहै जो ज्ञानी और भक्त अगले समय में हुये आरे जो कि अब हैं व जो आगे होंगे केवल कर्मोंके प्रभाव से वह पद उत्तम उनको प्राप्त हुआ और होगा जैसा कि भगवद्गीता में लिखाहै कि कमोंही के प्रभाव से जनक इत्यादि को मन की स्थिरता सिद्ध भई फिर लिखा है कि विना कर्म करने के कदापि नहीं छूटते सर्वशास्त्र इस बात में युक्त हैं कि विना कर्म उद्धार नहीं श्रौर वेदश्राज्ञा में बुद्धि से तर्क करके कहना कि यह वेदश्राज्ञा है सो इस लाभ के हेतु होगी यह बात वर्जित है और यह बात स्मृति में भी लिखी है परन्तु प्रयोजन पाय करके लिखा जाताहै कि विधिनिषेध जो हैं वेदाज्ञा सो यद्यपि परलोक के हेतुहैं तथापि संसार के लाभको भी विशेष हैं जैसे प्रभात का उठना व स्नान करना, माता, विता, गुरु की वन्दना, सत्य बोलना, सुहृदता, मीठे वचन, विवेकी जनों का सङ्ग करना, ब्रिद्या पढ़ना और किसी को बुरा न कहना, जिसका लोन खाइये तिस्र पालन करनेवाले की सेवा निश्वल धर्म से करना, मित्रसे कपट न रखना व जो कोई कुछ विद्या सिखलावे व शिक्षा करके भगवत् की ऋोर लगावे तिस को गुरु जानना व भगवद्भजन इत्यादि सहस्रों प्रकार के शुभकर्म का अङ्गीकार करना व मिथ्या बोलना, चोरी, परस्त्रीगमन, हिंसा, जुवा का

खेलना,मद्यपान,श्रसाधुजनका सङ्ग, मिथ्या उत्पात,कपट,मिताई,मूर्खता, अकृतज्ञता इत्यादि का त्याग करना व नदी में नहाते हुये, पानी बरसते में, चलतेहुये, बार बनवाते हुये दूसरी आरे चित्त न करना,बासी अथवा गरिष्ट किसी का जूठा व तीक्ष्ण व खट्टा व क्षार इत्यादिक का न खाना, स्निग्ध सुस्वादु मिष्ट कोमलरङ्ग आहार का भोजन करना, रात को पहाड़ पर न चलना ऐसे २ सहस्रों आज्ञा धारण करने के योग्य हैं कि इस संसार में कैसे लाभ के देनेवाले हैं इति ॥ कोई कर्म ऐसे हैं कि जो नित्य उस कर्म को न करे तो मनुष्य अपनी ज्ञाति से पतित होजाते हैं परन्तु ऐसी दुर्भाग्यता ने वलं बाँघ रक्त्वा है कि कदापि उस स्रोर चित्तकी वृत्ति नहीं होती वरु बहुत लोग यह कहते हैं कि अजी साहब! शास्त्र के अनु-सार किससे कर्म होसकाहै पायँ धरने का भी ठिकाना नहीं कहो न कही का व्यवहार है सो समभ में आता है कि उन लोगों को उस आजा का पालन तो अलग रहा सुनने का भी संयोग न हुआ काहेको जो आजा विधि निषेध हैं ऐसी सहज हैं कि सब कोई उसपर चलसके और जहाँ कोई ऐसी भी विधि की गृति लिखी हैं कि वह अतिकष्ट से साध्य होय तो उसीके समीपही दूसरी रीति की आज्ञा ऐसी लिखदी है कि सब कष्ट 'सुलकावें जैसे दीपक व तेल हाथ में लगजाय तो इतनी मिट्टी लगाकर धोने को लिखा है कि बड़ा कष्ट है तहाँ हीं यह बात लिखदी है कि धरती से हाथ रगड़के थो डाले बहुत जगह कि पाप के प्रायश्चित्त के निमित्त चान्द्रायण्यत लिखते हैं और उसी जगह यह भी लिखा है कि जो न हो सके तो कृच्छ्र नहीं तों तीन दिन अथवा एक दिन का त्रत करे तात्पर्य यह है कि शास्त्राज्ञा सब ऐसी हैं कि सहज से होसकें परन्तु प्रथम तो सम-मना श्रोर फिर करने पर फेंट बाँधना कठिन हो रही है श्रोर यह भी तो अनुमान करना योग्य है कि जो अङ्गीकार उन आज्ञाओं का न हो सकने के योग्य होता तो शास्त्र में लिखी ही काहे को जाती बहुतसी जाति जो नास्तिक और म्लेच्छ कहे जाते हैं तो कारण यह है कि वे लोग वेद की श्राज्ञा को नंहीं मानते श्रीर विरुद्ध श्राचरण हैं तो जो कोई वेदशास्त्र की श्राज्ञापरं प्रद्यति न करे सो नास्तिक और म्लेच्छ हैं श्रीर जो कोई वेद शास्त्रकी सिथ्या कहते हैं अथवा अन्य सामान्य विद्या के सदश सममते हैं उनकी दुर्गति होने में तो कुछ संदेहही नहीं है और जो नरक स्वर्गको मिथ्या कहते हैं वेभी निस्तंदह दुर्गती हैं यह सब वचन स्मृतिके वार्ता करके लिखे गये हैं अब कथा व नाम उन महात्मालोगों का संक्षेप से लिखे जाते हैं कि जो इस निष्ठा में दढ़ होकर और भगवद्भक्तों को पाकर भगवत्परायण दुये।।

्रदो० रूप राशि त्रानन्द घन, गौर श्याम कमनीय। युगल किशोर बसो सदा, जन प्रतापके हीय॥१॥

कथा राजा हरिश्चन्द्र की॥

ये राजा हरिश्चन्द्र सूर्यवंशी अयोध्या के राजा बड़े प्रतापी हुये जिन की कथा शास्त्र व युराण में प्रसिद्ध है विश्वामित्र को यज्ञ की दक्षिणा में राज्यादिक सब देकर तीन भार सुवर्ण के हेतु राजा, रानी व कुँवर रोहि-ताश्व किसी नगर में विकने को गये वह भी नगर राजा का था विश्वा-मित्रने वाशिष्टजी की शत्रुता से व धर्म की परिक्षा के अर्थ न अङ्गीकार किया राज्यके अन्तर्गत वह राजा से किएत ठहराया वशिष्ठजी ने राजा को सैनसे जनाया कि काशी के राज्य में नहीं है वहाँ जावो राजा काशीजी में चाएडालके यहाँ विके उसने मृतकघटिया पर वस्त्र व कर लेनेकी सेवा सोंपी रानी व कुँवर एक ब्राह्मण के यहाँ बिके विश्वामित्रने तब सांप हो-कर कुँवर रोहितारवको काटा रानी रोदन करती हुई मृतक को जलानेके हेतु घाटपर गई राजा ने वहाँ करके निमिक्त रोंका रानी ने बहुत करुणा वचन सुनाया पर राजा धर्म में दृढ़ था ऐसी दशा में भी धर्म न छोड़ा रानी के पास कुछ नहीं था कि कर दे रातको गङ्गाकिनारे बैठी रही तब विश्वामित्र काशीराज के लड़के को मारकर रानी के पास रखके प्रभात को काशीराज से जनाया कि गङ्गाके किनारे एक स्त्री रहती है लड़कों को खाती है उसीने यह कर्म किया होगा लोगों ने उस लड़के को मृतक स्त्री के पास पाया काशीराज ने विना विचारे उस चाएडाल को स्त्री के वध करने की आज्ञा दी उसने राजा हरिश्चन्द्र के पास वध करने के हेतु भेज दिया राजा की त्राज्ञा सुनते ही तुरन्त तरवार खींचकर उठा चाहा कि रानी के गले पर मारे कि घरती कँपने लगी व आकाश से हाय २ शब्द हुआ ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्रोर सब देवताश्रोंने राजा का हाथ पकड़ लिया भगवत् ने प्रसन्न होकर कहा वर माँग राजा ने कहा भाक्ति छोड़ दूसरे की चाह नहीं भगवत्ने भाकि वरदान देकर कुँवर रोहिताश्व व काशीराज के लड़के को जिलाकर अयोध्या के राज्य करनेकी आज्ञा दी संदूर्ण वयकम न्याय अरु भक्ति में व्यतीत कर और भगवद्भक्ति की रीति में प्रजालोगोंको प्रवृत्त

करके अन्त समय कुँवर रोहिताश्व को राज्य देकर परमधाम को गया अब विचारना चाहिये कि धर्म की इड़ता व निर्वाह कौन २ पदार्थ दुर्लभ को नहीं देता है॥

#### कथा राजः विल की॥

ये राजा बिल विरोचन के पुत्र व प्रह्लाद के पौत्र परम भगवद्भक्त व प्रतापी हुये जिसके यहां आप भगवत ने भीख मांगी व जिसने अपनी पीठ को नपाय दिया व अबतक जिसके द्वार पर आप भगवत वामनरूप से खड़े रहते हैं कथा लोक में उनके यश की प्रसिद्ध है यहां ध्यान करके देखना चाहिये कि भगवत ने अपने भक्त से छल व कपट किया तिसके हेतु अपने उस रूप को यह दएड दिया कि राजा के द्वारपाल होगये तो भला और कोई भक्तों के साथ छल व कपट करेगा तिसको न जाने कैसा दएड करेगा॥

#### कथा राजा द्धीचि की॥

राजा दधीचि ज्ञानी मक्र परोपकारी ऐसे हुये कि अपने अस्थि को देवता लोगों को दे डाला और इन्द्र ने वज्र बनवाकर उसी से वृत्रासुर का वध कर सुख पाया कथा प्रसिद्ध है अब विचार कर लेना चाहिये कि जो लोग सिद्ध अवस्था को प्राप्त थे कर्म करने न करने का प्रयोजन कुछ न था तिनको भी कर्मशास्त्र की आज्ञापालन में कैसी निष्ठा थी अब हमारी यह गित है कि शास्त्र आज्ञा को पालन करना तो अलग है यह भी नहीं जानते कि कर्मशास्त्र किसको कहते हैं धन्य है।।

## कथा दशरथ महाराज की॥

दशरथ महाराजाधिराज परम भागवत धर्मकर्मनिष्ठ हुये इनकी बड़ाई व भाग्य का वर्गन किसले होसका है कि पूर्ण ब्रह्म भगवत ने वश होकर जिसके पुत्र होकर बालचरित्र आदिक से आनन्द दिये ये महाराज पहले जन्म में स्वायंभ्रव मनु थे और शतरूपा उनकी रानी थी तप करके भगवत से वरदान मांगा कि आपके सहश हमारे पुत्र होय व हमारे जीवन का सम्बन्ध आपके दर्शन से रहे वही दशरथ हुये व भगवत् आप उनके पुत्र होकर प्रकट हुये अयोध्याजी में रामरूप से नाना प्रकार के चरित्र किये बाहमीकि ऋषीश्वर ने सौ कोटि श्लोक में वर्णन किये रामचन्द्र महाराजाधिराज के बारित्र तीनों लोक में सूर्य के सहश व्यास व प्रकाशित हैं राजा ने कैकेयीरानी को पूर्व वरदान दिया था तिस कारण से श्रीराम्चन्द्र ने चौदह वर्ष वनवास किया रावणादिक दुष्टों का

477

वध करके अपने यश का सेतु संसारसमुद्र में बांधा व दशरथ महाराज ने रघुनाथजी के वनगमन होते ही तनु को त्याग करके स्वर्गवास किया॥

कथा भीष्मिपिनामह की॥

भीष्मजी परम भगवद्भक्त रहे श्रीर बारह महाभागवतों में उनकी गिनती है इस कर्मनिष्ठा में उनको लिखा सो कारण यह कि प्राप्त होने भक्ति व ज्ञान के भी प्रवृत्ति आज्ञा कर्मशास्त्र का कर्तव्य समभते रहे कि श्राद्ध के समय उनके पिता का हाथ निकला परन्तु हाथ पर पिएडा न दिया वेदी पर रख दिया और दुर्योधन के लोन से पालित अपने को जानकर युधिष्ठिर की छोर न गये गङ्गाजी के उदर से उत्पत्तिं उनकी है जब गङ्गा जी स्वर्ग चली गई व शंतनु महाराज विकल हुये तब योजनसुगन्धा को आप राजा न होने का वाचा प्रबन्ध करके ले आये इसी हेतु अपना वि-वाह न किया काशीराज की लड़की अम्बा नाम तिससे विवाह नहीं किया परशुरामजी गुरु से लड़ाई का संयोग पहुँचा परन्तु न विवाह किया व दयां जुता यहां तक रही कि युधिष्टिर महाराज महाभारत में रातको जा-कर रोये तब अपने वध का उपाय आप बतनाया तब दूसरे दिन अर्जुन ने उसी रीति से शिखरडी को बीच में खड़ा करके बागा मारे तब शरशय्या पर शयन किया और भगवत् ने ऋपना प्रण छोड़कर भीष्मजी का प्रण रक्ला रथ का चक्र लेकर उनपर दौड़े श्रीर अपने पिता के श्राशीर्वाद से मृत्यु उनकी उनके अधीन रही इसी कारण से बावन दिन तक श्रश्चा पर रहे और तनु त्याग कर श्रीकृष्णचन्द्र महाराज को आंखों के आगे देखते परमधाम को पधारे ॥ इति ॥

कथा सुरथ सुधन्श की॥

ये दोनों भाई सगे राजा नीलध्वज के पुत्र परमभागवत रहे राजाने सुधन्वा को विना विचारे आज्ञाभङ्ग के अपराधका दगढ मन्त्री की शत्रुता से दिया तेल के कड़ाह जलते में डलवादिया तेल ठंढा होगया जैसे प्र-ह्लाद की गित हुई सोई हुआ फिर सुधन्वाने अर्जुन से अश्वमेध के घोड़े रोंकने में अत्यन्त युद्ध किया अन्त में दोनों भाई खेत आये भगवत को प्राप्त हुये व शिर उनका महादेव ने अपने मुगडमाल में 'लिया ॥ इति ॥

कथा हंरिदास की॥

राजा हरिदास परमभक्त हुये धर्मशास्त्र की आज्ञा पर बहुत हड़ रहे इस हेतु इस निष्ठा में लिखे गये यह राजा पाइनन्गर के जाति राजपूत

तोदर शरनेपाल राजा शिवि के समान व दान देने में राजा दधीाच क सदृश अपने वचन के पालने में राजा बलि के समान व भगवद्भिक्त म प्रह्लाद के तुल्य व रिभवार राजा जगदेव के समान हुये कि वृत्तान्त उस का इस जगह लिखा जाता है कि राजा जगदेव बड़े शूरवीर व न्यायनिष्ठ व उदार रहे और रिभवारिनष्ठा इतनी रही कि एक निटिनी ने तमाशा राजा के सम्मुख किया उसके राग व नाचपर कला इत्यादिक से प्रसन्न होकर कुछ प्रसन्नद्रव्य देने के हेतु चिन्ता करने लगे। परन्तु उसके गुण के सम्मुख कुछ ध्यान में न आया सिवाय इसके कि शीश अपना दे डालें नटिनी ने निवेदन किया कि जब मुक्तको आपके शिरका प्रयोजन श्रान पड़ेगा तब ले जाऊँगी श्रीर राजासे निर्चय किया कि रिक्तवारता तुम्हारे ऊपर अन्त होचुकी अब मेरा दहिना हाथ किसी के आगे कुछ लेने को नहीं फैलेगा पाँछे दूसरे राजाके यहाँ उसकी नृत्यकला हुई राजा रीभकर कुछ देने लगा नटिनी ने बायाँ हाथ पसारा राजा ने कांध करके कारण पूछा निटनी ने कहा कि मेरा दिहना हाथ राजा जगदेव के भेंट हो चुका है उससे सिवाय कौन दानी है जिसके आगे फैलाऊँ राजाने कहा मैं दशगुण अधिक उससे देसका हूँ कह उसने क्या दिया है पीछे बहुत बातचीत होने के राजा ने प्रतिज्ञों की कि दशगुण अधिक देऊँगा नि-रचय जान तब निटनी राजा जगदेव के पास आई उसका शिर लेकर राजाके पास आई कि राजा जगदेव ने यह शिर अपना हमको दान दिया रहा यह कहकर शिर राजाके सम्मुख रख दिया व बोली कि तूभी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर राजा लिजत होकर उठगया फिर मुख न दिखाया व नटिनी ने शिर राजा जगदेव का उसके धड़पर रखकर वही राग कि जिस पर राजा रीका था गाया तुरन्त जी उठा और यह रिक्तवारता की बात राजा जगदेव की संसार में फैली और एक प्रसंग राजा जगदेव का यह है कि कोई राजा की लड़की उसपर आसक हुई विवाह का संवाद भेजा राजा जगद्रेव ने अङ्गीकार न किया लड़की की माता ने किसी बहाने से राजा क्रो अपने नगर में बुलाया व राजा को मन्त्रियों के द्वारा बहुत समभाया राजा ने न माना उस लड़की ने भी अपने श्रेम व आसक्रता के दुः खको प्रकट किया परन्तु उस जगदेव ने न अङ्गीकार किया यहाँतक हुआ कि उस लड़की दुष्टाने राज। जगदेव का शिर देखने के निमित्त क-टवा मँगाया प्रस्तु इस्र दशामें भी भगवत् ने राजाकी ऐसी प्रतिज्ञा पूरी

की कि मृतकशिर ने उस लड़की के मुख को न देखा कई बार वह शिर के सम्मुख गई परन्तु जब सम्मुख द्यावे तब शीश उसके दूसरी ओर फिर जाय तात्पर्य यह निकला कि स्त्री से पराङ्मुख होय तो इसप्रकार होय व निश्चय करके स्त्रियों का संग मुमुक्षु को ऐसा दुःखदायी है कि कबहीं भगवत् प्राप्तिके आनन्द को समीप आने नहीं देता अभिप्राय इस प्रसंग कहने का यह कि यह राजा हरिदास भी रिक्तवारनिष्ठा में ऐसेही रहे मानो तोदरकुल में सूर्य के समान हुये कि लयुग में धर्मात्मा रहे तिलक माला से प्रीति रही कि वर्णन नहीं होसक्रा बात यह है कि एक वैरागी दुष्ट उसकी लड़की के साथ रात को सोता था आंख से देखा परन्तु क्षमा करगये वह दुष्ट दरकर भागनेलगा तब यह बोले कि ऐसे कमों से वेषकी निन्दा होती है इतनाही कहने से उस वैरागी को ज्ञान होगया वनमें निवासकर भगवद्भजन करनेलगा ॥ इति ॥

## निष्ठा दूसरी धर्मप्रवारक॥

श्रीकृष्णचन्द्र महाराज के व्यास अवतार को दण्डवत् है कि जगत् के उद्धार के हेतु वेदों को विशेष प्रकाशित और ब्रह्मसूत्र और महाभारत श्रीर श्रठारह पुराण व स्मृति को बनाय के भागवतेधर्म की प्रवृत्ति की श्रीर चरणकमलकी कुलिशरेखा को दगडवत् है कि महाघोररूप वृत्रासुर श्रीर पापके पहाड़ों को नाश करनेवाला है भागवतधर्म उसको कहते हैं कि भगवद्भक्ति के सम्बन्ध से जो कुछ किया जाय सेवा, पूजा, भजन, स्मर्गा, कीर्तन इत्यादि जो किसीको संदेह होय कि धर्मनिष्टा और भागवतधर्म में क्या अन्तर है ? सो बात यह है कि धर्मनिष्ठा का अभिप्राय कर्म से है चाहे वह कमें सकाम हो अथवा निष्काम और भागवतधर्म उसको कहते हैं कि जो निष्काम कर्म इस जन्म में चाहे आगिले जन्मों में किये हैं और उनको भगवत् अपेगा करके भगवद्भित्र प्राप्त हुई होय उस भक्ति के सम्बन्ध से जो कुछ करना योग्य है वह भागवत्वधर्म है जब कि भागवत्वधर्म में सावधान होकर भक्त का मन लगा और प्रतिक्षण उसीओर बाहर भीतर के चित्तकी वृत्ति हुई तो और कर्म करने न करने का स्वाधीन है व बहुत श्राचार्यों का मत इस बात पर है कि कमों के प्रभाव से भगवद्भक्ति प्राप्त हुई है जबतक देहानुसंधान को भूलिके मग्न न होजाय तबतक संध्या इत्यादिक जो आवश्यक कर्म उनको करता रहे और समभना चाहिये कि यद्यपि देखने में यह बात विरुद्धभी समक्षने में आती है परन्तु

सिद्धान्त में कुछ विरुद्ध नहीं काहेसे कि जो कोई भागवतधर्म में एकाप्रवित्त है वह जो कर्म करता है सो सब भगवद्भक्ति के सम्बन्ध के हैं उनको कर्म न समभना चाहिये सो उस भागवतधर्म के कि जिसका वर्णन हुआ प्रचारक उसकी नौका के समान हैं कि आपभी पार जावे और दूसरों को उतार देवे तरणतारण जो पद विख्यात है सो ऐसे ही भक्नों के निमित्त है यद्यपि भागवतधर्म के प्रचारक आप भगवत् हैं कि ब्रह्माजी को वेद का उपदेश किया और वेद के अनुकूल भागवतधर्म ने प्रवृत्ति को पाया परन्तु विशेष क्रपालुता के हेतु उस धर्म की प्रवृत्ति में इतनी निरन्तर क्रपाहिष्टि की कि वेद श्रीर ब्रह्मापर भी प्रबन्ध उसका न रक्खा श्रीर कई युक्ति और प्रकट कर दीं यह कि भक्तों और ऋषीश्वरों के मुख से सूत्र श्रीर तन्त्र श्रीर स्मृति श्रीर वेदान्त पातञ्जलि मीमांसा इत्यादि छश्रीशास्त्र व बाल्मीकीय रामायणव महाभारत इत्यादि इतिहास व पुराण वर्णनव रचना कराया कि उसके अनुकूल प्रवृत्ति उसकी हुई और लोग उनका श्रवण व कीर्त्तन करिके कृतार्थ हुये और होते हैं पश्चात् जब भगवत् ने देखा कि लोगों के चित्तकी चाह काव्य के पद पदार्थकी है तो नाटक व चम्पू व काव्य व साहित्य शास्त्रों के योगसे शिक्षा को किया और उनके बोधसेभी लोगों की बुद्धि श्रमित व श्रमित देखी तो टीका करने का प्रचार चलाया और जब उनको भी लोग अच्छे प्रकार न समभसके तो सूर-दास व तुलसीदास व नाभाव अथदास व नन्ददास व कृष्णदास इत्यादि को किलयुग में प्रकट करके भाषा में चरित्र व भागवतधर्मों को रचना कराया व जगतुमें प्रवृत्त किया उसके अलग उस भागवतधर्म के प्रवृत्त होने के निमित्त दूसरा उपाय यह किया कि आप अपने मुखारविन्द से उन धर्मों को स्पष्ट करके समकाया और लक्ष्मीजी व अपने पार्षद व ब्रह्मा व शिव व सनकादिक व नारद व शुक्राचार्य व बृहस्पति व वशिष्ठ व व्यास इत्यादि सहस्रों को गुरु बनाकर उपदेश व विशेषता उन भागवतध्रमीं की करी और किन्युग में श्रङ्कराचार्य और रामानुज स्वामी व निम्बार्कस्वामी व माधवाचार्य व विष्णुस्वामी व वल्लभाचार्य व हित-हरिवंशजी इत्यादिक सैकड़ों आचार्य अपनी विभूति और कला व अंश व आवेश अवतार से प्रकट करिके अब तक जिनकी कृपा से करोड़ों जीव महापापात्मा सबोंका उद्धार होता है फिर तीसरा विचार यह किया कि अपना मन्दिर व मूर्ति और भजन व तप का स्थान जैसे

बद्रिकाश्रम आदि और अपने धाम जैसे मथुरा अयोध्या आदि और तीर्थ जैसे गङ्गा यमुना पुष्कर आदि प्रकट किये कि उनके प्रभाव से भक्ति का प्रचार हुआ तार्विश्व इस लिखने का यह कि भगवत् को प्रवृत्त करना अपने भागवतधर्म का और दृढ़ रखना उसका इतना अंगीकार है कि जब कभी थोड़ा भी उसमें विघ्न ऋाय पड़ता है ऋथवा कोई विघ्न करने को उद्यत होता है तो आप भगवत् अवतार लेकर उन विघ्न करने वालों का वध करदेते हैं और अपने धर्म को स्थिर रखते हैं गीताजी में भगवत् का वचन है कि हे अर्जुन ! जब धर्म में हानि होती है और अधर्म की र्राख होती है तो मैं आप अपने भक्नों के सहाय के हेतु और नाश करने दुष्टों के ऋौर स्थिर करने अपने धर्म के अवतार लेता हूँ तो आवश्यक व बहुत प्रयोजन है कि जहांतक होसके भगवद्धर्मके प्रचार करने में परिश्रम व यल करे कि उससे प्रसन्नता भगवत् को होती है और प्रचार करनेवाला इस धर्म का भगवत् की विभृति अवतार में विचार किया जाता है एक जगह शास्त्र में लिखाहै कि जो कोई एक जीव विमुख को भगवत् सम्मुख कर देता है उसको दशहजार अश्वमेधयज्ञ का फल होताहै भगवत्कथा कराना, ठाकुरद्वारा, भजन, कुटी, धर्मशाला, वाटिका, कूप, तड़ाग, पाठशाला इत्यादि और ऐसे मन्दिर कि जिससे भगवद्भ-जन करनेवालों श्रोर संसार को श्राराम हो रचना करावना श्रोर भगवत चरित्रों की बनावना और प्राचीन पोथियों की टीका बनावना, अधर्म से हटाकर भगवद्धर्म में लगाना, सदावर्त्त इत्यादि सब जगह श्रीर विशेष करिके जैसे बदरिकाश्रम व अयोध्या व हरद्वार आदिक स्थान में प्रवृत्त करना व एकादशी आदि भगवत के व्रत के दिन में जागरण करना व भगवत्कीर्तन का समाज होना और जिस दिन भगवत् के अवतार हुये हैं उस दिन श्रीर दूसरे त्यवहार जो भगवत् के हैं तिनको भगवत् का त्यव-हार जानकर अति आनन्द और स्नेह और धूमधाम के साथ उत्साह कराना और विद्याके पढ़ने पढ़ाने में परिश्रम व उपाय करना ऐसे ही श्रीर काम कि जिनके कारण करिके लोगों को भगवत् की और मन सम्मुख करना यह सब सामग्री बढ़ाने भागवतधर्म की हैं जो कोई कि भगवृद्धक हैं और केवल लोगों के उद्धार व उपकार के निमित्त जिनकी मनीवृत्ति हैं उनकी बड़ाई व वर्णन तो किससे होसक्री है कि वे कृतार्थरूप हैं और जो कोई अपने यश व संसार के दिखाने के हेतु इस भगवद्धर्म का

प्रचार करता है वह भी भगवत् को प्यारा है कि उसके प्रभाव से सहस्रों को शुभगति हुई व उस धर्म के पुण्य से अथवा किसी भक्त के आशीर्वाद से उसका मन भी भगवत् में लगिजायगा महिमा भागवतधर्मप्रचारकों की शास्त्रों में इस अधिक्यता से लिखी है कि जिसका वर्णन नहीं होसक्रा और एक कथा अनन्ताचार्य की जो पोथी प्रपन्नामृत में लिखी है स्मरण हुई कि उससे महिमा ऐसे भक्नोंकी प्रकट होती है ठाकुरद्वारे व नगर के मार्ग जाने आनेके बीच में एक गड़हा पड़गया व रास्ता क्लिष्ट होगया अनन्ताचार्यजी आप टोकरी और फावड़ा लेकर उस गड़हे को भरनेलगे इस हेतु कि लोगों को आनेजाने का क़्रेश न होवे और स्त्री उनकी कि वह गर्भवती रही उसको भी इस धन्धे में शामिल किया जब प्रसवकाल स-मीप आया और उस स्त्री को टोकरी के ढोने से क्लेश होने लगा तो भगवत् ने पनिहारे का रूप बनाकर उसकी स्त्री को त्राज्ञा की कि तुम्हारे बदले में टो-करी ढोताहूं तुम विश्राम करो पश्चात् थोड़ेही विलम्ब में अनन्ताचार्य ने देखा कि स्त्री के धन्धे पर कोई पनिहार टोकरी ढोता है सोंटा लेकर दौड़े श्रीर कहा कि तू कौन है जो हमारे भाग में बलात्कार साभी होता है जब समीप पहुँचे तो भगवत् को एक भागने विना दूसरा उपाय न सूका और मन्दिर में जा घुसे व अनन्ताचार्यजी सोंटा लिये पीछे रहे जो मन्दिर में पहुँचे तो भगवत् का श्रीश्रङ्ग मिट्टी श्रीर धूलि में भराहुश्रा देखकर बूका-गया कि आप भगवत् स्त्री पर दया करके टोकरी ढोते रहे अनन्ताचार्य-जीने हाथ जोड़कर प्रेममें मग्न होके विनय किया कि महाराज कुपा करके किङ्करों को उचित है नं कि स्वामी को ऐसे विचार से सब लोगों को उचित व योग्यहै कि अपने २ अभिलाष व विश्वास के अनुसार इस परमधर्म के प्रवृत्त करने में सब तन मन प्राण् से उपाय व परिश्रम करें जिस किसीको जिस बोली में विद्या प्राप्त हुई है और काव्यरचना में चित्त की वृत्ति है तो भगवत्चरित्रोंही की रचना करें परन्तु सैकड़ों काव्यकर्ता देखने में आये कि विना अनाप सनाप बकवाद के भगवत्चरित्रों के अोर तनक भी एकाप्रचित्त नहीं होते और कोई कोई से बात कहने में आई कि तुम भगवत् यश वर्णन करके अपनी वाणी व अन्तःकरण को क्यों नहीं पवित्र करतेहीं तो उत्तर देते हैं कि महाराज हमं अभेद का वर्णन करते हैं और कोई कहते हैं कि समय का जैसा चलन है वैसे ही पद पदार्थ की रचना का करना अच्छा होता है और कोई कहते हैं कि कविलोगों का मन पद

व अर्थ की रचना चिन्तन के व्यतिरिक्न दूसरी ओर नहीं जाता यह भी तो भगवद्भजन है बस ऐसे ही ऐसे उत्तर अयोग्य निरर्थक देते हैं उनका वर्णन करना ठयर्थ है तात्पर्य सब कहने का यह कि जिस काठ्य व रचना व चित्रपद में भगवत्चरित्रों का वर्शन नहीं वह काव्य निराला निष्फल व अधम है जैसे कोई परमसुन्दरी चन्द्रवदनी स्त्री है और विना वस्त्र नङ्गी होते व और अधिक व्यवहार संसार का वैभव व धनपर निबन्ध है सो धनवान् लोगों को अच्छेप्रकार ज्ञात व प्रकट है कि धन किसी के घर न पहिले रहा न अब रहेगा शुन्य हाथ आये और इसी प्रकार चक्षेजावेंगे इस धनका नाम माया है और लक्ष्मी अर्थात् भगवत् की पतित्रता स्त्री है जहां उसका स्वामी रहेगा वहीं वह रहेगी नहीं तो तुरन्त चली जायगी श्रभिप्राय यह है कि जो धन को सदा स्थिर करने को चाहे तो भगवत् पन्थ में उसको लगाके सदा सेवा व भजन में काल व्यतीत करे स-हस्रों साहुकार और ऐश्वर्यवान् होगये किसीका नाम भी कोई नहीं जानता श्रीर जिन लोगों ने ठाकुरद्वारा तड़ाग मजनकुटी इत्यादि बन-वाया अवतक उनका नाम प्रकाशित है और रहेगा अब बड़े शोच व मसोस की बात है कि धन को पाइके भगवद्धर्म का प्रचार न करे ईश्वर भोर जीव श्रीर संसार श्रीर स्वर्ग श्रीर नरक श्रीर भक्ति श्रीर ज्ञान श्रोर वैराग्य श्रोर सब रीति सम्प्रदाय व मत का जानना विद्या के श्रा-धीन है जब से चारोंवर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से शास्त्र का पढ़ना उठगया तबसे सब धर्मों का नाश होगया दक्षिणदेश चीनापट्टन व तैलङ्ग व द्राविड़ व बारह मल्हार में रीति है कि जो किसीका लड़का शास्त्र पढ़ने में मन न लगा के क़रता करता है तो उसके बड़ेलोग वहां के देशाधिपति से आज्ञा लेकर पैरों में बेड़ी डालकर पाठशाला में भेज देते हैं और जबतक शास्त्र न पढ़ लेवे बेड़ी नहीं निकालते इस कारण से उस देश के सवलोग धर्मों में स्थिर हैं और ब्राह्मण से लेकर नीच जाति पर्यन्त कोई मनुष्य इष्ट उपासना से शून्य और अज्ञ नहीं और विरुद्धधर्मी लोगों के वचन फांस में थोड़े फँसते हैं इस हेतु ज़हांतक होसके और अपने व विराने को शास्त्र पहने की सहायता करे जो सं-स्कृत न पढ़सके तो भाषा का पढ़लेना मनोरथ को पहुँचादेता है सूर-सागर तुलसीकृत रामायण को भगवत् ने ऐसा प्रताप दिया है कि जो नेम करके पढ़ते हैं वो निश्चय भगवत् के प्यारे होजाते हैं और इसी प्रकार

नन्ददास व कृष्णदास व अभदास व छीत स्वामी इत्यादि की वाणी को प्रताप है और भक्तमाल का वाक्य तो प्रारम्भ ही में लिखा गया भगवत् कथा कहलाना ऋौर उसके सुनने की शिक्षा देना ऋौर ऋपने ऋनुगामी व पुत्र पौत्रादि को जिस प्रकार व्यवहार सांसारिक के सिद्धि के हेतु प्रवृत्त माना विद्या को पढ़ाते हैं व शौच करते हैं इसी प्रकार भगवत् की श्रोर लगाना श्रोर भगवत् सहस्रनाम व गीता व स्तवराज इत्यादिक स्तोत्रों का पढ़ा देना अति प्रयोजन से है और जो कोई अपने वंश को श्रीर श्रनुगामी लोगों को भागवतधर्म में नहीं लगा देते व भगवद्धर्म के सम्बन्ध की विद्या नहीं पढ़ाते तो जो पाप जीवन पर्यन्त उनसे होते हैं उनके बड़ों के शिर हैं क्योंकि पढ़ा देना उन विद्याओं का उन पर अवश्य था सो न किया व जिनके वंश में भगवद्भक्त होते हैं तो अपने पुरुषों को भी नरक से उद्धार करके मुक्त कर देते हैं इसमें प्रह्लाद आदिक भक्तों की साक्षी है हे क्रपासिन्धु ! हे दीनबन्धु ! हे श्रीत्रज्ञचन्द्र, महाराज ! कुछ इस घरजाये किंकर की श्रोर भी निगाह है कि बिन श्रापके चरणकमलों के अौर कोई शरण श्रौर.रक्षक मेरे नहीं जो मेरे कर्मों की श्रोर दृष्टि करोगे तो अगाणित जन्मों तक मेरा ठिकाना नहीं लगेगा इस हेतु केवल कृपा व दया का ऋासरा है व यद्यपि यह बात जानता हूं कि जितना विमुख व संसारी लोगों की स्तुति व श्राराधना व मुख जोहने व मनरञ्जन करता हूं व भय से उनसे कम्पमान रहता हूं जो उसके सहस्रवें भाग में एक भाग भी श्रापका भय करिके भजन समरण में व्यतीत करूं तो एक क्षण में बेड़ा पार होता है परन्तु यह मन ऐसा भाग्यहीन व दुष्ट पापी है कि भूल के भी उस श्रोर नहीं लगता जो श्रव भी मूर्ख मतिमन्द मन ऐसा विन्तवन श्राप का करता रहे तो शीघ अपने परम मनोरथ को प्राप्त हो सक्ना है श्रीयमुना जी के किनारे एक वाटिका परममनोहर है। के जिसमें सुन्दर मार्ग व क्यारियों में जल चल रहा है और सब प्रकार के फल व फूलों के बूक्षों पर हरी लहलही डहडही बेल छाय रही हैं व बीच में फुलवारी नानारङ्ग के फूजों की छवि देती हैं, मयूर, कोकिल, शुक, सारिका, कपोत, सारस, हंस आदि अपने मधुर शब्द व चहचहाहट से बरबस मनको मोहित करते हैं उस वाटिका में श्रीनन्दनन्दन शोभाधाम अपने सखन के संग भांति भांति के आनन्द व खेल कर रहे हैं मुखारविन्द की शोभा की उ-पमा सूर्य चन्द्रमा मिण्रियण अथवा कोई फूल कमल व गुलाब आदि की

दी जाय तो उनमें एक ही एक प्रकार की शोभा है व इस मुखाराविन्द मनोहर में उन सबकी शोभा एक ही जगह संपूर्ण है मुकुट जड़ाऊ मोरपक्ष का
शीश पर कानों में कुण्डल कि उनमें फूलों के गुच्छे गुँथे हैं विराजमान
हैं गले में मोतियों की कण्ठी व माणिगण की माला उस पर फूलों की
माला है कड़े और पहुँची हाथों में सुवर्णतारी दुपट्टा जैसा कि खेलने के
समय बांधना चाहिये बँधा हुआ व पीताम्बर की घोती पहिने हुये चरणकमलों में कड़े व भाँभ शोभित हैं और खेल की दौड़ धूप में जो पसीना
आ गया है तिसकी छोटी छोटी वूंदें मुख पर भलकती हैं और अलकें
घूंघरवारी जो पवन के लगने व दौड़ने से विधार के कपोलों पर आई हुई
हैं ऐसी शोभा व आनन्द प्रकट करती हैं कि देखनेवालों का मन बरबस
हाथ से जाता है।।

#### कथा ब्रह्माजी की ॥

ब्रह्माजी जगत् के पिता व भगवद्भकों व सब धर्मप्रचारकों में श्रेष्ठ हैं व भगविद्ग भूति स्वरूप हैं जब नाभिकमल से उनका जन्म हुआ। व तप करने के पश्चात् अपनी व संसार की उत्पत्ति करने का ज्ञान व सामर्थ्य पाई तो भगवद्भमों को संसार में प्रवृत्त किया और अब तक ब्रह्माजी का उपदेश चला जाता है जिस प्रकार कि ब्रह्मलों के नारद सनकादिकों को उपदेश करते हैं और जो कोई उत्तम कर्म करके उनके लोक में जाता है उसको उपदेश भिक्त व ज्ञान का करते हैं कि उम प्रभाव से मुक्ति होजाती है यह बात सब पुराणों से व्यवस्थित है जब कबहीं उस भगवद्भमें में बाधा पड़ती है व उस कारण से देवता व भगवद्भकों को क्लेश होता है तब ब्रह्माजी भगवत् के अवतार होने का उपाय करते हैं और दुष्टों का नाश होकर भगवद्भिक्त की प्रवृत्ति होती है ब्रह्माजी की कथा पुराणों में सब प्रसिद्ध लिखी है इसी हेतु यहां संक्षेप से लिखा गया॥ इति॥

## कथा शिवजी की॥

शिवजी की पदवी भक्तराज है व भगवद्धर्म प्रचारकों में राजा हैं भिक्त के प्रचार करने में यहां तक उद्यत हैं कि, आप आचार्य होकर संसार को उपदेश करते हैं विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के आचार्य शिवजी हैं व जब से बड़े बढ़े तब स्मार्त्तसम्प्रदाय में शंकराचार्य का अव-तार लेकर स्मार्त्त मत प्रवृत्त किया व क्षीरसागर से हलाहल निकला सब देवता भस्म होने लगे तब द्या करके आप पान कर गये ऐसी कृपा

लुता है व रसिक भक्तरांज ऐसे कि सती ने वन में रामचन्द्र की परीक्षा लेनेको जानकीजी का स्वरूप धारण किया तिस हेतु त्याग किया जब सती ने उस तनु को छोड़कर हिमाचल के यहां जन्म लिया तब बड़ी तपस्या करने से अङ्गीकार किया पार्वतीजी से कहा कि रामनाम लेने से हजार नाम का फल है पार्वतीजी ने विश्वास दढ़ करिलया व सहस्र नाम के पाठ के पूर्णता को एक नाम लेकर शिवजी के वुलाने पर चली आई आप अतिप्रसन्न होकर अङ्ग में वायें ओर रखलिया एक समय भगवत् प्रसाद सनकादिक ने दिया आनन्द से बेसुधि होकर भोजन करिगये पार्वती को भूलगये पार्वती ने शाप दिया तुम्हारा निर्माल्य आज से जो खायगा नरक में जायगा इसहेतु शिव-निर्माल्य त्याग है एक समय शिवजी पार्वती के सहित चले जातेरहे दोऊ जगह उजाड़ में वाहन से उतर २ साष्टांग दण्डवत् किया पार्वतीजी ने कारण पूछा तब शिवजी ने कहा कि एक जगह तो एक सहस्रवर्ष व्यतीत हुआ कि एक भगवद्भक्त यहां हुआ रहा दूसरी जगह यह हेतु है कि सहस्रवर्ष व्यतीत होजायगा तब एक भगवद्भक्र यहां होगा इस हेतु ये दोनों खेरे दगडवत् व पूजन के योग्य हैं ऐसे अनेक चरित्र हैं कोई कहते हैं शिवजी रामचन्द्रजी के बालस्वरूप के उपासक हैं सो ठीक है परन्तु जो दूसरी निष्ठा हैं उन सब में भी वैसी ही प्रीति है कि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज के रागविलास के समय सखीरूप होकर पहुँचे व वीररस की शोभा बड़े उत्स्वाह से जायके देखी इससे शिवजी महाराज ज्ञानी भगवत् के भक्त हैं॥

## कथा श्रगस्त्यजी की॥

अगस्त्यजी ऋषीश्वर परमभक्त रामोपासक व बहुत विद्या के आ-वार्य हैं अगस्त्यसंहिता जिनकी बनाई हुई विख्यात है घट से जन्म है समुद्रको गएडूषमें घरके पान करगये देवता दानव के बोम्मसे घरती उत्तर और नीची व दक्षिण ऊंची होगई तब अगस्त्यजी दक्षिण जा रहे तब उनके प्रभावसे उत्तर ऊंची दक्षिण नीची होगई मन्दराचल पहाड़ पड़ा है खड़ां नहीं होता अगस्त्यजी ने मांगा कि जबतक हम न आवें तब तक तू पड़ा रह इसी कारण से उत्तर को अगस्त्यजी नहीं आते हैं व मन्दराचल ज्यों का त्यों यड़ाहै ॥ इति ॥

# कथा रामानुजस्वामी की ॥

जिस प्रकार भगवत् ने संसार के उद्धार के हेतु चौविस अवतार धारण किये इसी प्रकार कालियुग में चार अवतार धारण करके भागवतधर्म को प्रकाश व प्रवृत्त किया व चार सम्प्रदाय को स्थापित किया एक सनका-दिक सम्प्रदाय उसके आचार्य निम्बार्कस्वामी हैं दूसरा श्रीसम्प्रदाय कि उसके आचार्य रामानुजस्वामी हैं तीसरा शिव सम्प्रदाय उसके आचार्य विष्णुस्वामी हैं चौथे ब्रह्म सम्प्रदाय उसके आचार्य माधवाचार्य हैं सब का वृत्तान्त संक्षेपसे लिखाजायगा रामानन्द व्यास हितहरिवंशऋादि ने जिन सम्प्रदायों को प्रकट किया तो अन्तर्गत चारं सम्प्रदाय की हैं व चारों सम्प्रदाय भक्तिरूपी भूमि के स्थिर रखने को दिग्गजों के सदृश हैं चारों सम्प्रदायों में श्री सम्प्रदाय के आचार्य जो रामानुजस्वामी हुये कि जिनके प्रभाव करके कोटानकोट महापापी व पातकी संसारसमुद्र को तिरगये व तरते हैं भक्रि व प्रताप की महिमा उनकी सूर्य के समान प्रकट व विरूपात है व जन्म से लेकर परमधाम जाने के दिनतक का वृत्तान्त स्वामी रामानुजजी के प्रपन्नामृतप्रनथ में सम्पूर्ण लिखा है व गुरु परम्परा प्रारम्भ से रामानुज स्वामीतक यहां लिखी हैं और आगे केवल एक गादी कि रामानन्दजी की कथा में लिखी जायगी और चौहत्तर गादी की परम्परा मिलनी अत्यंत दुर्लभ है ? नारायण २ लक्ष्मीजी ३ विष्वक्सेन ४ श्ठकोप ५ श्रीनाथ ६ पुगडरीकाक्ष ७ राममिश्र = यमु-नाचार्य ६ पूर्णाचार्य १० रामानु जस्वामी ॥

कथा स्वामीरामानन्दजी की॥

यह रामानन्द स्वामी परम भगवज्ञक्त व सिद्ध व त्र्याचार्य व भिक्त के प्रचार करनेवाले ऐसे हुये कि संसारसमुद्र के उतरने के हेतु अपनी कृपा व संप्रदाय का सेतु बांधा व अनन्तानन्द व सुरेश्वरानन्द व सुखानन्द व भावानन्द व पीपा व सेन व धनाजाट व रेदास व कबीर को उन्हीं की कृपा व प्रभाव और उपदेश से हुआ रहा यह स्वामी दिच्या देशमें एक संन्यासी का उपदेश लेकर स्मार्त की रीति से भगवत् आराध्यन किया करते रहे एक दिन फूलों के लेने को फुलंवाड़ी में गये वहां राघवानन्द स्वामी जो रामानुज संप्रदाय के रहे उनका दर्शन हुआ उन्होंने कहा कि तुमको कुछ अपना वृत्तान्त भी ज्ञात है कि तुम्हारी आयुर्वल शेष नहीं रही इस अन्तसमय में भगरूच्छरण होजाना चाहिये रामानन्दजी ने अपने गुरु संन्यासी के पास आयके सब बात कही उन्होंने भी अपने ध्यान में देखा कि सच है रामानन्दजी की आयु गत होगई पर-तु कुछ उपाय न होसका दोनों राघवानन्दजी की सेवा में आयके शरण हुए राघवानन्दजी ने उनपर दया करके मन्त्र उपदेश किया और रामानन्दजी के प्राण को योगाभ्यास से दश्वें द्वार ब्रह्माएड में पहुँचा दिया जब मृत्यु की घड़ी टलगई तब फिर जिलाकर चैतन्य करदिया व बहुत जीने का वरदान दिया रामानन्द जी ने बहुतकाल गुरु की सेवा की फिर तीर्थाटन करते बदारिकाश्रम की खोर खाँचे कुछ काल काशीवास किया पञ्चगङ्गा घाटपर निवास रहा वहां खड़ाऊं उनकी विराजमान हैं फिर जब गुरु की सेवा में गये तब आचारीलोगों ने किया व आचार का वृत्तान्त पूछा व जाना कि कभी जो निश्चय आचारधर्म में भेद पड़गया है तब अपने में से न्यारे करिंद्या राघवानन्द उनके गुरु ने आज्ञा दी कि तुम अपना पन्थ अलग चलाओं सो रामावतनाम करिके संप्रदाय चलाई वही रामानन्दी भी कहलाते हैं इस संप्रदाय में श्रीरघुनन्दन व जानकी महा-रानी का ध्यान उपासना है व आचारीलोगों की रीति आचार नहीं है शास्त्र को मन से यह सिद्धान्त करलिया कि जो कोई भगवच्छरण हुआ उसको बन्धन वर्ण आश्रम का नहीं सब अच्युतगोत्र होगये सबका भोजन एक पंक्ति में होताहै सो यह शास्त्र के अनुसार है नारदपश्चरात्र इत्यादिक में लिखा है कि जैसे चारों आश्रम हैं इसी प्रकार भगवदाकि आश्रम है यह कि सब भगवद्भक्र एकवर्ण हैं भागवत में लिखाहै कि जो ब्राह्मण् अपने सबकर्मों में सावधान है परन्तु भक्न नहीं तो उससे कोई नीच वर्ण जो भगवद्भक्र होय सो वरिष्ठ है और एक यह भी प्रमाण प्र-सिद्ध है कि भगवत् ने राजायुधिष्ठिर के यज्ञ होजाने के पीछे बाल्मीकि रवपच को भगवद्गक्ति के कारण सब वर्णाश्रमवालों से अधिक प्रतिष्ठित किया इस बात में बहुत प्रमाण हैं सो यह रीति जो वर्ण आश्रमधर्म में है तिनमें नहीं है जो कोई एहत्यागके किसी संप्रदाय में भगवच्छरण होकर विरक्र होगये उनमें अञ्चतक प्रवृत्ति है व कपिलजी का स्थान गङ्गा-सागर् में लुस होगया रहा उसको रामानन्द्जी ने निर्देश करके प्रकट किया गुरुपरम्परा रामानुज से लेकर गोविन्ददास तक और दो गदी गलता व रामगढ़ की अवतक की लिखी जाती हैं ? रामानुज २ देवाचार्य ३ प्रधानानन्द्र ४ राघवाजन्द ५ रामानन्द ६ अनन्तानन्द ७ कृष्णदास न कील्हदास ६ अथ्रदास १० नारायणदास ११ गोविन्ददास॥
कथा कृष्णदास पर्यश्राहारी की॥

कृष्णदासजी अनन्तानन्द के चेला व ब्राह्मण्कुल में जन्म ले ऐसे परमभगवद्भक्त हुये कि लाखोंको संसार से उद्धार किया कील्ह व अग्रदास केवलराम व हठीनारायण व पद्मनाभ व गदाधर व देवा व कल्याण् इत्यादि सौकरों चेले ऐसे सिद्ध व प्रेमभक्त हुये कि लाखों का उद्धार किया पहले गलताजी में योगी रहते रहे कृष्णदासजी ने अपनी सिद्धता से नि-कालकर पृथ्वीराज राजा को चेताया व एक दरिद्री लड़के को राजा बना दिया ऐसे २ अनेक प्रभाव व प्रताप जिनके हैं।

कथा गोविन्द्दास की॥

गोविन्ददास नारायणदास जो नाभाजी का नाम है तिनके चेला रहे व बड़े भक्त हुये नाभाजी ने प्रथम भक्तमाल उन्हीं को पढ़ाई पीछे इन्हीं ने भक्तमाल को जगत् में प्रकाश किया ॥

कथा विष्णुस्वामी की ॥

विष्णुस्वामी महाराज परमभागवत ऋौर प्रवृत्ति करनेवाले भगवद्भाक्रे के हुये दक्षिणदेश बाह्मणवंश में हुये चारों संप्रदाय में जो रुद्र संप्र-दाय विख्यातहै उसके आचार्य स्वामीजी हैं यद्यि यह संप्रदाय प्राचीन है परन्तु विशेष करके प्रकाश विष्णुस्वामी से है और शिवजी के नाम से विख्यात होनेका कारण यह है कि मुख्य आदि आचार्य इस संप्रदाय के शिवजी महाराज हैं इस हेतु कि प्रथम इस उपासना का उपदेश शिवजी ने प्रेमानन्द मुनि को किया इस संप्रदायमें ईश्वर को शुद्ध ऋदित मानते हैं और वह ईश्वर नन्दनन्दन वृन्दावनचन्द्र गोलोकनिवासी सर्वदा सातवर्ष की अवस्था अपने सखाओं के साथ खेल विहार करताहै व्रजभूमि और गोलोक में कुछ न्यून विशेष नहीं तिलक व संन्यास का हाल वेषानिष्ठा में वर्णन होगा व जो रीति मुख्य इस् संप्रादायवालोंकी है उसके वैष्णाव व तदनुवर्ती गुजरातदेश में विशेष हैं परन्तु बल्लभाचार्य की प्रश्निकी हुई रीति के अनुसार अति अधिक प्रवृत्ति इस संप्रदाय की है यद्यपि रीति प्राचीन व विष्णुस्वामी व वस्त्रभाचौर्य में कुछ्भेद् नहीं कि सब बालस्वरूप के उपासक हुये परन्तु वल्लभाचार्यजी ने कोई २ भाव व रीति अपने अन्तः कर्ण के प्रेम की तरङ्ग के अनुसार ऐसी नि-काली कि बरबस चित्त को खोजती है सो हाल उनका कुछ सूक्ष्म करके

वल्लभाचार्य की कथा में व वात्सल्यनिष्ठा में लिखा जायगा और बाबा लाल कि जिसका बड़ा विश्वास आलमगीर के भाई दाराशिकोह बाद-शाह को रहा सो वह भी इसी निष्ठा और संप्रदाय में रहे कोई २ माध्वी संप्रदाय में कहतेहैं परन्तु निश्चय करके इसी संप्रदायके अनुगामी हुये उन्होंने एक दो रीति में कुछ घट वढ़ करके अपनी रीतिपर प्रवृत्त इस संप्रदाय को किया व विष्णुस्वामी महाराज की संप्रदाय में करोड़ों भक्न इस उपासना के प्रताप से भगवत्पद को पहुँचे व मुख्य गुरु द्वारा वि-ख्यात गोकुल में है श्रीर गुजरातदेश में है पर गोकुल का सा नहीं। गुरु परंपरा १ शिवजी २ परमानन्दमुनि ३ अ।नन्दमुनि ४ प्रकाशमुनि ५ श्रीकृष्णमुनि ६ नारायणमुनि ७ जयमुनि ८ श्रीमुनि ६ शङ्करभट्ट १० पद्मभट्ट ११ गोपालभट्ट १२ श्रीधरभट्ट १३ श्यामभट्ट १४ रामभट्ट १५ सेतभट्ट १६क्रुष्णभट्ट १७दिवाकरभट्ट १८ क्रुपालभट्ट १६ विद्याघर भट्ट २० दिनकरभट्ट २१ मधुनिधानभट्ट २२ ज्ञानदेवभट्ट २३ सुखदेव भद्ट २४ शिवदेवभट्ट २५ शान्तभट्ट २६ दयालदेव २७ क्षमादेव २८ संतोषदेव २६ धीरजलदेव ३०ध्यानदेव ३१ विज्ञानदेव ३२ महाचार्य ३३ तत्वाचार्य ३४ तृसिंहाचार्य ३५ सुआचार्य ३६ सुबुद्धाचार्य ३७ बुद्धा-वार्य ३८ प्रबोधाचार्य ३६ असूयाचार्य ४० रुद्राचार्य ४१ भगवन्ता-चार्य ४२ रामेश्वराचार्य ४३ ब्रह्मबिधिचर्याचार्य ४४ सुदयाचार्य ४५ लक्ष्मीनारायगाश्राचार्य ४६ ज्ञानदेव ४७ नामदेव ४८ तिलोचन-देव ४६ श्रीविष्णुस्वामी ५० लक्ष्मण्भद्र॥

## कथा वल्लभाचार्यजी की॥

वहाभाचार्य परम भागवत व प्रेमी व संप्रदाय के आचार्य संसार समुद्र से पार उतारनेवाले हुये अपने स्थान जन्मभूमि को छोड़कर प्रथम गोकुल में और फिर वृन्दावन में आये भगवत् आराधन करनेलगे भगवत् से यह मनोरथ किया कि वात्सल्यिन हा की रीति संसार में फैले इस हेतु गोकुल में निवास करके भगवत्सेवा पूजा की ऐसी रीति व पद्धित वात्सल्यिन हा की बांधी कि वर्णन उस भाव का नहीं होसक्ना व स्वम में भगवत् ने आज्ञा विवाह करलेने की दी हेतु यह है कि जो कोई भक्त जिस हद भाव से भगवत् आराधन करता है तो भगवत् उसके हृदय में सिद्धपद को पहुँचजाने पर प्रेमभिक्त के साक्षात् उसी भाव से दर्शन देते हैं सो भगवत्ने एक ब्राह्मण को प्रेरणा करके लडकी उसकी

भेट करायदी विवाह हुआ कुछ दिन पीछे विद्वलनाथ महाराज ने जन्म लिया कि वात्सल्यनिष्ठा के भक्नों में उनकी कथा लिखी जायगी उनके सात पुत्र हुये व सब पुत्रों के नाम से सातगदी अबतक गोकुल में विरा-जमान हैं कोई गद्दीमें सात बार कोई गद्दी में नव बार सेवाकी रीति है श्रीराधिका महारानी को स्वकीयाभाव से भगवत्त्रिया जानकर श्रारा-धन करते हैं परन्तु पूर्णब्रह्म सिच्चदानन्दघन श्रीकृष्ण महाराज को मा-नते हैं इस संप्रदाय के अलौकिक भाव की कथा कुछ कही नहीं जाती जो बाबा नन्द और यशोदा महारानी लाड़ लड़ाते होंगे उसी प्रकार गोसाई गोकुल का भाव है आंगन से घरको बहुत ऊंचा नहीं रखते इस विचारसे कि ऐसा न हो कि लड़का घुटुवन चलते गिरपड़े शयन के समय ऊंचे शब्द से नहीं बोलते इसहेतु कि प्रेमसुकुमार लड़का कचीनींद में न जाग पड़े ऐसे ऐसे सहस्रों अलौकिकभाव हैं और यहांतक पक और हड़ भाव अपनी निष्ठा में है कि जिस समय भगवत् शयन करते हैं अथवा बे समय कोई मनुष्य सम्पूर्ण संसार का धन चढ़ानेवाला आजावे तो क्या बात कि मन्दिर खोलें बरु जयपुर के राजा इस बात की परीक्षा भी लेचुकेहैं और अवतक वही भाव व रीति वर्तमान है किसी गद्दी में पचास हजार किसी में तीस हजार चालीस हजार रुपैया सालकी आम-दनी है सब भगवत् श्राराधन श्रीर सजावट शोभा व सामग्री बाल-स्वरूप व रागभोग इत्यादिक में उठाय देते हैं इसपर ऋणी रहते हैं यह गोसाई गोकुलस्थ पदवी से विख्यात हैं जैसा उत्तम भाव इन गोकु-लस्थ गोसाइँयों का देखा और सुना सो लिखने में नहीं आ सका और उनके चेलों को जैसी भावभक्ति गोसाइँयों में है वह भी वर्धन नहीं हो सक्री मारवाड़ श्रीर गुजरात में सेवक इस संप्रदाय के बहुत हैं वल्लभा-चार्य के कुल में बहुत लोग भक्त पहुँचे हुये और सिद्ध हुये और जो उनकी क्रपा के अवलम्बन से भगवत्परायण हुये उनकी गिनती कौन कर सक्राहै और वल्लभाचार्य स्वामी के भाव को ध्यान करके देखना चाहिये अपना नाम भी अपने भाव के अनुकूल विख्यात किया यह कि वल्लभ गोपजाति को कहते हैं जिस जाति में बाबा नन्दरार्थजी रहे सो अपने कुलको वल्लभकुल अर्थात् गोपकुल विख्यात किया एक समय एक साधु वजमें आया बदुआ शालयाम का छोड़कर दक्ष की डालपर भुलाकर वल्लभाचार्यजी के दर्शनों को गया जब आया तब बदुआ न मिला तब

ब्राचार्यजीके त्रागे वृत्तान्त कहा तच उन्होंने ब्राज्ञा की कि तुमकैसे सेवक हों स्वामी को छोड़कर इधर उधर फिरते हो साधु ने विनय करके फिर आकर जो देखा तो सैकड़ों बटुआ एकभांति के उस वृक्षपर देखे फिर श्राचार्यजी से जाकर वृत्तान्त निवेदन किया आपने आज्ञा करी कि तुम कैसे सेवक जो अपने स्वामी को नहीं पहिचान सक्नेहों साधु चुप रहा अन्तःकरण का अभिप्राय बल्लभाचार्यजी का समभकर चरणों में पड़ा श्रीर अपना बटुश्रा शालग्रामजी का लेकर भगवत् श्राराधन में लगा अभिप्राय यह कि उपासक को चाहिये कि जैसे मूर्ख को अपने शरीर में प्रीति ख्रौर ऋहंकार होताहै वैसेही भगवत् में निष्टा व प्रीति राखे यह नहीं कि स्वामी डार में आप बाज़ार में अब वल्लभाचार्यजी की गुरुपरम्परा लिखी जाती है परन्तु सातगद्दी में कई गद्दी पुत्र के न होने से पुत्री के वंशके पास हैं दो तीन गदी निज विद्वलनाथजी के वंश के पास हैं समभकर उन में से एक गई। की परम्परा लिखना बहुत है सो लिखी जाती है। विष्णु स्वामी । लक्ष्मण्भट्ट । वल्लभाचार्य । बिडलनाथ । गोकुलनाथ । रघुनाथ । यदुनाथ । घनश्याम । बालकृष्ण । गोविन्दस्वरूप । गिरिधरराय। वृन्दावनदास । कृष्णदास । दामोदरदास । स्वामीशुकदेव । स्वामीहरि-चरण् । स्वामीतुनसीदासः। हरिशरणजीव । मोहनदास । सीताराम । मनसाराम ऋादि विद्यमान हैं।।

## कथा माधवाचार्यकी॥

माधवाचार्य स्वामी ब्रह्मसंप्रदाय में परम भागवत व भक्क आचार्य व प्रवृत्ति करनेवाले इस संप्रदाय के हुये यद्यपि संप्रदाय प्राचीन है परन्तु माधवाचार्य स्वामी ने सम्पूर्ण संसार में प्रकाशित की माधवी संप्रदाय करके विख्यात इसी हेतु हुई ब्रह्मसंप्रदाय इस हेतु से कहते हैं कि प्रथम भगवत् ने इस संप्रदाय की शिति ब्रह्माजी से वर्णन की ब्रह्माजी ने गुरु चेले की परम्परा करके जो भक्कलोग परम्परा में लिखे गये हैं तिनको उपदेश करके प्रवृत्त किया और कोई कोई गौड़िये और कोई महाप्रभु संप्रदाय वर्णन करते रहें तिसका हेतु यह है कि श्रीकृष्ण चैतन्यमहाप्रभु गौड़देश के रहनेवाले इस संप्रदायमें आवार्य और भक्कनामी भगवत् अवतार हुये सम्पूर्ण गौड़ बंगाले देश को शिक्षा करके भगवत् सम्मुख किया इस हेतु महाप्रभु गौड़िये नाम से भी विख्यात हुये उड़पीमाधवा करके भगवत् माधवाचार्यजी ब्राह्मण्येष द्रांविड़देश में उड़पी कृष्णागांव कांचीपुरी

से पश्चिम दक्षिण कोने पर है तहां हुये शारीरकसूत्र श्रीर गीताजी पर भाष्यरचना किया निश्चय इस उपासनावालों का यह है कि ईश्वर त-टस्थ है उसकी प्रेरणा से माया जगत् को रचती है और यद्यपि इस निष्ठा में ध्यान श्रीर श्राराधन विष्णुनारायण का प्राचीन रीति से है परन्तु अब वह माधवाचार्य महाराज के समय से उपासना श्रीकृष्ण अवतार की इस संप्रदाय में वर्तमान हैं श्रोर ईशवर पूर्ण सिच्दानन्दघन श्रीकृष्ण स्वामी गोलोकानिवासी को मानते हैं और माधुर्यनिष्ठा से कि उसका वर्णन उन्नीसवीं निष्ठा में होगा ध्यान ऋौर चिन्तवन करते हैं यद्यपि माधुर्य-निष्टा में युगल स्वरूप का ध्यान और चिन्तवन योग्य है और युगल स्वरूपही का आराधन वा सेवा इस संप्रदाय में प्रवर्तमान है और राधिका महारानी में परकीया भाव रखते हैं परन्तु ईश्वरता और ऋदे-तता और पूर्णत्रहाता श्रीकृष्णस्वामी में चिन्तवन करते हैं कि उनके भाष्य और दूसरे यन्थों से वह बात प्रकाशित है इस संप्रदाय में लाखों भक्त और सिद्ध नामी होगये और होते हैं और आवागमन के दुःख को दूर करने के निमित्त भगवत् ने एक उपाय ऐसा विचारिके कियाहै कि विना परिश्रम इस संप्रदाय के अवलम्ब से करोड़ों महाअधम भगवत् को प्राप्त होते हैं यद्यपि दक्षिणदेश में प्रकाश इस उपासना का बहुत है गुरुद्वारे बड़े २ वहां हैं परन्तु इससमय व्रज में और बंगाले में भी यह संप्रदाय विशेष प्रकाशित है और वृन्दावन में कई गुरुद्वारे विख्यात व प्रसिद्ध हैं जैसे मन्दिर गोविन्ददेव श्रौर मदनमोहन वा शृंगारवट इत्यादि हैं कि जिनका प्रभाव प्रसिद्ध है जिनको भंगवत् के दर्शन और दीक्षा लेनेका विचार होता है वह वहां दीक्षा लेता है परीक्षा माधवाचार्य स्वामी की लिखने का कुछ प्रयोजन नहीं इतनीही बहुत है कि जिनका नाम लेकर और उनकी पद्धति सिद्धान्त के अभ्यास से करोड़ों महा-पापी भगवद्भक्त होकर अपने वाञ्छितपद को पहुँचे अब उनके घर की गुरुपरम्परा गुरु चेले के रीति की एक दो गुरुद्वारे की लिखी जाती है, इस संप्रदाय में सहस्रों गुरुद्वारे हैं सबकी परम्परा मिलना श्रीर लि-खना कठिन है एक लिपि से श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चेले स्वरूप दामोदर और उनके चेले गदाधरभद्ध और उनके चेले कृष्ण ब्रह्मचारी जानेजाते हैं यह थोड़ा विरुद्ध है सो कुछ बात नहीं परम्परा में भक्तमाल के अनुसार जो निश्चय समभने भें आया सो बिखा। श्रीनारायण।

ब्रह्मा। नारद् । वेदव्यास । सुबुद्धाचार्य । नरहराचार्य । माधवाचार्य । जाह्ववीतीर्थ । विद्यामुनि । महानन्दतीर्थ । राजेन्द्रमुनि । जयधर्ममुनि । ईश्वरपुरी । वेगीमाधवपुरी ॥

#### कथा नित्यानन्दजी की ॥

नित्यानन्दजी महाराज ऐसे परमभक्त और भगवद्धमें प्रचारक हुये जिनकी महिमा और प्रताप सम्पूर्ण संसार में विख्यात है जिन्हों ने गौड़देश बङ्गाले में पाखरिंड और अधमें को दूर करके भगवद्भक्ति और उपासना का प्रचार चलाया जन्म महाराज का निद्याशांतीपुर बङ्गाले देश में हुआ श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भाई रहे गौड़देश के लोगों को भागवत्यमें से विमुख देखकर दया आई क्रिष्ट तप करके भगवत् को प्रसन्न किया वरदान हुआ तब भगवद्भक्ति को सम्पूर्ण उस देश में नित्यानन्दजी ने गुरु और महन्त रूप होकर फैलाया अबतक उस देश में इस प्रकार भित्त का प्रचार है कि बहुत भगवत्परायण होते हैं व घर छोड़कर श्रीवृन्दावन वास करते हैं जो भाव और प्रेम उस देश के रहनेवालों का श्रीवृन्दावन में देखा लिखा नहीं जासका अब भी वृन्दा-वन में आधे वेही लोगहें भगवद्भजन और कीर्तन में रहते हैं।।

# कथा श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु की ॥

श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्दजी के छोटे भाई श्रीकृष्ण महाराज के अंशावतार हुये गीताजी में भगवत का वचनहैं कि जब धर्म का नाश और अधर्म की प्रवृत्ति होती है तब धर्म के स्थापन और अधर्म के नाश के हेतु मेरा अवतार होता है सो गोंड़ देश बङ्गाले में भागवत्धर्म व भगवद्धकि नहीं रही विपरीत धर्म प्रवृत्त हुआ रहा इस हेतु भगवत् ने वेदमार्ग स्थित करने के लिये जैसे बज में अवतार लिया था इसीप्रकार बङ्गाले में शचीजी के उदर द्वारा प्रकाश किया सातवर्ष के वयक्रम में केशवभट्ट काश्मीरी ब्राह्मण को वाद में क्षणमात्र में जीतकर कृपाकर के भगवद्भक्त करिदया कि स्पष्ट वृत्तान्त केशव की माधुर्यनिष्ठा में लिखा जायगा एंकसमय महाप्रभु जगन्नाथरायस्वामी के आगे कीर्तन में ऐसे बेसुध प्रेम में होके तन्मय होके चतुर्भुजीरूप होगये तब सब लोग कहने लगे कि इस पुरी का प्रभाव है सिद्धताई क्या है तब महा-प्रभु ने अनुजाई व सेरक आदि के विश्वास व भिन्न के टढ़ता के हेतु

छःभुजा धारण कीं अबतक सबको दृढ़ विश्वास हुआ सो पुरी में महा-प्रभु के छःभुजा स्वरूप के अद्यापि दर्शन होते हैं॥

कथा रूप सनातनजी की॥

रूप श्रौर सनातनजी दोनों सगे भाई प्रेमभक्रवा भागवतधर्मप्रचारक हुये ये दोनों भाई गौड़देश बङ्गाल के रहनेवाले और वादशाही अधिकार वाले रहे धनवान् बड़ेरहे एक रात रुपैया गिनते गिनते प्रभात होगया तब दोनों भाइयों को ग्लानि आई व आपस में विचार किया कि देखो जो भगवद्भजन व समाज में बैठते तो घड़ी २ बूभते रहते कितनी रात गई इस व्यर्थ कार्य भूठे में कुछ ज्ञान न रहा कि कितनी रात गई यह विचारकर अपने गुरु नित्यानन्द महाप्रभु के पास आयके शिक्षा मांगी गुरु ने आज्ञा दी कि व्रजभूमि में जाव वहां के वन और स्थान सब श्री कृष्णस्वामी के विहार के जो काल पायके गुप्तहारहे हैं तिनको प्रकटकरो श्रीर प्रन्थ चरित्र व लीलामाधुर्य व रसविलास का फैलावो उसी आज्ञा के अनुसार दोनों भाई आयके अनमूमि में पहुँचे पहुँचतेही आपसे आप रम्यता उस भूमि की कियो पवन सुखदायी व हरियाली आकर्षगाकरने वालों में रूपमाधुरी में श्रीप्रिया प्रियतम के उन्मत्त व बेसुधि होगये श्रीर ऐसीगन्ध प्रेम प्रियाप्रियतममहाराजकी प्राग्यके मस्तकमें पहुँची कि दुःख सुख सब भूलके प्रेम आनन्द में मग्न होगये जब सुधिहुई तब त्रजगांव के लोगों से पूछा कि बज कहां है एकने उत्तर दिया कि तेरा बाप अन्धा होगया है यह बज नहीं और क्या है गोसाई महाराज इस गाली से बड़े म्रानान्दित हुये प्रेम आनन्द में छकेहुये पहले श्रीमथुराजी फिर वृन्दावन में पहुँचे देखा कि श्रीयमुनाजी प्रवाहवान हैं वन सघन हरित ऐसा छाय रहा है कि सूर्य का उदय अस्त नहीं दिखाई देता बहुत ढूंढ़ने से दुइचार घरोंकी बस्ती मिली और रहनेवाले वहांके वृन्दादेवीकी पूजा करनेको गये हैं तब वहां से वृन्दादेवी को ढूंढ़ते चले देखा कि वे लोग एक जगह भूमि पर दूध दही चढ़ाकर चलेगये उसीजगह टिके रात को वृन्दादेवी ने द-र्शन दिया कहा कि हमारा स्वरूप इसीजगह है निकालकर स्थापित करो गोसाईं जीने स्थापित किया अबतक विराजमान है गर्ऊ बच्चा देती है तब पहले उनको दूध चढ़ाते हैं श्रीर गोविन्ददेवजी ने गोसाई रूपजीको स्वप्न दिया तब गोसाईं जी ने उनको निकालकर स्थापित किया और पूजा करने के निमित्त अपने भतीजे जीवगोसाई को कि वे भी त्याग लेकर आयग ये

रहे आज्ञा दी फिर पीछे राजा मानसिंह आमेर से राजमन्दिर बनवाया उन्हीं दिनों अकबराबाद का क़िला बनता था पत्थरैलाल कहीं नहीं जाने पाता रहा राजाने बादशाह से श्राज्ञा लेकर मान्दिर लालसङ्गीन निर्मित किया तेरहलाखरुपया केवल मसाले मँजूरी में लगा अवतक वह मन्दिर वृन्दावन में प्रकट व विख्यातहै श्रोर मुहम्मदशाहबादशाहके समयमें राजा जयसिंह ने वाराहपुराण में सुना कि गोविन्ददेवके दर्शन करने से जीवका श्रावागमन छूटजाता है बड़ी प्रीति व प्रार्थना से वह मूर्त्ति जयपुर लेगया वहां विराजमान है वन्दावन में दूसरी मूर्ति स्थापित हुई व गोसाई रूप जी ने गुरु की आज्ञा वं शिवजी के स्वप्त देने से बहुत यन्थ भक्ति रसामृत के रस सिद्धान्त व भगवत् अमृत इत्यादि सब पांचलाख रलोक में रचना किये एक श्लोक में प्रियाजी की वेगी की उपमा लिखी कि नागिनी के सदृश है गोसाईं सनातनजी का यह विचारहुआ कि रूपजी की काव्य अधिक मधुर है परन्तु प्रिया प्रियतम का भाव अच्छे प्रकार नहीं समभा करू जन्तु की उपमा वेणीकी दी कि वे परमसुकुमारी चित्र के साँप को भी देखते भय करती हैं यही ध्यानपर खटकतारहा एक दिन वनमें घूमते देखा कि एक वृक्षके नीचे एक लड़का परमसुन्दर व कई एक लड़िक्याँ परम सुन्दरी तिसमें एक लड़की पेसी सुन्दरी किकभी ऐसी सुन्दरी न देखीरही हिंडोरा भू जते हैं यह लड़की परमसुन्दरी चुनरी ख्रोड़े है तिसमें वेणी श्याम नागिनीसी ऐसी लहलहाती है कि नागिनी में और उसमें तनक भेद नहीं गोसाई सनातनजी देखके घवराये पुकारा मार मारकर कहा कि कोई दौड़कर नागिनी को इस सुन्दरी के शिरपर से उतारो यह कहिके बे-सुधि होगये जब सावधान भये तब रलोक रूपगोसाईं जी का स्मरण हुआ श्रीर जाना कि लाड़िलीजी ने उस श्लोक के भाव के सन्देह दूरकरने के कारण यह चरित्र कियाहै रूपजी के पास आये परिक्रमा करिके सब बात कही देखिये गोसाईं सनातनजी बड़े भाई रूपगोसाईंजी के थे परन्तु भक्ति में उनको बड़ा जानकर दग्डवत् ऋौर परिक्रमा करि गोसाईंरूपजी मोटे रहे श्रोर गोसाई सनावनजी सुकुमार श्रोर नित्य परिक्रमा वजकी किया करते थे एकदिन परिक्रमा करे पीछे जो रूपगोसाई के पास आये तो रूप गोसाई को यह ध्यान चित्त पर आया कि सनातनजी अपने घरपर ऐसे पदार्थ भोजन दिव्य व मधुर खातेरहे कि सबको नहीं मिलसक्ना अब मूखी रोटी मधुकरी वृत्ति से कैसे तृप्त होते होंगे ? यह ध्यान ही था कि

श्रीलाड़िलीजी दूध व चावल व श्रीर सब सामग्री समेत वजवासी की लड़की का स्वरूप धरके लेआई व आतिकोमल वचन से बोलीं कि हुमारी गाय आज बचा जना है मेरी माने यह सामग्री तुम्हारे लिये मेजी है दोनों गोसाइयों ने उस सामग्री का भोजन बनाकर भोग लगाया वह स्वादु पाया कि कभी अपनी अवस्था भर में किसी वस्तु में न प्राप्त हुआ रहा सनातनजी ने रूपजी से इसका कारण पूछा तब उन्होंने मन की बात सब कही तब सनातनजी ने कहा कि सब ऐश्वर्य वा सम्पत्ति के त्याग देनेपर भी जिह्वा का स्वादु रहिगया कि जिसके हेतु लाड़िलीजी को परिश्रम हुआ अब आगेको चेतरहे एकदिन वृन्दावन में समाज हुआ सब भगवद्भक्त व साधु इकहे हुये ऐसे प्रेम व अनुराग के साथ कीर्तन व भजन हुआ कि जितने लोग रहे सो सब प्रिया प्रियतम के प्रेममें छक के वेसुधि होगये परन्तु रूपजी गोसाई अपने चित्त को दढ़ करके खड़े रहे गोसाई करनपुरीजी ने देखा कि रूपजी महाराज सब प्रेमियों के अप्रयाीय हैं उनको जो प्रेम भगवत् का न श्राया तो श्रीरोंके निमित्त श्रच्छा नहीं रूपजी के पास गये समीप पहुँचे तो उनके श्वास की ऐसी तप्त पवन गोसाई करनपुरी के शरीर में लगी कि फफोले उपट आये गोसाई रूपजी ने आज्ञा की कि जिनको कुछ शरीर का सम्बन्ध रहगया है असावधान-ताई उनको है और जिन लोगों को शरीर से सम्बन्ध नहीं है उनका मन देखना चाहिये श्रीर नहीं यहांतक कथा रूपगोसाईं की लिखीगई सनातन जी सिवाय कमएडलु कोपीन के और कुछ नहीं अपने पास रखतेरहे विच-रते हुये एक भाट के घर पहुँचे उसके घर में स्वरूप मदनमोहनजी का वि-राजमान रहा सनातनजी दर्शन करके आसक्त होगये और नित्य उसके घर पर जाया करते और आंखों से आंसू का जल बहा करता उस भाटने कि पहले साहुकारी करता रहा अब दरिद्री होगया रहा समभा कि जैसा इस मूर्ति ने हमको दरिद्री व भिखारी किया क्या जाने इसको भी ऐसाही भि-खारी किया हो कि इस मूर्तिको देखकर रोयाकरताहै भाटने गोसाईं जीसे पूछा कि महाराज क्या तुमको भी धन, सम्पत्ति, घरबार से इस मूर्तिने बेचैन करिया है गोसाईजी विश्वासता भाट की बिचारिके बोले कि भाई तेरे साथ इस मूर्ति ने कुछ भी नहीं किया जो मेरे साथ किया है भाट ने कहा कि क्या उपाय करूँ गोसाईजी ने कहा कि इस भगवान को शीघ अपने घर से बाहर निकाल नहीं तो न जाने अब क्या करें ? उसने कहा कि जो

यह ऐसा क्रूरस्वभाव है तो कौन लेवेगा गोसाई जी ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ इसको करना रहा सो करचुका मैं लेजाऊँगा सो लेखाये खीर वृन्दावन में विराजमान करके पूजा सेवा प्रारम्भ किया भिक्षा मांग के भगवत् को भोग लगाया करते एक दिन भगवत् ने स्वप्न में आज्ञा दीकि थोड़ासा लोन भी लाया करो जब लोन लानेलगे तब आज्ञा दी कि थोड़ासा घी भी लाया करो तब घी भी भिक्षा मांगके लाया करें तब बोले कि वन में से तरकारी लेक्याना सहज है वहभी लाया करो तब सनातनजी ने प्रेमकी दृष्टि से ध्यान किया कि मदनमोहनजी चटोरे होगये मेरे बै-राग्यको धूलमें लाकर मुमकोभी चटोरा किया चाहते हैं तब बिनती की कि जो ऐसाही स्वादु जीभ का है तो कोई धनाट्य किंकर दूँढ़ लीजिये श्रीर यह कहकर बाहर श्राय बैठे संयोगवश किसी साहुकार की नाव माल भरी हुई अकवराबाद को जाती रही जब वृन्दावन में कालीदह के समीप पहुँची तो रुकिगई साहूकार ने विकल होकर अपने आदिमियों को चारों ब्रोर भेजा कि देखो इस वन में कोई फ़क़ीर साधु है कि जिससे इसकी निवेदन करें आदिमियों ने जाकर कहा एक साधु बैठाहै साहुकार आयके चरगों में पड़ा गोसाईजी ने उसको भगवत् के आगे लेजाकर कहा कि जो कुछ करतृति है इस बाबा की है बिनती करले साहूकार हाथ जोड़कर उस की सेवा की आज्ञा की आशाकर खड़ाहुआ भगवत् की आज्ञा हुई कि मन्दिर अच्छा सङ्गीन बनवादे व राग भोगके बन्धान करदे साहुकारने अङ्गी-कार किया नाव रवाने हुई साहूकार ने मन्दिर बड़ा भारी बेड़ी भक्ति से निर्मित किया व रागं भोगं के निमित्त महीना बन्धान करदिया जब सब सामग्री भगवत्मेवाकी जुटिगई तब सनातन जी वहांका अधिकार कृष्ण-दास ब्रह्मचारी को देकर त्र्याप व्रजमग्डलकी परिक्रमा को चलेगये एकबेर मानसरोवर के तटपर नन्दगांव के समीप एक हींस के वृक्ष के नीचे तीन दिन बैठे रहगये चौथे दिन भगवत् सुन्दर मनोहर स्वरूप एक व्रजवासी के लड़केका स्वांग घर लालचीराशिरपर महीन पीताम्बरी पहिने कटि पीत पट से कसे एक रङ्गीन छड़ी कुक्षि में दबाये हुये थाली दूध मात की लेकर आये गोसाईजी को दी व कहा किस हेतु गांव के समीप जीयके नहीं बैठता यहां वन में कौन तेरे निमित्त खानेको लाया करे भगवत् ने हाथ पांव दियेहें विनासुक्रतका माल खाना अच्छा नहीं गोसाईं जी इनबातोंको सुनकर प-रम ब्रानन्द में मग्न होग्ये इसीष्रकार तीन दिन भोजन वजचन्दमहाराज

पहुँचाते रहे तब गोसाईंजी अपने प्यारे को श्रम देना उचित न समक्रकर पता नाम गांव का पूछकर दूसरे दिन बहुत ढूंढ़ा कहीं पता न लगा तब बहुत विकल हुये और अनेक भांति शोच करने लगे तब स्वप्न हुआ कि वह बड़का हमहीं हैं जैसी तुम्हारी इच्छा होय हम करें तब गौंसाईजी ने विनय किया और उस स्वरूप अनूप के ध्यानरूपी आनन्द के समुद में मग्न होगये॥

कथा गोसाई नारायणभट्ट की॥

गोसाईं नारायणभट्ट प्रेमीभक्त भागवतधर्म के प्रवृत्त करनेवाले हुये श्रीर ये गोसाईं जी चेलें कृष्णदास ब्रह्मचारी चेले सनातनजी पुजारी ठाकुरद्वारे मदनमोहन के सेवक हुये गुरुसे कथा श्रीभागवत दशमस्कन्ध बालचरित्र इत्यादिक जो सुनी सखन के संग खेल व गोपियों के संग रासविलास सब गोसाईंजी के हृदय में समायंगई तब यह अभिलाष हुआ कि वह सब स्थान जहां २ जो क्रीड़ा किया है दर्शन करते सो उनका पता मिल न सका क्योंकि पांचहजारवर्ष भगवत् अवतार को व्यतीत हुये गोसाईं जी परमभाव से त्र्याराधन भगवत में लीन हुये भगवत ने अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने को हृदय में प्रकाश किया व सब स्थान वाराहसंहिता में जैसे लिखे हैं सब दिखलाय दिये उसी अनुसार नारायणभट्टजी ने वन व उपवन व गृह व कुञ्ज व विहारस्थान प्रकटिकये सो सबका वर्णन कौनसे होसक्रोहै परन्तु मुख्य २ स्थानों को लिखते हैं॥ वर्णन स्थानी का गोकुल व महावन का ॥

कि जहां जन्म भगवत् का हुआ किला महावन में विख्यात है ॥

ब्रह्मघाट जहां नन्दनन्दन महा-राज ने माटी खाई व अपनी माता यशोदाजी को अपने मुख में सब दिखलाये॥

पूतनाखार जहां पूतना का प्राण दूध के बहाने खींच लिया॥

घाट सब जैसे वैराग्यघाट राम-घाट व अक्रूरघाट व वैकुएठघाट व बङ्गाबीघाट व सूर्यघाट इत्यादि

रोहिणी मन्दिर व श्याममान्दर विवरण स्थान सब श्रीवृन्दावन के॥ मन्दिर श्रीगोविन्ददेवजी गोपीनाथजी व मदनमोहनजीवराधा-वल्लभजी व बांकेविहारी व अटलवि-हारीजीव चौरीसीखंभा व ऋाठखंभा दही बिलोवने यशोदाजीकास्थान॥

रमनरेती जहां नन्दनन्दृन महा-राज ने अपने सखनसंग भांति २ की लीला करी॥

यमलार्जुनबृक्ष ऊखलसे ऋटकाय के नन्दनन्द्रन महाराज ने गिराये॥ दर्शन सातगद्दी गोंकुलस्थ गोसाई लोगों की जिनका वर्णन वल्लभाचार्य की कथा में हुआ।

रानीघाट व यशोदाघाट व वल्ल-भाघाट इत्यादिक मन्दिर केशवदेव जी जहां चतुर्भुजरूप होकर प्रकट हुये रङ्गभूमि जहां कंस को मारा॥

कंसखार जहां कंस को मारकर डांला ॥

दशन टाकुर वाराहर्जा॥

क्षेत्रादिक इधर उधर जेह मथुरा देवी भूतेश्वर महादेव सप्तर्षिदेवी बुलिटीवा दशारवमेध चक्रतीर्थ ध्रव क्षेत्र सरस्वतीकुएड योगमार्ग ॥

गोपकूप कि सोमवती अमावस के दिन किनारे तक जल होकर किर ज्योंका त्यों होजाता है।

द्श्नननन्दबाबा व यशोदा माता विवरगास्थानसबमथुराजी-विश्रान्त जहां कंसको मारकर विश्राम किया॥

सात समुद्र-कूप॥•

पारख नामे साहुकार ने बनवाया कएठाभरण ॥

जपरकिनारेश्रीयमुनाजी काली- योग्य विराजमान हैं॥

दहघाटव विष्णुघाट व लुकलुक व विहारघाट व चीरघाट व केशीघाट व सूर्यघाट इत्यादिक घाट बहुत हैं रसिकविहारीजी व राधारमण्जी व श्रुङ्गार वट व छैलचिकनियाँजी वि-ख्यातहें श्रीर दो मंदिर नयेभारी हैं॥

भारी एक कृष्णचन्द्र माजी का लाला बाब् विङ्गाली दूसरा रङ्गनाथ जी का राधाक्तृष्ण भाईलक्ष्मीचन्द्र साहकार ने बनवाया अधिक इससे सहस्रों दूसरे हैं निधिवन व सेवाकुञ्ज ये भगवत् के लीला ऋौर विहार के कुञ्ज हैं ऋौर जो राजों ने वश्रमीरों ने व साहूकार इत्यादिकों ने कुञ्ज व मन्दिरबनाये सो अलग हैं॥

ब्रह्मकुग्ड व गोविंदकुग्ड व वेग्रा-कृप इत्यादि के सैकड़ों कूप हैं॥

धीर समीर व वंशीवट व ज्ञान-गूद्री व मौनीदासजी की टट्टी व दूसरे स्थान सब साधुलोग इत्या-दर्शन द्वारकाधीश कि जो अब दिकों के निवासस्थल विख्यात हैं।। राधाबाग व मधुवन व देवीसिंह रावणकुटी छाकविहारी कृष्णगंगा वाला बाग और दूसरे बाग जहां सब हरियाली छोई सघन दर्शन

विवरण उन स्थान इत्यादि का कि वनयात्रा के समय जिनके दर्शन होते हैं श्रोर यह जानिये कि वनयात्रा करनेवाले भादींबदी छठि तक मथुसजी में पहुँचजाते हैं जिनको जन्माष्टमी वृन्दावन में करनी अङ्गी-कार होती है ते मथुरा के घाटों का स्नान व दर्शन करके वृन्दावन को चलेजाते हैं और जिनको गोकुल में जनमाष्टमी करनी स्वीकार होती है वे गोकुल में और कोई २ मथुरा में टिकरहते हैं वे लोग जनमाष्टमी कर के दशमी के दिन सांभतक मथुराजी में आके न्हाते हैं और एकादशी से यात्रा आरम्भ होती है पन्द्रह दिन में सम्पूर्ण यात्रा परिक्रमा वज मण्डल चौरासी कोस की करके भादों सुदी दशमी अथवा एकादशी तक मथुराजी में आजाते हैं और द्वादशी के दिन मथुराजी की परिक्रमा होती है दूसरीयात्रा बल्लभाचार्य के कुलवालों की तात्पर्य गोकुलस्थ गोसाइँयों की होती हैं परन्तु प्रतिवर्ष का नियम नहीं ये गोसाईं आश्विनबदी द्वितीया को यात्रा के निमित्त उठते हैं दीपमालिका जो दीवाली सो गोवर्द्धनजी में करके कार्तिकसुदी द्वितीया को मथुराजी के मेलों में आ मिलते हैं यह यात्रा बड़े सुख व आनन्द से होती है व बहुत लोग उनके अनुयायी उस यात्रा में मिलके जाते हैं अब विवरण टिकान्त व स्थान दश्न यात्रा पन्द्रहदिनवाले की लिखी जाती है ॥

पहते दिन ॥

प्रातःकाल विश्रान्तघाट स्नान करके यात्रा के निमित्त पांय पियादे नङ्गेपांयन उठते हैं और भगवद्भजन का नेम उचित है पहली मंजिल में दर्शन व यात्रा मधुवन व तालवन व कुमुदवन की होजाती है कल्याग्यानारायण व यशोदानन्दन व किपलमुनि व गिरिधररायजी के होते हैं व शान्तनुकुगड़ के स्नान ॥

दूसरे दिन॥

बहुलावन में टिकान्त होता है श्रीर वहां दर्शन ठाकुरद्वारे मोहनलाल जी के हैं॥

तीसरे दिन॥

गोवर्छनजी में पहुँचते हैं॥

चौथे दिन॥

वहां टिकान्त होता है गिरिराजजी की परिक्रमा होती है हरदेवजी व नाथजी विराजमान हैं एक मान्दिर व गुरुद्वारा श्रीसंप्रदायवालों का भी है मानसीगङ्गा व संकर्षणकुगड व अप्सराकुगड व पुत्रगडीकुगड व रासौली व गांठौली व गुलालकुगड व हरजीकुगड व रुद्दकुगड व विजयनाम सरोवर व राधाकुगड व कुष्णकुगड व कुसुमसरोवर व नारदकुगड व ऐरा-वतकुगड व सुरभीकुगड और दूसरा सरोवरकुगड और भरतपुर के राजालोगों के बनाये हुये स्थान दर्शन व स्नान होते हैं दीपमालिका को गोवर्द्धनजी में मेला बड़ाभारी होताहै व दीपदान ऐसा कहीं होता है व कार्त्तिकसुदी प्रतिपदा को अन्नकूट व पूजा गिरिराज की उत्साह-पूर्वक धमधाम से होती हैं॥

पांचवं दिन॥

इस समय डीघमें टिकान्त होताहै वहां बहुत बड़े २ स्थान राजा भरत पुरके हैं अगिले समय में वहां टिकान्त नहीं होता रहा।

छठंवें दिन॥

कामा में पहुँचते हैं वहां दर्शन ठाकुरगोकुलचन्द्र व विजयगोविन्द् व गोपीनाथजी व वृन्दादेवी व राधावल्लभ व सीतारामजी के होते हैं व भोजनथाली व घिसिनीशिला परिक्रमा में आते हैं सातवें दिनतक रहकर॥

श्राठवें दिन॥

बरसाने में जो जनमभूमि श्रीलाड़िलीजीकी है वहां पहुँचतेही श्री लाड़िलीजीका मन्दिर बहुत ऊंचा व भारी पहाड़के ऊपर है व बाबा वृषभानु व कीर्तिजी व श्रीदामाजीके दर्शन होते हैं और दानगढ़ जहां दानलीला हुई और मानगढ़ जहां वृषभानुिकशोरी ने नन्दिकशोरी से मान किया व विलासगढ़ जहां त्रियात्रियतमने विहार व विलास किया व मोरक्ट्री जहां मोर की नाई बोल के लाड़िलीजी को बुलाया व सांकरी खोर जहां श्रकेली देख नन्दिकशोर ने लाड़िलीजी को पकड़िलया और जो चाहा सो किया और गहरवन जो वह भी विहारस्थान है और दूसरे स्थान व मन्दिरों के दर्शन होते हैं व भानुसरोवर व श्रीपोखर व प्रेमसरोवर इत्यादि कुएड व लाड़िलीजी के भूजने और खेलने के ठौर सबहैं और ऊंचागांव जो जनमभूमिगोसाई नारायग्रभट्टजीकी कि जिनकीकथा में यह सब वृत्तान्त लिखाजाता है बरसाने के समीप है और एक मन्दिर में बलदेवजी का भी दर्शन होता है और देहकुएड व त्रिवेगी वहां हैं॥

नवें दिन ॥

नन्दग्राम बाबानन्दजी के स्थान में पहुँचते हैं वहां बाबानन्दजी व यशोदा माताजी व यशोदानन्दन व बलदेवजी व विहारी बिहारन के मन्दिर व मानसरोवर व लिलताकुराड व विशाखाकुराड व यशोदाकुराड व मधुसूदनकुराडं व मोतीकुराड व कृष्णाकुराड व कदमखराडी इत्यादिक तीर्थ हैं व मथानी कि जहां यशोदा महारानी ने दूध बिलोया व हाऊ कि जहां नन्दनन्दन को हाऊ कहकर डरपाया वहांहै जाव वट कि जहां ला-दिलीजी के न्ररणों में जावक लगाया कोकिलावन कि जहां कोकिला की भांति बोलके लाड़िलीजी को बुलाया रासीली कि जहां रास किया बठेन कि जहां लाड़िलीजी की वेग्गी गूंथी व रङ्गमहल व संकेताविहारी ठाकुर व संकेतदेवी विराजमान ॥

दशवें दिन॥

शेषशायी में पहुँचते हैं वहां शेषशायी महाराज विराजमान हैं इस हेतु करके उस गांवको भी शेषशायी कहते हैं विष्णुनारायण का मन्दिर व क्षीरसमुद्र तीर्थ हैं व मार्ग में कदमखरडी व क्षीरवन दर्शन होते हैं यहां से बहुतलोग राधाष्टमी करने के हेतु बरसाने को चलेजाते हैं और कोई बन्दावन को चलेश्राते हैं और लोग अजमराइल की परिक्रमा पूरी करने को यमुनापार उतरते हैं॥

ग्यारह दिन ॥

शेरगढ़ होकर चीरघाट जहां कात्यायनी देवी के दर्शन होते हैं शेर-गढ़ में दो मन्दिर हैं व चीरघाट के थोड़ीदूर नन्दघाट है तहां उतरके भद्रवन व भागडीरवन व बेलवन की यात्रा होती है ॥

वारहें दिन॥

माटवन में विश्राम होताहै भगवत्मन्दिर वहां है परन्तु प्राचीन व विख्यात मन्दिर कोई नहीं है॥

तेरहें दिन॥

लोहवन में टिकान्त होतीहै व पक्ष में नन्दीदेवी व बन्दीदेवीके दर्शन होते हैं॥

चौदहें दिन॥

बलदेवजी में पहुँचते हैं व बलदेवजी महाराज के दर्शन होते हैं एक मन्दिर भगवत् का व दो तीर्थ भी वहां हैं॥

पन्द्रहें दिन ॥

मथुरा में पहुँचते हैं पन्थ में गोकुल व महावन के दर्शन होते हैं कि वहां के स्थानों व तीथों का विवरण पहलेही लिखचुके हैं जो सब लिख श्राये ऊपर तिससे अधिक वन व स्थान बहुते हैं सब यात्रा के समय पन्थ में नहीं पड़ते हैं॥

जब सब स्थान व वन जो जपर लिख्याये प्रकट होगये तब नारा-यग्रभद्रजीको यह अभिलाषा हुई कि जिस प्रकार व्रजचन्द महाराज ने इन स्थानों पर रास विलास व चरित्र किये वह सब प्रत्यक्ष व साक्षात्

देखें सो भगवत् ने उनको आज्ञा की कि वल्लभनामा नृत्यक बादशाही सेवा छोड़कर वृन्दावनवास करता है तुम ऋौर वह ब्राह्मणों के लड़कों को मेरा और गोपिकाओं का रूप बनाकर लीलानुकरण से मेरे चरित्रों का अवलोकन करो तब गोसाई जी ने वल्लभनामा नर्तक को आज्ञा दी उसने एक ब्राह्मण बालक को श्रीव्रजचन्द का रूप एक को लाड़िलीजी का रूप और आठ लड़कों को लिलता विशाखा इत्यादि सिवयों का रूप बनाकर सब साधना नृत्य गाने की सिखाई और जहां २ जो चरित्र श्रीर रास विलास भगवत् किये रहे सब चरित्र किये मानो श्रीकृष्ण अवतार को नवीन कर दिया और अबतक वह रासलीला की परम्परा वर्त्तमान है जब यह सब उपकार जगत् के वास्ते प्रकट कर दिया तब इच्छा परमधाम गोलोक की और अपने सेवकन से आज्ञा किया कि हमारा शरीर त्रिवेणी पर ले जाना सबने पूछा त्रिवेणी कहां है वतलाया कि ऊंचागांव में बरसाने के निकट त्रिवेणी हैं गोसाईजी ने एक यह भी तीर्थ प्रकट किया और अब तक गोसाईजी के वंश उस गांवें में वर्तमान हैं जब रास अथवा समाज होता है तब पहले उनके वंश को अधिष्टाता व मुखिया समभकर सत्कारपूर्वक आगे बैठालते हैं॥

# कथा निस्शर्कस्वामी की॥

निम्बार्कस्वामी परमभक्त ऋषीश्वर भागवतधमप्रकारक हुये महाराष्ट्र ब्राह्मण मुंगेर में गोदावरीके निकट अरुणऋषीश्वर की जयन्ती धर्मपत्नी के गर्भ से जनम हुआ। सनकादिक संप्रदाय जो विख्यात है उसके
प्रवृत्त करनेवाले व आचार्य ये स्वामी हैं यद्यपि परम्परा इस संप्रदाय
की भगवत के हंस अवतार से है परन्तु इस संसार में निम्बार्कस्वामी से
प्रकाशमान हुई इस हेतु निम्बार्कस्वामी के नाम से विख्यात हुआ और
हंसभगवान ने प्रथम उपदेश सनकादि को किया रहा इस हेतु सनकादि
संप्रदाय कहते हैं गुरु परम्परा से वृत्तान्त गुरु व चेले शाखोपशाखा का
ज्ञात होगा यद्यपि सेवक लोग इस संप्रदाय के शाशिरिक मूत्रों पर
निम्बार्कभाष्य वर्णन करते हैं परन्तु इस देश में नहीं मिलता जो स्तोत्र
निज रचित स्वामीजी के हैं वे विशेष करके मिलते हैं उन स्तोत्रों में रीति
उपासना और ईश्वर माया जीव का निर्धार और पद्धति उपासना की
कथित है और व्याख्या उनकी विस्तार के सहित है कि स्पष्ट करके
वृत्तान्त उपासना का उनसे ज्ञात होता है उन स्तोत्रों में मुख्यतर दश्

श्लोकी स्तोत्र हैं उन स्तोत्रों के अनुसार तात्पर्य निश्चय यह संप्रदाय का यह सिद्धान्त समभने में श्राता है कि ईश्वर द्वैताद्वेत है जैसे सर्प का कुराडल सर्प से भिन्न नहीं और पानी तरङ्ग से भिन्न नहीं इसी प्रकार यह जगत् ईश्वर से भिन्न नहीं परन्तु नाममात्र को भिन्न की भांति दिखाई देता है वह ईश्वर एक पूर्णब्रह्म सिच्चदानन्दघन श्रीकृष्ण गोलोकिनि-वासी हैं श्रीर माधुर्य जो श्रुङ्गार की एक शाखा है और अच्छी प्रकार उसका वर्णन तो दशवीं निष्ठा में होगा उसी माधुर्य की रीति से ध्यान व चिन्तन करते हैं यद्यपि इस उपासना में युगलस्वरूप श्रीराधाक्रष्ण का ध्यान और सेवा की रीति पुष्ट है परन्तु आदि आंवार्य के बनाये हुये यन्थों से पूर्णब्रह्मता श्रीकृष्ण स्वामीकी श्रीर उनकाही ध्यान करना पाया जाता है जैसे कि संक्षेप सिद्धान्त निम्बार्कस्वामी का यह है कि नहीं देख पड़ती कोई गति विना कृष्णचरणारविन्द के कैसे हैं वह चरण कि ब्रह्मा श्रीर शिव उनको दण्डवत् करते हैं श्रीर श्रीकृष्ण महाराज कैसे हैं कि भक्नों के अभिलाषा हेतु भांति २ के अवतार धारण करते हैं और मन व बुद्धि के तर्क में नहीं आसक्ने हैं जिसकी मूर्त्ति और जिसका अवतार विचार में नहीं आसका है गूढ़ है भेद जिसका एक जगह युगल ध्यान लिखा है और दूसरी जगह केवल श्रीकृष्णस्वामी का यह कुछ वास्तव करके विरोध नहीं यह विचार कर लेना चाहिये कि जब गो-लोकनिवासी की उपासना हद ठहरती तो युगलस्वरूप का ध्यान व चिन्तवन आप से आप सूचित व उचित हुआ व तिलक आदिक का वृत्तान्त वेषनिष्ठा में लिखा जायगा व अलोकिक चमत्कार निम्वार्क स्वामी के बहुत हैं परन्तु उनमें से एक चमत्कार वह लिखते हैं जिस कारण से निम्बार्क नाम विख्यात हुआ एक समय एक संन्यासी स्वामी के स्थान पर उतरा उसका शिष्टाचार स्वामी ने किया परन्तु रसोई के सिद्ध करने में सन्ध्या होगई संन्यासी सन्ध्या भये पीछे भोजन स्वीकार न करे स्वामीजी को दया आई तब आंगन में निम्ब का वृक्ष रहा उसपर अर्क अर्थात् सूर्य को दिखा दिया कि संन्यासी ने सन्तुष्ट होकर भोजन किया जब भोजन कर उठा तब चार घड़ी रात बीती देखी उस दिनसे नाम स्वामी का निम्बार्क करके विख्यात हुआ और कोई मुख्यनाम अर्क क-हते हैं नामी गुरुद्वारा एक स्थान अरुण दक्षिण देश में दूसरा स्थान सलेमाबाद है अगेर तो हजारों स्थान हैं।

| हंस भगवान्      | सनकादिक           | नारद              | निम्वार्कस्वामी   | श्रीनिवासाचार्य  |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| १               | २                 | ३                 | ४                 | ४                |
| विश्वाचार्य     | युरुषोत्तमाचार्य  | श्रीविलासाचार्य   | श्रीस्वरूपाचार्य  | श्रीमाधवाबार्य   |
| <sup>६</sup>    | ७                 | =                 | १                 | १०               |
| श्रीपद्माचार्य  | श्रीष्ट्यामाचार्य | वत्तभद्राचार्य    | मोपाताचार्थ       | क्रपाचार्य       |
| ११              | १२                | १३                | १४                | १४               |
| देवाचार्य<br>१६ | सुन्दरभट्ट<br>१७  | पद्मनाभभट्ट<br>१८ | उपेन्द्रमङ्<br>१६ | चन्द्रभट्ट<br>२० |
| वावनभट्ट        | कृष्णभृष्ट        | पद्माकरभट्ट       | श्रवणभट्ट         | મૃરિમ <u>દ</u>   |
| २१              | २ <b>२</b>        | २३                | <b>२</b> ४        | ૨૫               |
| माधवभट्ट        | श्यामभट्ट         | गोपातभट्ट         | बलभद्रभट्ट        | गोपीनाथमृष्ट     |
| २६              | २७                | २¤                | २६                | ३०               |
| केशवभट्ट        | मागलभट्ट          | केशवकाशमीरी       | श्रीम <u>ङ</u>    | हरिट्यासदेवजी    |
| ३१              | ३५                | भट्ट ३३           | ३४                | ३४               |
| परशुरामदेवजी    | हरिवंशदेवजी       | नारायग्रदेव       | गोविन्ददेव        | गोविन्दशरगुदेव   |
| ३६              | ३७                | ३८                | ३६                | ४०               |
| ईश्वरशरणदेव     | श्रीनिम्वार्कशरण  | श्रीव्रजगजशरण     | गोपेश्वरशरणदेव    | विराजमान         |
| ४१              | देव ४२            | देव ४३            | ४४                | ४४               |

गोपेश्वरशरणदेव महाराज विख्यात श्रीजी-संवत् १६१३ में स-लेमाबाद की गदीपर विराजमान हुये॥

कथा हरिच्यासजी की॥

हरिट्यासजी सुमुखनशुक्क ब्राह्मणके पुत्र निम्बार्कसंप्रदाय में परमभक्त ऐसे हुथे कि अबतक जिनकी कृपासे लाखों को भगवज्ञिक प्राप्त होती है तिलक मालासे अंत्यन्त प्रीति जिनकी हुई पूर्वनाम उनका हरीराम रहा और रहनेवाले बोड़के के थे संवत् १६१२ में अपने घर को छोड़कर पैतालीस वर्ष की अवस्था में वृन्दावन में आये भागवतधर्म की प्रवृत्ति चलाई हजारों को सेवक करके भक्त करदिया परन्तु बारह सेवक तो ऐसे

सिद्ध ऋोर परमभक्त ऋोर प्रतापी हुये कि जिनके नामसे अलग २ गुरु-द्वारे चले श्रीर अबतक गुरुद्वारों से बढ़वारी भगवद्गकि की सबको है गुरु-द्वारे सब आदि परम्पराकी रीति से निम्बार्कसंप्रदाय के विख्यात हैं स्रीर कई प्रकार की रीति जो आप व्यासजीने चलाई सो गुरुद्वारे अलग बारह गुरुद्वारे से हैं कि यह निज जो वंश व्यासजों के हुये उस पद्धति की रीति से उनका गुरुद्वारा है और उनका पटगोसाई करके वृन्दावन विख्यात है श्रीर इस गुरुद्वारे के सेवक हरिट्यास करके विख्यात होते हैं जब ट्यासजी ने वृन्दावन में वास किया तब ऐसी प्रीति उस परमधाम में ऋौर भगवत् में हुई कि एक कदम भी वृन्दावन से अन्यत्र रहि न सकें बरन और कोई जो जानेके निमित्त कहता तो अत्यन्त उससे दुःखित होते रहे मु-हरनामी वोड़क्षे का राजा व्यासजी का सेवक रहा अपने यहाँ ले जाने की कामना करके वृन्दावन में आया और बड़ी विनय प्रार्थना की तब व्यासजी ने कहा कि वृन्दावन के द्वमलता शाखा व वन की छाया के श्रण में सद। रहा हूँ उनसे बिदा होकर चलूंगा सो बिदा होनेके निमित्त चले व राजा भी साथ हुआ जिस इक्ष के नीचे जाते हाथ जोड़कर बिनती करते कि महाराज तुम्हारी श्ररण आया रहा अब क्या आज्ञा है राजा ने अपने मन में समका कि इसी प्रकार कहते र देशको चले चलेंगे तबतक एक भंगिनि गोविन्ददेवजी के मन्दिर से पत्तल सीथ प्रसादी हरिभक्नों का श्रीर भगवत् का प्रसाद उठाकर उस राह से जाती रही व्यासजी ने पूछा कि क्या है भंगिनि ने उत्तर दिया कि महाप्रसाद है व्यासजी ने दौड़कर एक फुनौरी महाप्रसाद की उससे लेकर भोजन कर लिया राजाने यह जाना कि गुरुदेव महाराजको चित्तभ्रम होगया है जो देश में जावेंगे तो लोगों को बेधर्म करेंगे इस हेतु बिदा होके अपने आप चलागया और व्यासजी ने उसका जाना भगवत् की बड़ी कृपा समक कर धन्य माना सर्वकाल श्रीकिशोर किशोरीजी की सेवा पूजा में रहते रहे एक दिन शृङ्गार के समय जरकशी का चीरा बांधते रहे सो जरीकी चिकनाई के कारण से बांधते में सुन्दर नहीं आता रहा कई बार बांधा परन्तु सुन्दर नहीं उतरा व्यासजी ने कोधित होके कहा कि जो लड़-काईंपन में यह दशा ढिठाई की है तो फिर न जाने क्या होगा जो मेरा बांधना नहीं भावता है तो आप बांधलेव और यह कहकर कुअसे बाहर जा बैठे योड़ेकाल पीछे जो लोग दर्शन करके गये तो, व्यासजी से कहा कि

आज भगवत्का चीरा बहुत सजीला बँधा है व्यासजी अभिलाषा भरेहुये आये देखकर कहनेलगे जहां अपने हाथ ऐसे प्रवीगाता व सुघरता है तो दूसरे की कब मनभायसकी है एकदिन हरिभक्तों का समाज भोजन करने को बैठा था व्यासजी की स्त्री परोसती रही संयोगवश दूध की मलाई ट्यासजीके कटोरे में गिरपड़ी ट्यासजी ने यह जाना कि पतिभाव की प्रीति के वश हमको अधिक दिया है तुरन्त पंगत से निकाल दिया स्त्री ने बिनती किया कुछ न सुना तब तीनादेन विना दाना पानी रह**ग**ई श्रोर सब हरिभक्नोंने व्यासजी को समकाया तब अङ्गीकार किया परन्तु दग्ड में सब गहना बेंच के साधों का भग्डारा कर दिया व्यासजी के लड़कीकी सगाई रही ख्रीर पकवान कई प्रकार का बरातके निमित्त बना हुआ रहा व्यासजी ने वह सामग्री सुन्दर मधुर भगवद्भक्तों के योग्य समम तुरन्त छिपायकर भगवद्भक्रोंको भोजन करादिया जब बरात आई और कोठे पकवान को रीता पाया तब तुरन्त लोगों ने पकवान बनाकर बरात को जिमाया घरके लोग व्यासजी से बहुत उदास हुये व्यासजीने तुरन्त एक विष्णुपद बनाक़र भगवत् भेंट किया अर्थ उसका यह है कि जिन लोगों को समधी प्यारे हैं और वे लोग भगवद्भक्तों को सूखा आटा देते हैं और समधी को भोजन मीठे तो ऐसे विमुखों को यमके दूत खीं-चते खींचते हार जाते हैं एक समय व्यासजी भगवत् के हाथ में बांसुरी चांदी की देतेरहे उसकी कोर से उँगली छिलगई रुधिर निकल आया डयासजीने चिन्ता में होकर भगवत् ऋँगुलीपर कपड़ा पानी से भिगोकर बांधा कि अबतक यहं रीति किशोर महाराजके शृंगारके समय वर्जमान है इस चरित्र से भगवत् अपने भक्त के माधुर्यभाव को पक्का व दढ़ करके उपदेश व प्रेमके पन्थको दिखलाते हैं कि जिस भाव से मेरे भक्त मेरा आराधन करते हैं उसी भावसे प्रकट होताहूँ एक ब्राह्मण् वोड़ छे का रहने-वाला व्यासजी के पास आया और जहाँ हरिभक्नों के निमित्त रसोई वनतीरही तहां भोजन करना अङ्गीकार न किया व्यासजीने उसको अन्न दिलादिया वह ब्राह्मण चर्म के छागल में जल लाकर रसोई करनेलगा व्यासर्जी जूती में धी उसके निमित्त लेगये और रसोई में रखदिया ब्राह्मण क्रोधयुक्त उदास होकर उठा व्यासजी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके उदासी की कोई बात नहीं हुई जिस धातु का बरतन पानी के निमित्त आप अपने पास रखते हैं उसी धातु के कटोरे में घी जायाहूँ वह

ब्राह्मण लजित होकर अभिप्राय व्यासनी के मन का समभकर भगवत् श्रण होकर भगवद्भक्त होगया एक साधु बहुत दिन तक मन्दिर में व्यास जी की सेवा में रहा किशोर किशोरीजी के सम्मुख कीर्तन अच्छा किया करता था जब इच्छा चलने की करता तब व्यासंजी उसकी समभाकर ठहरालिया करते कि वृन्दावन को छोंड़कर कहां जाते हो एक दिन ठहर करके बिदा हुआ और बटुआ शालयामजी का जोकि मन्दिर में पध-राय दिया रहा मांगा व्यासजी ने एक गौरीत्रा चिड़िया डिच्बे में बन्द करके साधुको दिया साधु भोला लेकर चला गया ज़ब यमुनाजी के किनारे पर सेवा पूजा के निमित्त डिब्बा खोला तो चिड़िया उड़गई वह साधु व्यासजी के पास गया कि महाराज मेरे ठाकुरस्वामी इस श्रोर आये हैं हुँढ़वादेव व्यासजी ने उत्तर दिया कि सत्य है तुम्हारे स्वामी दरश परस किशोर महाराज से होगये हैं क्या जाने उसी सेनेह से चले आये होंगे सो ढूँहैंगे और यह कहकर मन्दिर में गये आकर साधु से कहा कि तुम्हारे स्वामी किशोरजी के पास बैठे हैं तुम्हारे स्वामी वृनदावन से जाया नहीं चाहते तो तुम किस हेतु जाते हो उस साधु ने सब ओर के जाने आने की इच्छा त्याग करके बन्दावन में वास किया शरदयूनों को भगवत् का रास समाज वृन्दावन में होता रहा सब रासिकजन प्रिया प्रीतम की छवि से बके हुये प्रेममग्न रहे नृत्य में प्रियाजी के चरण से नूपुर दूटग्या श्रीर ताल के समामें भेद श्राने लगा व्यासजी ने तुरन्त श्रपना जनेऊ तोड़कर नूपुर गूंथकर पहना दिया और कहा कि अपनी अवस्थाभर इस यज्ञोपवीत को गले का भार जानतारहा आज उसका रखना सुफल हुआ भक्रमाल में जो व्यासजी के वर्णन में नाभाजी ने यह पद लिखा हैं कि भक्त इष्ट आदि व्यास के यह सुनकर एक महन्त परीक्षा लेने के निमित्त लाहार से आया जमात भारी साथ में रही सब साधु संग के भूख जनावनेलुगे व्यासजीने कहा अब रसोई बनकर भगवत को भोग लगाया जाता है कुछ विलम्ब नहीं है परन्तु साधुलोग मानें नहीं ठ्यास जी पै जो भगवत्त्रसाद रहा साधुन के आगे लाये वे लोग दोबार आस भोजन करके और कुछ दर्द का बहाना करके उठ खड़े हुथे व्यासजी ने उन साधुओं की सीथप्रसादी को बहुत यल से रखिलया और हाथ जोड़ कर विनय किया कि आपने अत्यन्त दया से पालन किया कि अपनी जूठनको कृपा करके दिया और कुछ दिन के भोजन के निमित्त पूंजी हो-

गई अब कृपा करें कि दूसरा भोजन बनता है उसको अङ्गीकार करें सब महन्तों को व्यासजी में दृढ़ विश्वास आया और जाना कि इस प्रकार निश्चय भक्नोंका विना व्यासजी के और किसको होगा ? व्यासजी ने एक पद भगवत् भेंट किया कि उससे महिमा सीथप्रसाद भगवद्भक्तों की प्रकट होती है अर्थे उसका यह है कि जो हिरमक्रों का सीथ नहीं खाते हैं उनके मुख शूकर औरकूकर के मुखके सदश हैं इस हेतु कि लड़का छोटी अवस्था का जिसके नाक से रैंट बहता है ऋौर गालों तक लगा हुआ है उसका मुख चूमते हुये और काम के वश में होकर स्त्री की राज चाटते हुये तो मन को घृणा नहीं होती और भगवद्भक्षों का सीथप्रसाद खाते हुये घृणा करते हैं तो क्यों न दुर्गति होंगे व्यासजी के तीन पुत्र रहे सो भँगड़ा निवृत्त के हेतु विभाग कर देना सम्पत्ति का उचित समभकर तीन भाग बनाये एक भाग तो संपूर्ण द्रव्य का और दूसरा श्रीकिशोर किशोरीजी महाराज का श्रोर तीसरा तिलक छाप श्रोर रयामबन्दनी का सो भाग पहला श्रोर दूसरा तो रामदास अौर विलासदास पहले और दूसरे पुत्रों ने लिया अगर किशोरदासजी के बंदि में तिलक इत्यादिक आया उन्होंने वह ति-लक ख्रोर छाप लेकर ख्रौर स्वामी हरिदासजी से छाप धारण कराकर भगवद्भजन आरम्भ किया और थोड़े ही काल में सिद्ध और शुद्धचित्त हो-कर भक्त दढ़ होगये एक दिन किशोरदासजी और व्यासजी स्वामी हरि-दासजीके साथ यमुना पर गये थे वहां एक विष्णुपद भगवत् के रासविलास का अपना बनाया हुआ गान किया और चले आये व्यासजी ने उसी विष्णुपद को नित्य रास के निज भगवत्पुराण में ब्रह्मा को लिलताजी के मुख से कहा हुआ सुना व्यासजी ने इस कार्या से किशोरदासजीकी भक्ति को निश्चय किया हरिव्यासजी महाराज के चेले सिद्ध श्रीर बड़े योग्य भये उनमें से परशुरामदेवजी की गुरुपरम्परा निम्बार्कस्वामी की कथा में लिखी गई और शोभूरामजी का वृत्तान्त उनकी कथा में लिखा जायगा और यद्यपि परम्परा बिन्दुवंश और नादवंश हरिव्यासजी का भी विवरण सहित प्राप्त हुआ था परन्तु सन्देह कुछ होगया इस हेतु न लिखा यही दो परम्परा विशेष समकता॥

कथा शोभूरामजी की ॥

शोभूरामजी जाति के ब्राह्मण रहनेवाले स्रोड़िया के चेला हरिट्यास जी के जिनकी कथा उपर हुई परमभक्त निम्बार्कसंप्रदाय में हुये स्रब

तक मन्दिर व वाटिका उनके निवासका ऋोड़िये जगाधरी के समीप एक कोस पर विराजमान है श्रोर ऐसा प्रतापी गुरुद्वारा है कि लाखों को जिस के प्रभाव करके भगवद्भक्ति प्राप्त हुई व होती है शोभूरामजी की कृपा करके उस देश में भक्ति का प्रचार हुआ एकबेर यमुनाजी चढ़ीं नगर डूबने लगा सबने आयके पुकारा तब आपने विनय किया व कहा कि ऐसी ही इच्छा है तो मैं भी सहायता को प्राप्त हूँ यह कहिके फावड़ा लेके पानी त्राने की राह बनावने लगे यमुनाजी हट गईं व आरती के समय शंख ध्वनि हुआ करती थी हाकिम ने सुनी और कोधयुक्र होकर बिचारा कि इसको काला मुँह कर गधे पर चढ़ाना चाहिये शोभूरामजी वैसा ही रूप बनाकर उसके द्वार पर गये देखिके आधीन होगया व लिजत होकर अपराध क्षमा कराया व आत्माराम जिनके भाई उनकी कृपा व दीक्षा से सब गुण करके युक्त परमभक्त थे मानो कृष्णभक्ति के खम्भ हुये व सन्त-दास व माधवदास दो भाई दूसरे उनकी भी भक्ति और महिमा वैसीही हुई कि माधवदासजी ने योगियों को ज्ञानसमुर में विजय किया एकवेर योगियों के स्थान में उतरे श्राग जलाकर बैठे रहे योगियों का स्वामी क्रोधयुक्र हुआ तब सब अग्नि बरती हुई अपने अचला से उठाकर लेजा के अलग जा बैठे योगी यह चरित्र देखकर आधीन होगया चरणों में पड़ा इन दोनों भाइयों ने भक्ति के प्रकाश करने को मानों अवतार लिया था एक ही समय में दोनों भाइयों ने यह प्रकाश किया ॥

#### श्रथ गुरुपरम्परा हरिव्यासदेवजी की ॥

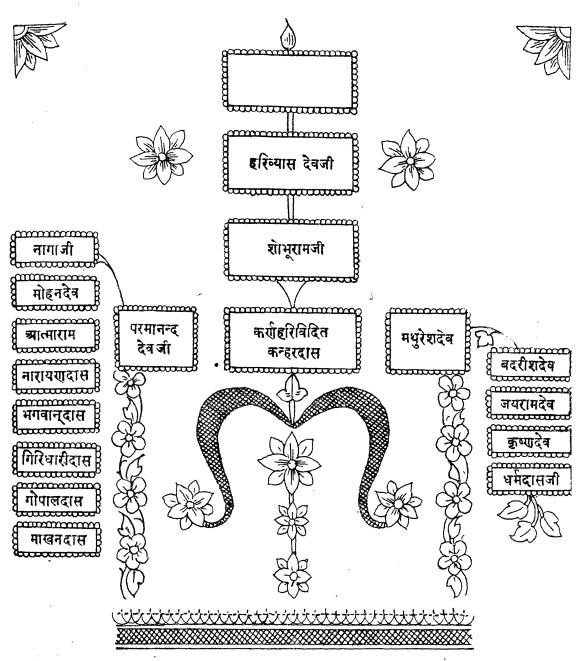

कथा हितहरिवंशजी की ॥

हितहरिवंशजी गोसाईं जीके भजन और भावको ऐसा कौनहै जो वर्णन करसके कि जिनसे राधिकामहारानीकी प्रधानता करके मनको दृढ़विश्वास से लगाया और प्रियाप्रियतम के नित्यविहार और कुञ्जमहल में मानसी ध्यान करके प्राप्त होकर सखीभाव से टहंल व सेवा शृङ्कार आदि की करी

व भगवत् के महाप्रसाद में ऐसा विश्वास था कि अपना सर्वस्व जानते रहे व विधिनिषेध के ट्यवहारसे अलग होकर अनन्य टढ़भक्ति में मग्न रहते रहे व्याससूनुके विश्वास श्रोर मार्गपर जो कोई होवे वह भी श्रच्छे प्रकार उस पन्थ को जानसका है नाभाजीने जो न्याससूनु यह पद मूल भक्रमाल में लिखा तो उसके अर्थ से शुकदेवजी का भी बोध होता है श्रौर हरिवंशजी का भी क्योंकि उनके पिता का नाम व्यास रहा ये गो-साई महाराज राधावल्लभजी संप्रदाय के आचार्य हुये कि जिनके प्रभाव से सहस्रों भगवत् सम्मुख होकर संगति को पहुँचे हैं व्यास उनके पिता गौड़ ब्राह्मण रहनेवाले देवनन्दन इलाके सरकार सहारनपुरमें बादशाही अधिकारी रहे परन्तु वंश नहीं था नरसिंह आश्रम बड़े भाई उपासक नृसिंहजी के आशीर्वाद व कृपासे हरिवंशजी तारानाम व्यासपत्नी के गर्भ से संवत् १५५६ में उत्पन्न हुये पहलेही से भक्ति श्रीराधाकृष्ण महाराजकी रही राधिका महारानी ने पीपलके वृक्षपर मन्त्रका पता स्वप्त में दिया व एक भगवन्मूर्ति का पता भी कूप में जनादिया गोसाईजी ने वह मन्त्र और मूर्ति प्राप्त करके मन्त्र का तो जप आरम्भ किया और भगवन्मूर्ति व राधिकाजी की गादी विराजमान करके सेवा पूजा करनेलगे रुक्मिणीनाम स्त्री के गर्भ से दो पुत्र और एक पुत्री जनमे व विवाहादि उनका होगया तब वृन्दावन सेवन की इच्छा करके चले चरथावल ग्राम में भगवत् आज्ञा करके एक ब्राह्मणने अपनी दो लड़की और राधावल्लभ जी की मूर्ति भेंटकरी वृन्दावन में पहुँचकर मन्दिर बनवाया और भगव-न्मूर्ति व राधिकाजी की जगह गादी स्थापना करके पद्धति राधावल्लभी संप्रदाय की चलाई इस संप्रदाय में राधाकृष्ण युगलस्वरूप की उपासना है परन्तु राधिका महारानी की भावना विशेष है ऋपने आपको सखी श्रोर दासी श्रीराधिकाजी की जानकर ध्यान युगलस्वरूप श्रोर शृङ्गार राधिका महारानी में मग्न रहते हैं ऋौर यह उनको निश्चय है कि कृपा व अनुप्रह राधिका महारानी का होना चाहिये श्रीकृष्णस्वामी आपसे आप कृपा करेंगे वृत्तान्त शृङ्गार व तिलक आदिका निष्टाशृङ्गार और वेष में लिखा जायगा राधासुधानिधि यन्थ संस्कृत में कि उसकी प्रेमभक्ति व काव्य की रचना पद की मधुरताई वर्णन में नहीं आसकी है और भाषा में हित चौरासी रचना किया हुआ गोसाईजी का प्रसिद्ध व विख्यात है गोसाईजीको भगवत्त्रसाद में ऐसी निष्टा रही कि पान का बीड़ा भगवत्-

प्रसादी को करोड़ एकादशीवत पर अधिकतर समभते रहे कोई २ माध्वसंप्रदायवाले पूर्व कुछ सेवक होने माध्वसंप्रदाय का गोसाईंजी को कहते हैं परन्तु कुछ बात नहीं व हरिवंशजी राधिकाजी की कृपा करिके स्वयांसिद्ध भये इसमें कुछ संदेह नहीं व रीति भजन की नई रसभिक्र प्रेममयी निकाली व निम्बार्कसंप्रदाय व माध्वसंप्रदाय से सिद्धान्त उपा-सना चुन करके अद्भुतरस भजन की रीति पृष्ट करी इस संप्रदायमें राधिका महारानी में परकीयाभाव है व वंश गोसाईंजी के देवनन्दन व वृन्दावन दोनों जगह विराजमान हैं और श्रीराधावहलभलालजी के उपासना का उपदेश प्रसिद्ध व प्रभाव संसार में प्रकट है ॥

## कथा चतुर्भु जजी की॥

चतुर्भुजजी चेले हितहरिवंशजी के भगवद्रक ऐसे हुयेकि भगवद्रक्रि श्रीर भजन का प्रताप बहुत लोगों के हृदय में दृढ़ करके भगवत् की श्रोर लगादिया और श्रीराधावल्लभलालजी के ऐसे चरित्र पवित्र काव्य किये कि हजारों उनको पढ़ सुनकर संगति को प्राप्त हुये हरिभक्नों की ऐसी सेवा करी कि उनके चरणरज को अपने शिर का भूषण समभा श्रीर सत्संग का यह विश्वास रहा कि उसी में मग्न रहतेथे जिन्होंने गुरु-चरण की कुपा से गोड़वाने देशको भगवद्भक्त करिदया यह कि उस देशके आदिमियों को कालीजी की उपासना थी आदिमी को मारकर चढ़ाते थे भगवद्भक्ति का प्रवेश निर्मल तनक नहीं रहा चतुर्भुजजी का संयोग उस देश में जानेका हुआ यह दशा देखी तो पहले कालीही को भगवद्गक क-रना प्रयोजन जॉनकर भगवन्मन्त्र सुनाया काली जब हरिभक्न हुई तब लोगों को स्वप्न में शिक्षा कियाकि तुमलोग स्वामी चतुर्भुजजीके शीघही सेवक होकर भगवद्रक्ति अङ्गीकार करो नहीं तो सबका नाश होजायगा सब कोई दौड़े आये और चेले हुये माला तिलक धारण करके भगव-दक्त होगये और पूर्व के पापों स छूटगये स्वामीजी ने कुछ दिन उस देश में रहकर भगवत् आराधना और उत्साह व साधुसेवा को अच्छा फैलाया श्रीर श्रीमञ्जागवत सुनाकर भगवत्त्रेम में पूर्ण करदिया एक उचका किसी बनियें की थैली उठाकर चला धनी पीछे पड़ा उचकेने जब कोई जंगह छिपनेकी न देखी तो स्वामीजीकी कथामें जा बैठा उस समय यह कथा होती थी कि कोई शास्त्रविहित दीक्षा लेता है उसका जन्म नवीन होजाता है यह सुनकर वह उचका भी चेला स्वामीजी का हो- गया तिसके पीछे थैलीवाला बनियां भी जा पहुँचा और लोहेका गोला तम करके हाथपर रक्खा साधुने राजा के सामने सौगन्द दी कि इस जनम में किसी का धन नहीं चुराया निदान साधु जीतगया राजा ने बनियें को शूली देने की आज्ञा दी जब साधु ने सब वृत्तान्त वर्णन किया तब राजा ने बनियें को छोड़ा भगवद्भक्त होगया एक दिन स्वामी का खेत पकाथा साधु आते रहे उसमें घुसके खानेलगे रखवाले ने पुकार किया कि स्वामी चतुर्भुजजी का है साधुओं ने कहा तो हमाराही है शोर क्यों करते हो यह सुन स्वामी आयके साधुओं को लेगये भोजन कराये व आनन्द का जल आंखों से बहाया कि आज साधुओं ने हमारी चीजों को अपना समभा॥

### कथा शंकरस्वामी की॥

शंकरस्वामी काली में धर्म के रक्षक ऋौर भागवतधर्म के प्रवर्तक, शिवजी का अवतार और आनार्य हुये जितने अनीश्वरवादी और जैनधर्मी श्रीर पाखरडी श्रीर विमुख श्रीर दुर्बुद्धि थे सबको ध्वस्त करके शास्त्रों की पद्धतिपर चलाया दक्षिणदेश में विक्रमादित्य के समय में स्वामी का अवतार हुआ स्मार्तमत की रीतिसे दृग्ड धारग्रकर संन्यासी हुये और उसी धर्म की पद्धति से भागवतधर्म को फैलाया सेवड़ों की परास्त किया मण्डनिमश्र जिनको ब्रह्मा का अवतार कहते हैं मीमांसा मतवादी रहे उनको वाद में निरुत्तर किया मीमांसा कर्मही को ईश्वर मानताहै पीछे मिश्रजीकी स्त्री ने वाद श्रारम्भ किया श्रीर कामशास्त्र में प्रश्न करनेलगी श्रीर ये स्वामी यती संन्यासी रहे उस गली से तनक भी बोध न था इसहेतु राजा श्रमरुक के शरीर में कि उसीदिन मरगया था योगवल से अपने प्राणको उसमें प्रवेश करके छःमहीनेतक उस श्रीर में रहे एक यन्थ अमहकशतक बहुत लालित उस शरीर में रचना किया जितनी रानी राजा अमरुक की रहीं सबने जान लिया कि यह कोई योगी है श्रोर निजदेह इसका कहीं गुप्त होगा सो उसको जलादेना चाहिये कि जिसमें यह शरीर और राज्य और हमारासुहागबनारहे इस हेतु उस शरीर को हुँदवा के जलादेने की आज्ञा देदी आगिदियेही रहे कि स्वामी के प्राण ने राजा का तनु छोड़कर निजशरीर में प्रवेश किया और अगिन से रक्षाके हेतु नृसिंहजी का स्मरण किया प्रभुने उस अग्निको शीतज्ञ कर दिया स्वामी ने चिता से निकलकर मग्डनमिश्र की स्त्रीको निरुत्तर कर दिया मिश्र स्वामी के चेले होगये पृश्चात् चारवाक मतवालों को परास्त

करके धर्म में प्रवृत्त किया सो अब चारवाक मत का अनुगामी दृष्टान्त कोई भी नहीं मिलता मुसल्मानों में सुने जाते हैं जो कि दहरिया कहाते हैं फिर सांख्यशास्त्र और हठयोगवालों को शिक्षा किया तब पीछे सेवड़ों के साथ मतवाद युद्ध बड़ाभारी आनपड़ा निदान पहले वाद में जीतकर फिर उनकी धूर्तताई व मन्त्र चेटक आदि को दूर किया और इन्द्रजाल उन्होंने किया तो वहभी उनकेही गलेपर पड़ा इस प्रकार कि कोठे परसे गिरकर मरगये और कुछ नदी में डूबे और जो रहे बचे तिनको उस स-मय के देशाधीश ने नावों में भरवाकर नदी में डुबवाय दिया और जितने भगवत् के शरण में हुये वे सब उपदव से बचगये तात्पर्य यह कि जो कोई भगवत् से विमुख रहा अथवा वेदविरुद्ध चलता था उसको विद्या के बल से व प्रभाव दिखाके अथवा जिस प्रकार उसने बोध चाहा भागवतधर्म पर दृढ़ कर दिया फिर पीछे ठौर २ मन्दिर व शिवालय आदि बनवाये श्रोर हरएक देवता के वर्णनमें स्तोत्र रचना किया श्रोर रीतिपूजा इत्यादि की शिक्षा करी गीताजी व शारीरिकसूत्र व विष्णुसहस्रनाम पर भाष्य अलग २ रचना किया तिलक आदि की पद्धति का वेषनिष्ठा में वर्णन होगा विस्तार करके कथा स्वामी की शंकरादि निजय में लिखी है यहां एक नाममात्र सूक्ष्म वृत्तान्त लिखागया निर्गुणउपासक तौ यह बात कहते हैं कि ये स्वामी केवल निर्गुणब्रह्म के उपासक रहे और सगुण उपा-सकों का यह वचन है कि वैष्णव रहे और वाद सुष्टुतर उनके वैष्णव होने की ठानते हैं कि स्मार्त सगुण उपासना की पद्धति यह है कि अपने इष्टको अङ्गी और दूसरे देवताओं को अङ्ग मानते हैं एक तो भगवत्की जिस प्रकार दूसरी संप्रदायों में दढ़ है इसी प्रकार इस संप्रदाय में भी पूजा व स्मरण जप इत्यादि वैसाही व निर्गुणब्रह्म का वर्णन इस पोथी के अन्तमें लिखाजायगा शंकरस्वामी के बहुतसे चेले ऐसे हुये कि उनसे इस संप्रदाय की प्रश्वित अधिकतर हुई उनकी गुरुपरम्परा से उनके नाम खोले जायँगे व मठ गुरुद्वारे भी बहुत हैं पर्न्तु चार स्थान चारों चेलों के सब में मुख्य हैं कि उन मठों का नाम वारों चेलों के पास लिखाजाता है और गुरु-द्वारे सहस्रों हैं इस हेंतु उनकी गुरुपरम्परा इस समय तक की नहीं लिखी केवल शंकरस्वामी के चेलों तक की लिखी॥

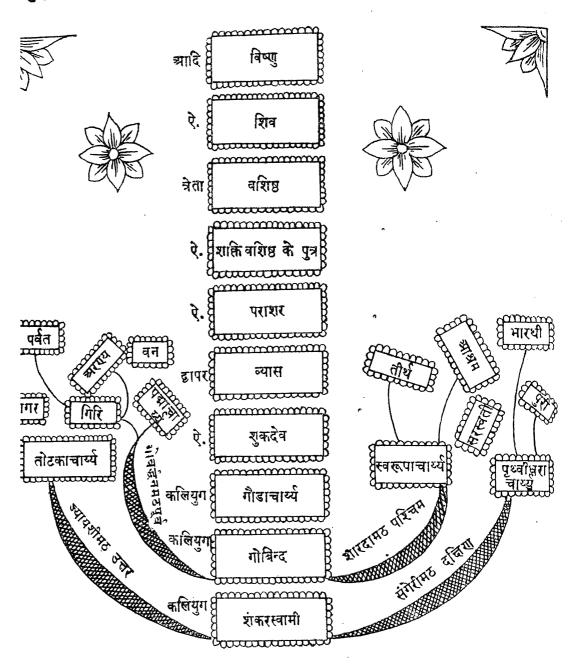

# निष्ठा तीसरी॥

साधुसेवा व सत्संग जिसमें तीसभक्तों की कथा हैं॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमल की इम्बर रेखा को श्रीर वाराह अवतार को दण्डवत है कि निज धाम ब्रह्मपुरी में वह अवतार धारण करके पृथ्वी का समुद्र से निकाला श्रीर हिरणयाक्ष को वध किया व सब शास्त्रों का सिद्धान्त है इस जीवको आवागमन के बन्धनसे छूटने के हेतु सत्संग व्यतिरेक श्रीर कुछ साधनं नहीं जिसके प्रमाव से शीध भगवत्-

प्राप्ति होती है महिमा सत्संग की अपार है तथापि किञ्चिन्मात्र लिखी जाती है और सत्संग की प्राप्ति साधुसेवा करके है इस हेतु साधुसेवा की महिमा भी इस निष्ठा में लिखी जायगी और यद्यपि वास्तव अर्थ सत्संग शब्द के ये हैं सत् जो भगवद्भक्र तिनका संग परन्तु कोई उस सत्संग के अर्थ कई प्रकार से वर्णन करते हैं उनमें दो प्रकार मुख्य हैं एक सत्संग शास्त्र ऋौर तीथों का दूसरा भक्नों का शास्त्र सत्संग से यह तात्पर्य है कि उसका पढ़ना श्रीर विचारना श्रीर श्रभ्यास रखना श्रीर उसके अनुकूल चलना जिससे सार श्रीर श्रसार श्रीर ईश्वर माया जीव का ज्ञान होकर भ्रौर नरक के दुःखों से डरकर रूप अनूप माधुरी श्रीर परमशोभा भगवत् में कि सब शास्त्रों का सार श्रीर मुख्ये लाभ है ऐसी बुद्धि लगिजावे कि दृढ़ स्थिर होकर यह जीव कृतार्थ होकर सब दुःख सुख भलाई बुरांई से अलग होकर आनन्द होजायगा सो पढ़ने व अभ्यास रखने योग्य ये शास्त्र हैं कि जिनमें भगवचरित्र और भगवत् स्वरूप व गीता आदि पुरागा स्मृति व वेद अथवा दूसरे ऋषीश्वरों के रचित श्रीर हरिभक्नों के कथित श्रीर जो उनके पद में व श्रभ्यास में नहीं जानने से वाणी संस्कृत के हेतु से दुर्बोधता होय तो भाषायन्थ जैसे तुलसीकृत रामायण व विनयपात्रिका व सूरसागर व दशम व व्रज-विलास व ऋष्णदास व नन्ददास की वाणी त्र्यादि का पढ़ना सदा कि उस के अवलम्ब से संस्कृत से जो बोध होता है सोई होजायगा व दो चार महीने का परिश्रम करने से थोड़ेही में भाषा पढ़ने की गाति होजाती है पर असावधानता व दुर्भाग्यता की बात न्यारी है बहुत लोग विरुद्ध धिभयों के रचेहुये को भाषान्तर करनेमें विशेष करके काल व्यतीत करते हैं सो मेरे विचार में वे त्याज्य हैं जो वह विवाद कि जिस हेतुसे भाषा-न्तर प्रनथ धर्मविरोधियों का पढ़ना अयोग्य है विस्तार करके लिखें तो बहुत है परन्तु एक दो बात बिखी जाती हैं प्रथम उन भाषान्तर करने वालों में मुख्य अभिप्राय उस यन्थ का निर्वाह नहीं होसक्रा यह कि कोई रतोक भागवत व गीता व महाभारत का तर्जुमा जिसको भाषान्तर लिखाहै पढ़कर फिर अपने धर्म के आचार्यों का तिलक है तिससे मिलान करे किं मुख्य अभित्राय लुप्त व ध्वस्त है दूसरे कोई तर्जुमा ऐसा नहीं कि तर्जुमा करनेवालों ने अपने दीन के विरुद्ध व द्वेष के कारण से उनमें प्रकट अथवा कोई व्याज़ करके अथवा कटाक्ष लेकर हिंदूके दीन की निन्दा

न लिखी होय जैसे अबुलफ़जल ने महाभारत आदि यन्थों के तर्जुमों का प्रारम्भ किया वह जलादेने योग्य हैं और उनमें विशेष अर्थों का तर्जुमा लिखा है व तर्जुमे योगवाशिष्ठ व भागवत से प्रकट है अगैर जो किसी ने दूषण्रहितका तर्जुमा करिदयाहै तो इसभांति की लिखावट है कि भगवत् व महात्माओं के सम्बन्ध में तनक मर्याद नहीं और वचन कठोर व तीक्ष्ण जैसे बाग हृद्य में लगते हैं तीसरे ऋषीश्वरों व भक्नों की वागी में जो प्र-भावहै अन्य मतवालोंके तर्जुमे में नहीं ख्रोर प्रतिकूल होता है यह कि जैसा विरुद्धभाव तर्जुमा करनेवालों का है वैसाही पढ़ने सुननेवालों का होजाता है इस हेतु कोई आरूढ़पद को नहीं पहुँचता व आजतक उन तर्जुमों के पढ़नेवालों को भगवद्भक्र न देखा होगा परन्तु इतना विशेष होगा कि ब्राह्मणों को वाद करके दुःखित करना व सत्संग में विश्वास नहीं चौथे यह कि जो मन्त्र ऋषीरवर ऋौर भगवद्भक्तों ने मूलयन्थों में गुप्त अथवा प्रकट लिखे हैं वे मन्त्र उन तर्जुमों में नहीं कि जिसके प्रभाव से मन भगवत् में लगे इस भेद करके उनका पढ़ना उचित नहीं ख्रौर अच्छे प्रकार विचार कर देखिये कि जिन लोगोंने संस्कृत व भाषा थोड़ीसी भी पड़ीहै वे सबलोग थोड़े बहुत भगवत् के मार्गपर हैं और जिनलोगों ने केवल तर्जुमे भागवृत व रामायण व महाभारत व योगवाशिष्ठ व दूसरे सैकड़ों किताब तर्जुमा की हुई विरुद्धधर्मियों की पढ़ीं श्रीर अभ्यास किया कभी किसी को कुछ भी गुण न किया भला यह बात रहने दीजिये जो ऐसाही हठ है कि बिला तर्जुमे फ़ारसी के हमारा अभिप्राय नहीं निकलता तो तर्जुमा हिन्दुओं का किया भी तो प्राप्त है उनको क्यों नहीं पढ़ते जैसे रामायण तर्जुमा किया टोड़रमल व तर्जुमा भागवत किया हुआ एक कोई कायस्थ का व तर्जुमा गीता किया कोई काश्मीरी का ऐसे बहुत लोगों के ॥ इति ॥

श्रीर तीर्थ सत्संग से हेतु स्थान गङ्गा व यमुना व पुष्करश्रादि तीर्थों श्रीर यात्राश्रादि से हैं उसमें कोई का यह सिद्धान्त है कि तीर्थों के जल को भगवत् ने यह प्रताप दिया है कि उसके दर्शन श्रीर स्नान श्रीर पान करनेसे हृदय पवित्र होजाता है श्रीर कोई यह कहते हैं कि भगवद्भ क्रलोग एक कोई नियत समयपर एक जगह इकट्ठे होते हैं इस हेतु उस स्थान का नाम तीर्थ कहाजाता है श्रीर उन भक्तों के संग का पुग्य श्रीर जल के स्नान श्रादिके प्रभाव कि जिस जल में चरण उन भक्तों के पड़ें मनुष्यों को चित्र की उज्जवलता प्राप्त होती है इस वचन से शास्त्र ने तीथों से अधिक बड़ाई भगवज्राक्ने की प्रकटकी परन्तु दोनों दशा में निस्संदेह तीथों के सत्संग व यात्रा से ये मनुष्य पवित्र होकर भगवत् में लगजाते हैं और रीति तीर्थ स्नान की धामनिष्ठामें लिखी जायगी प्रथम प्रकार के सत्संग का निर्णयतो होचुका अव वर्णन द्वितीय प्रकार का होता है और जो महिमा सत्संग की निष्टा के प्रारम्भ में लिखीगई और कुछ वर्धन यन्थ के आदि में हुआ और सब शास्त्रों ने जो सत्संग वर्णन किया उसका तात्पर्य भगवद्भें से है निस्संदेह जिस किसी ने भगवज्रकों का सत्संग किया अपने वाञ्छित अर्थ को प्राप्त हुआ भक्नों का मिलना भगवत् हैं सो भगवत् का वचन है कि एक क्षण सत्संग के सम्मुखपर स्वर्ग व अपवर्ग का सुख बराबर नहीं होसक्रा दशमस्कन्ध का वचन है कि इस संसार से छूटने का और अपवर्ग व मुक्ति के प्राप्त होने का सरसंगंही उत्तम उपाय है एकादश में भगवत् का वचन हैं कि म योग इत्यादि से वश नहीं होता परन्तु सत्संग से व पद्मपुराण व स्कन्दपुराण व विष्णुपुराण आदि में भी यही निश्चय वचन है अब यह संदेह उत्पन्न हुआ कि सब साधन तीर्थादि से जो भगवद्भकों के सत्संग को बड़ा व अधिक लिखा इसका कौन कारण है सो यह है कि प्रथम तो भगवत् और शिवजी का वचन है कि जहां भगवद्रक्त रहते हैं तहां आप भगवत् विराजमान रहते हैं सो जब इस पुरुष को भगवद्भक्तों का सत्संग होगा निस्संदेह मगवत् मिलजायँगे कि यह वृत्तान्त प्रवेता और नारदर्जा की कथा जो भागवत में लिखी है उससे अच्छे प्रकार समकते में आ-सक्रा है दूसरे अन्यसाधन जो तीर्थ वत व जप तप व नेम व संयम आदि सब ऐसे हैं कि अनुक्षण भक्त का मन उनमें नहीं लगता दूसरी ओर होकर संसार के स्वाद में जा जगता है और भगवद्धकों के सत्संग से अनुभग भगवत् में रहता है इस हेतु कि वहां भगवचरित्र और कथा व सेवा व भजन कीर्तन श्रादि के विना और कुछ काम नहीं होता जो किसी काल में मन दूसरी ओर गया तो फिर भगवत् के सम्मुख होजाता है तीसरे अन्यसाधन तीर्थ शास्त्रआदि का यह वृत्तान्त है कि कहीं भगवज्रिक का साधन वस्तु प्राप्ति है पर साधनेवाले जो भक्रजन सो नहीं और कोई जगह भंक साधना करने को उद्यत हैं परन्तु उनको पद्धति नहीं मिलती श्रीर कोई जगह ऐसा संयोग है कि भक्त और पद्धति सब एक्ब है परन्तु संदह निवृत्त करनेवाला कोई नहीं अथवा कोई ठग उस पन्थका जैसे

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षाञ्चादि ञ्चायगया कि उसने सब पूंजी बटोरी हुई को एक निमिषमें लूटलिया सो दूसरे साधन तो इस हेतु न्यूनतर हैं कि वह सब वस्तु के प्राप्त करनेवाले नहीं और भगव दक्तों के सत्संगको इस हतु बड़ा कहैं कि जिस वस्तुका प्रयोजन लगे वह सब वस्तु एक जगह प्राप्त है और वास्ते पहुँचाने भगवत्पद तक भाक्ने ज्ञान वैराग्य के ब्रोड़ा लेकर सम्मुख हैं सो जिस किसी को चाह भगवत्मकि की है श्रीर इस संसारसमुद्र को उतरना चाहता है तो सत्संग करे श्रीर यह भी जानले कि सत्संग सब जगह वर्त्तमान व प्राप्तहें परन्तु यह अपनी कुतर्क व कुचेष्टा है कि सूभ्त नहीं पड़ती काहेको आप पांप और अवगुण युक्त होनेंके हेतुसे दूसरे को भी अपनेही सदश जानते हैं और उसके अच्छे स्वभाव और भजन आदिएर दृष्टि न करके और उसके अवगुण व शुद्ध स्वभाव के अङ्गीकार की दृष्टि होय तौ सत्संग के सब जगह प्राप्त होने में क्या संदेह है जो ऐसेही दुर्भाव व अवगुगा दूषगा देखना है तो कोई जड़ चेतन अवगुण्रहित नहीं इसके सिवाय तीर्थ के स्थानों में जैसे वृन्दावन व चित्रकृट व प्रयाग व अयोध्या व काशी व जगन्नाथपुरी व उज्जैन व काश्ची व हरिद्वार व पुष्करश्चादि सैकड़ों स्थानपर सत्संग जैसा चाहे मिलता है परन्तु भक्न यह बात समभे रहें कि सत्संग का यह अर्थ नहीं है कि चलो साहिब कोई साधु आये हैं दर्शन कर आवें सत्संग उसका नाम है कि भक्नों को भगवद्रूप जानकर उनके वचन पर ऐसा विश्वास पका हो कि कबहीं बेविश्वास न होयँ और वह सत्संग का अनु-क्षण तवतक अत्यन्त प्रयोजन है कि जबतक अच्छे प्रकार हह स्थिर भगवचरणों में न होजावे अब अधिक विस्तार करना प्रयोजन नहीं नारद और व्यास, बाल्मीकि, अजामिल, शबरी, वारमुखी व अगस्त्य व प्रचेता व ध्रुव व प्रह्लाद ऋादिक सहस्रों भक्तों की कथा जो पुरागों में जिखी है और कोई इस भक्रमाल में पढ़ सुनलेवे कि सत्संग के प्रभाव करके कैसे कैसे पापियों को क्या २ पदवी प्राप्त हुई है सो वह सत्संग इस समय इस मनुष्य को विना प्रयास मिलता है जैसे भगवत् की सेवा में निष्ठा भगवद्भकों को होती है जो वैसेही भगवद्भकों की सेवा में तन मन लगे भागवत में भगवत् का वचन है कि ऋषीश्वर मेरे भक्त मेरा श्रीर हैं ऋोर वेही पूज्य हैं और उपाय छोड़कर उनहीं की सेवा कर पद्मपुराण में भगवत् का वचन है कि मेरे भक्नोंको भोजन करावना व सेवा करना वह

भोजन व सेवा निज मुक्तको होता है श्रीर जिसप्रकार मेरे भक्त मुक्तको भोजन कराये विना कुछ नहीं खाते इसी प्रकार में विना उनको भोजन कराये कुछ नहीं खाता और पुराणों में भगवत् ने कहाहै कि जो मेरे भक्तों के मक्र हैं वे मेरे मक्र हैं फिर भगवत् का बचन है कि गङ्गा तो पाप और चन्द्रमा ताप व कल्पवृक्ष दिद को दूर करते हैं और मेरे भक्तों का दर्शन कैसा है पवित्र किये तीनों दुःख क्षणमात्र में दूर होजाते हैं फिर ऋषीश्वरों का वचन है कि तीर्थादि पवित्र नहीं करसक्ने जसा कि सन्त शीव इस लोक श्रोर परलोकसे निर्भय श्रोर पवित्र करदेते हैं इस प्रकार शास्त्रों का वचन है सो जिस किसीको चाहना भगवत के नित्यानन्द श्रोर संसार से छू-टनेकी है उसको भगवद्रकों की सेवा मन व प्राण से उचित है और कुछ विचार जातिपांति आदि का तनक नहीं चाहिये जो कोई भी जाति भगवद्भक्त होवे वह भगवंद्रूप है महाभारत में भगवद्भवन है कि जो कोई हरिभक्नों में जाति आदि का विभेद करके उनकी सेवा नहीं करते वे ना-स्तिक हैं साधुसेवा के पन्थ में पांच ठग हैं एक तो जातिका गर्व कि साधु को छोटी जाति जानकर सेवा न करे दूसरे विद्या का गर्व कि नहीं पहें हुये साधु को छोटा जाने तीसरे ऐश्वर्ध का गर्व कि उसके मद में कुछ भला बुरा समक न पड़े चौथा साधु का कुरूप देखकर सेवासे विमुख रहे अथवा रूप के गर्व से कुछ ध्यान में न लावे पांचवां बल शरीर का कि उसके गर्व से भी भले बुरे का विचार नहीं रहता है सो इन पांचों गर्व को तो ताकपर रखदेवे और वे.चरित्र भगवत् के अनुक्षण स्मरण रक्खे कि भगवत् ने आप बाल्मीकि श्वपच को युधिष्ठिर की निज रसोई के घर में बैठकर द्रौपदी के हाथ से सेवा कराई और अ।प श्रीरघुनन्दन स्वामी ने भीलिनी के जूठे फल खांचे एक साधुसेवी का दृत्तान्त है कि वह दुःखी था अपनी स्त्री से साधु की सेवा के निमित्त हृदृायके कहा उसने अपने शिर दुखने का बहाना किया संयोगवश उसी समय दामाद आगया वह स्त्री तुरन्त उठी श्रोर मोहनभोग श्रादिक बनाने लगी साधुसेवी ने तुरन्त उस स्त्री को घरसे निकाल दिया श्रीर कहा कि जब मेरा दामाद श्राया तबतो शिर दुखने लगा और जब तेरा दामाद आया तब वह शिरका दुखना तुरन्त दूर हुआ तात्पर्य यह कि जिस प्रकार कामी और भूठेको श्री और बोभी को द्रव्य प्यारी है इसी प्रकार भगवद्भक्तों को अपना निजण्यारा समभकर और सांची प्रीति जानकर तन मन से सेवा करे जिसको भगव-

द्रक्तों में प्रीति नहीं कदापि कोई मनोरथ इस लोक और परलोक का सिद्ध न होगा और श्राजतक ऐसा संयोग कवहीं नहीं हुआ कि भगव-द्रक्तों की सेवा करनेवाले का मनोरथ इस लोक व परलोक का सिद्ध न हुआ हो जो कोई भक्रों से विमुख हैं और निन्दा करते हैं वे भगवत के घरसे निकाले हुये हैं जो भक्नों के साथ श्राप्ता करते अथवा दुःख देते हैं उनका नाश होजाता है रसातल को जाते हैं रावण, दुर्योधन, कंसआदि भगव-दकों के साथ वर ठानकर ध्वंसको प्राप्त हुये भगवत् को हिरगयकशिपु पर कवहीं कोध न आया देवता सब दुःख रोयेभी परन्तु जब प्रह्लाद भक्तको दुःख दिया तब नहीं सिद्दिसके तो दूसरोंकी क्या बात है भगवज्रकों के दोही तीनों लोक में दुःख पाते हैं जिस प्रकार दुर्वासा कि जहां गये किसीने श्रग्ण नहीं दिया अब इस दास की बिनतीं भगवद्भक्तों की सेवामें यह है कि कुछ कृपा की दृष्टि इस अपराधकर्मी परभी होवे जो मेरे अपराधों पर नि-गाह करोगे तो उस वचन में विरोध आवेगा कि साधु सजलमेघ के सदश हैं शत्रु मित्र, साधु असाधुपर वरावर दया करते हैं इसहेतु अपने ऊपर क्रपादृष्टि योग्य है मेरे अपराधों पर दृष्टि योग्य नहीं सिवाय इसके एक प्रकार से आश्रित भी हैं कि तुम्हारा भाट भी हूँ कदाचित यह कहोगे कि यह बिरद रचना तेरे अन्तः करण से नहीं ऊपरही गावता है तो यह वि-नय है कि सब भाट ऊपरही स्तुति बिरद की किया करते हैं परन्तु यजमान उनको विमुख नहीं करता व इसके ऊपर एक सम्बन्ध भी तुम्हारे चरण से हैं कि श्रीकृष्णमहाराज का घरजाया चेराहूँ जो यह कहांगे कि ऐसे पूर्भवहा सबिदानन्द्धन का दास होकर हमसे क्या चाहना करता है और किसका भय है सो विनय यह है कि अवगुणी चेराहूं स्वामी की आज्ञा के अनुकूल आचरण नहीं और भूलकर भी सम्मुख कबहूं नहीं होता हूं सब वातें बतानेसे मेरा तात्पर्य यह कि कोई प्रकारसे यह दुष्ट भाग्यहीन मन भगवचरणों में लगे और जो मन उस समाज के चिन्तन में लगे तो आ-नन्द पदकी प्राप्ति में क्या संदेह हैं कि अयोध्या निजधाम में कल्पवृक्ष के नीचे महामण्डप है वहां पुष्पकसिंहासन पर कि जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है आप वसन आभूषण समाजी अङ्गपर सजेहुये वीरा-सन विराजमान हैं और वामभाग में श्रीजनकनन्दिनी शोभित हैं ऐसा मनोहररूप अपार है कि लक्ष्मी और विष्णु भी लिजत होकर क्षीरस-मद्र में जा छिपे भरत लक्ष्मण शत्रुद्ध सेवा में तत्पर हैं चारों वेद व नारद व सनकादिक व ब्रह्माञ्चादि स्तुति करते हैं और एक और सुप्रीव विभीषण श्रादि और दूसरी ओर सब राजमन्त्री और सामने हाथ बांधे हनुमान्जी खड़े हैं॥

√ **कथा विदुर**जी की ॥∄

विदुरजी रहनेवाले गांव छटेरा राज्य जोधपुर साधुसेवी हुये एक साल अवर्षण हुआ खेत सूख गये साधुओं के भोजन की चिन्ता करके घबराने स्वप्तमें आज्ञा हुई कि सूखा खेत काटके मलके भाड़ो दोहजार मन अन्न होगा वैसेही करने लगे सबलोग हँसी करते रहे दोहजार मन अन्न ढेर लगा क्या आश्चर्य कि साधुसेवा इस लोक व परलोक में सूखे वृक्ष को फल फूल लगादेती है।

### कथा भगवान्दास की ॥√

ठाकुर भगवान्दास भीमसिंह राजपूत तोदर के वेट परमभक्त भगव-इक्तोंकी सेव।में सावधान व हड़ विश्वास करनेवाले हुचे प्रतिवर्ष मथुराजी में जायके साधु ब्राह्मणों का भएडारा बड़ा करते रहे और रासविजास उत्साह में बड़ा रुपया उठायके घर चले झाते रहे समय के फेर करके व धन के बहुत उठावने से धनका संकोच झायगया तो भी ऋण लेकरके मथुरा झाये कुछ कम करके देनेका विचार किया तब चौवेलोग झड़े कि जितना मिलता रहा उतनाही मिलेगा तो लेंगे ठाकुरसाहब ने सब रुपया जो पास था सबके झागे रखदिया तब यह ठहरा कि झब इसका सूखा अन्न साधु ब्राह्मणों को बँटजाय एक कोठरी में नाज व रुपया इकट्टे करके बँटने लगा भक्तोंके द्रोहियों ने यह विचारा कि इनका नाम हँसाजाय सो एक सीधेकी जगह दश सीधे दिलानेलगे प्रभु भक्तवत्सल ने ऐसी लजा भक्त की राखी कि झनगिनत लूट चांदी सोनेकी होगई द्रौपदी के चीरकी नाई कोई वस्तु न घटी सब द्रोही लजित हुये मिक्तपर सबको निश्चय हुआ।।

### कथा वारमुखी की॥

एक नगर वलाद दक्षिणदेश में वारमुखी बड़ी धनवाली रहती थी उसके द्वारपर एक वृक्ष हारित छाया नीचे सुन्दर वेदी बड़ी विमल बनी हुई रही एकदिन साधुलोग टिकगये संध्या के समय वारमुखी द्वारपर नि-कली देखा विचार किया कि मेरा नाम सुनैंगे तो साधु उठजायँगे अपने घर में छिपगई और रातके समय कुछ मोहर रुपैया एक थाली में रखके भेंट लेकर साधुओं को दएडवत् किया साधुओं ने जब सब वृत्तान्त जाति का वधन का सुना तब उपदेश दिया कि एक मुकुट बनाकर रङ्गनाथ की भेंट कर तब धन शुद्ध होजायगा तब उसने तीनलाख रुपये का एक मुकुट जड़ाऊ बनवाया और बड़ी प्रीति व विश्वास से नाचती गाती बाजे बजवाती मुकुट लेकर चली जब श्रीरङ्गनाथ के मन्दिर के समीप पहुँची तब रजोधमें होगया तब शोक से विकल होकर गिरपड़ी उसके प्रेम को अन्तर्यामी प्रभु ने देखा तो पुजारियों को आज्ञा हुई उन लोगों ने सामने प्रभु के पहुँचादिया जब मुकुट पहिनाने को हाथ उठाया तो सिंहासन ऊंचा तिसले हाथ न पहुँचा शोचती ही रही तबतक रङ्गनाथजी ने अपना शिर भुकादिया उस बड़भागिनी ने पहिनादिया और महाबड़-भागिनियों की गणना में विख्यात हुई अहो धन्य है कि एक क्षणमात्र के सत्संग की यह महिमा है हे मेरे मनकठोर ! तुक्तको भी धन्य है कि ऐसे चिरत्रों को लिख पढ़के भी कोमल होकर प्रभुकी और सम्मुख न हुआ। ॥

कथा तिलोकजी की ॥

तिलोक जी जाति के स्वर्णकार पूरबदेशके एक नगर में हुये भगवद्धकों की सेवा में बड़ी प्रीति रही जो कुछ उद्यम में लाभ होता सो सेवा में लगादेते रहे उस देश के राजा ने लड़की के विवाहसमय बहुत रुपया गहना बनाने को दिया सो सब साधुसेवा में उठादिया तगादा हुआ तब आज काल्ह करके जैसी सुनारों की चाल है टालते गये जब सम्मुख पहुँचा तब प्रभात को देना निश्चय करके चले आये साधु आये उनकी सेवा में लगे रातको राजा का डर हुआ भोरही एक जङ्गल में छिपकर बैठरहे भगवत् अपने दासों की लजा रखनेवाले सब गहना तिलोक जी का रूप घर राजा के पास लेगये इनाम लेआकर तिलोक जी के घर महोत्सव करके साधु बाह्मणों को भोजन कराया प्रसाद लेकर तिलोक जीको जाकर दिया तिलोक के घर महोत्सव हुआ तुमको प्रसाद है उन्होंने पूछा कीन तिलोक ने जवाब दिया जिसके बराबर तिलोक में कोई नहीं समभगये प्रभु के चिरत्र हैं घर आये साधुसेवा व भजन सुमिरन में मग्न हुये॥

कथा तिलोचनदेवकी ॥

तिलोचनदेव वैश्यवर्ण चेले ज्ञानदेवके भगवद्भक्त विख्यात हुये विष्णुस्वामी संप्रदाय के थे साधुसेवा में बड़ा प्रेम रहा एक स्त्री व आप दोही रहे चिन्तना करते रहे कि एक चाकर ऐसा मिलता कि साधुओं के मनकी जान जान सेवा करता भगवत् आप एक टहलुआ का रूप बना कर टूटीजूती फटीकमली से आन पहुँचे तिलोचनजी ने उनका घर मां बाप सेव पूछा तब उत्तरिया मां बाप घरवार कुछ नहीं रखता टहलुआ हूं पांच सात सेर खाता हूं चारें।वर्ण की प्छति मेरे हाथ में है भक्नों की सेवा अच्छी करसका हूं अन्तर्यामी नाम है।तिलोचन बहुत आनन्द हुये नहलाकर कपड़े बदलाकर रक्खा सेवा भक्कों की सौंपी स्त्री से भोजन को बहुत समभायकै हढ़ाय दिया अन्तर्यामी ने सब प्रकार से साधुओं की सेवा ऐसी करी कि तिलोचनजी का नाम विख्यात हुआ तेरह महीने इसी प्रकार से व्यतीत हुये एक दिन तिलोचनजी की स्त्री परोसिन के घर गई उसने दुर्बेखता का कारंगा पूछा इसने कहा कि रातादेन आटा पीसते रोटी पोते गत होता है मेरे स्वामी ने एक टहलुआ रक्खा है बहुत खाता है इतना मुख से निकलते ही अन्तर्यामी अन्तर्द्धान होगये इसहेतु कि पहले दिन बहुत भोजन का गिल्ला होनेपर नहीं रहने का प्रवन्ध करितया था पीछे तिलोचनजी शोकयुक्त हुये तीन दिन विना अन्नजल पड़ेरहे तब आकाशवाणी हुई कि तिलोचनजी तुम्हारे मनका हेतु बूभकर वह टहलू में था जो तुम्हारी इच्छा अवभी हो तो हमको अङ्गीकार है तब तिलोचन जी को बड़ा पश्चात्ताप हुत्र्या सन्तों ने समभाया सेवा स्मरण भगवत् की करने में लीन हुये॥

कथा जस्ह्स्वामी की ॥

जस्मूस्वामी रहनेवाले दुआबे गङ्गा व यमुना के बीच के भगवद्भक्त हुये खेती से जो लाभ हो सो साधुसेवा में उठादेते एक समय चोर उनके बैल चुरालेगये भगवत ने जैसे ब्रज में वैसेही बळरा बालक रचकर ब्रह्मा का मोह दूर किया तैसेही बैल जस्मूस्वामी के यहां प्राप्त करिदये फिर चोर सब आये यहां देखा कि वहीं बैल हैं तब घर दोड़ गये वहां वहीं बैल देखा फिर दोड़ आये यहां वहीं देखा कई बार दोड़े तब चिकत होकर स्वामी से सब वृत्तान्त कहा स्वामी ने कहा ये भगवत के चिरत्र हैं तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं चोरों को दृढ़ विश्वास हुआ बैल लाकर स्वामी को दिये तब माया के बैल गुप्त होगये वो चोर चोरी का धंधा छोड़ कर स्वामी के चेले होगये और भगवद्भजन करनेलगे॥

कथा रामदासजी की ॥

रामदासजी रहनेवाले व्रज के परमभागवत और साधुसेवी ऐसे हुये जिसप्रकार कमल सूर्य को देखकर फूलता है इसी प्रकार हरिभक्न को देख

कर प्रसन्न हुआ करते थे एकबेर कोई साधु रामदासजी की बड़ाई सुनकर आया पूछा रामदास कहां हैं रामदासजी उठे और उस साधुके चरण धो चरणामृत लेकर विनय किया कि रामदास भी आयाजाता है आप भोजन प्रसाद करें साधु ने कहा हमको रामदास से मिलना है तब विनय किया कि रामदास यही सेवक है साधु बहुत प्रसन्न हुआ चरणों को पकड़ लिया रामदासजी की लड़की के विवाहमें पकवान बनके धरा था साधुकी जमात आगइ ताला तोड़कर साधुओं को भोजन करायदिया साधुसेवा व विहारीलालजी के स्मरण भजन में सारा वयक्रम व्यतीत किया॥

### कथा सन्तमक की ॥

सन्तमक रहनेवाले जोधपुर के भगवज्रक साधुसेवी हुये गांवों में से मांगलाते साधुसेवा करते विख्यात होगये एकदिन साधु आये स्त्री सन्त-भक्त की घरमें रही पूछा सन्तमक कहां हैं उसने उत्तर दिया चूल्हे में हैं सा-धुओं ने सुनकर राहली उधरसे सन्तमक जो मांगने गये थे आते रहे वहां साधुओं ने पूछा कहां गयेरहे सन्तमक की स्त्री ने जो उत्तर दियारहा सो सेवा के प्रभाव करके हदय विमल होरहा था जानगये थे सोई बात बोले कि चूल्हे में गये थे साधु चिकत हुये तब कहा कि चूल्हे में जानेसे यह तात्पर्य है कि प्रभातही से साधुओं को रसोई की चिन्ता होती है कि कब होगा कि उनका सीथ प्रसाद मुसको मिलेगा साधुलोग सुनके बहुत आनन्द हुये उनके घर गये भोजन भजन सत्संग के सुख में मग्न हुए ॥

# कथा सेनमक्क की ॥

सेन भक्त जात हजाम चेला स्वामी रामानन्द के रहनेवाले माधवगढ़ के ऐसे प्रेमी भक्त हुये कि जैसे गऊ अपने बछड़ेकी पालना करती हैं इसी प्रकार उनकी पालना और सहाय प्रभुने करी बृत्तान्त यह है कि सेन साधु-सेवी रहे एकदिन तेल लगाने राजा के जात रहे बाट में साधु मिलगये उन को अपने घरपर लाकर भोजनआदि सेवा में लगे राजा का भय कुछ न रहा जब राजा की सेवा का समय हुआ तब आप भगवत सेन भक्त का रूप घरके राजा की सेवा तेल मईन आदि करके राजा को प्रसन्नकर चलेआये पीछे सेन पहुँचे विलम्ब होनेका अपराध क्षमा कराने लगे भगवत् स्पर्श होने से राजा ने प्रभाव भिक्त का जानिलया सेन के चरणों में गिरा उसका चेला होकर भजन करनेलगा अबतक उनके वंशमें सब सेनवंशको चेले होते हैं॥

### कथा सदाव्रती की॥

साहूकार सदाव्रती वैश्यवर्ण परम भगवद्भक्त हुचे साधुसेवा बड़ीप्रीति व विश्वास से किया करते रहे एक साधु उनके घरपर टिका था साहूकार का एक छोटा लड़का कि जिसकी साधु के साथ प्रीति होगई उस साधु के पास खेला करता था उसको एकदिन साधुने जङ्गल में लेजाके मारकर गाइदिया जब सांभतक लड़का न आया तब उसकी माने पुकार करी हूँ इने दौड़ी तब एक संन्यासी ने साहूकार को वह जगह जहां जड़का गोड़ारहा दिखादी ऋौर कहा जो साधु तुम्हारे घर में रहता है उसी ने यह कर्म कियाहै साहूकारने मरना लड़के का अपने कर्म का फल समभ दगड देना उस साधु को सेवाधर्म से अयोग्य जानकर उस बात के छिपाने की यह युक्ति बिचारी कि उसी संन्यासी को पकड़ा कि तैंनेही मारा है जब संन्यासी व्याकुल हुआ तंब साहूकार ने कहा कि यह बात मत कह और इस नगर से चलाजा तो तुभको छोड़देंगे उसने अङ्गीकार किया तब छोड़ दिया जब साहूकारने उस साधुको लाजित देखा तब उसके संकोच मिटाने के हेतु अपनी स्त्री से विचार पूछा उसने कहा कि जो लड़की बिन व्याही है उसके साथ ब्याह दीजाय तो भरोसा साधुके रहने का है दूसरा उपाय देख नहीं पड़ता साहुकार अपनी स्त्री पर बहुत प्रसन्न हुआ और धन्य मानकर उस साधु को बुलाकर पहले अपने भाग्य का खोंट व हरि की इच्छा की बात सब कहकर अपना विचार था सो कहा वह साधु अपने अपकर्म से महाग्लानि को प्राप्तरहा बोला हमारे ऐसे अधर्म पर ऐसी दया अयोग्य है यातना के साथ वध उचित है साहूकार ने समका बुका के सावधान करके अपनी लड़की से व्याह करिया यह बुत्तान्त व यश संसार में फैला तो साहूकार के गुरुने भी भगवत् की आज्ञा से आयके साहुकार का घर पवित्र किया साहुकार ने सेवापूजाको बड़ेश्रानन्द व हर्ष से किया गुरुने पूछा कि तुम्हारा लड़का कहा है साहूकारने जवाब दिया कि थोड़ेदिन हुये मरगया पूछा कैसे मरा साहूकार बोला कि हे महाराज! आप तो जानते ही हैं कि संसार इसजगत्का नाम है मृत्युका कौन कारण वर्णन करूँ गुरुने उसी की परीक्षा करी तब लड़का धरती से निकलवाकर जिला दिया सब लोगों को विश्वास भक्ति और साधुसेवा का हुआ।

कथा केवलकृवां की॥

केवलकूवां जाति के कुम्हार ऐसे परमभक्त साधुसेवी हुये कि अपने

कुल को पवित्र करके भगवत् को प्राप्त करिदया एकवेर उनके घर साधु अयो घर में कुछ न था ऋणभी न मिला नितान्त कुवां खोददेने के प्र-बन्धपर एक दूकानदार ने सामग्री रसोई की दी साधु श्रों की सेवा करी जब कुवां खोदने लगे तब दशबीस गजपर रेत निकला टूटके सब केवलजी पर पड़ा मरा जानकर सबलोग चलेगये कि हजारों मन मिट्टी के नीचे कब जीते होंगे एक मास पीछे किसी ने वहां शब्द राम राम सुनकर गांव में सबसे कहा सब गांव आया हाथों हाथ मिट्टी टालकर देखा केवलजी **ब्रासन लगाये बैठे हैं एक लोटा जल ब्रागे धराहै** एक ब्रोर महीने दिन के भोजनके पनवाड़े हैं बाजा बजाते घर लाये मिट्टी गिरने से कुछ कुबड़े होगये तब से केवलकूवां विख्यात हुये किसी समय साधु भगवन्तमूर्ति स्थापन करने के लिये जाते रहे केवलजी के घर उतरे वह मनोहर रूप देखकर केवलजी को इच्छा हुई कि हमारे यहां रहते तो अच्छा था प्रभात को साधु मूर्तिको उठा थके न उठी वहांई रही स्थापन करके सेवा करने लगे भस्तरागांव जहां केवलजी रहे वह मूर्ति विराजमान है अब तक केवलजी के घरमें है अपने भक्त के हृदय की श्रीति जानकर रहगये इस से जानराय उस मूर्ति का नाम है एकबेर केवलजी को शृह्ध चक्र लेनेकी द्वारावती जानेकी इच्छा हुई भगवत् ने आज्ञा की तुमको घर बैठे सब हो जायगा कहीं मत जाओं शरीर पर सब चिह्न होगये ऐसे ऐसे कितनेही प्रभाव केवलजीके हैं समुद्र व गोमती के बीच में बड़ी रेती है जब लहर श्रावे तब समुद्र गोमती मिलकर रेती जल में होजाय फिर खुलजाय एकसमय लहर आना बन्द होगया रेती खुली रहगई हवासे रेती के उस देशके लोग दुःखी हुये केवलजी की माला गई तब से समुद्र गोमती में मिलनेलगा यह प्रभाव देखकर बहुत लोग चेले केवलजी के हुये भक्ति की रीति उस देश में चली एकदिन केवलजी के घर साधु आये उनके निमित्त उनकी स्त्रीने सूखी रोटी बनाई संयोगवश उस स्त्रीका भाई उसी समय आगया उसके निमित्त खीर बनाई केवलजी देखकर उसको पानी लाने को भेजा खीर साधुओं को खिलादी स्त्री ने आनकर क्रोध किया उसको घर से निकाल दिया उसने दूसरा खसम करके वेटा बेटी जन्माया एक समय श्रकाल पड़ा तब श्रन्न की ठ्याकुलता से केवलजी के यहां आई देखा भंडारा चेतरहा है केवलजी को दया आई बोले कि अरी निगोड़ी जो खसम करना अङ्गीकार था तो ऐसा खसूम क्यों न किया

जैसा मेरा खसम है कि तेरा खसम भी जिसका भिखारी हुआ केवलजी साधुओं के आने जाने की राह में भाडू देना उसको कहादिया सुकाल हुआ तब बिदा करदिया॥

#### कथा ग्वालजी की ॥

ग्वालजी परमभक्त साधुसेवी हुथे अपने उद्यमसे जो कुछ लाभ होता साधुओं की सेवा करते एकसमय वनमें साधुसेवा में रहे उनकी भैंस चोर लेगये घरमें अपनी मा से कहा कि एक ब्राह्मण घीके दाम समेत भैंसको देनेका प्रबन्ध करके लेगयाहै मा उनकी जानगई पर कुछ न बोली पुत्र स्नेह करके एकदिन दीपदान को चोरों ने भैंसके गलेंमें चांदी की हँसुली डाली भगवत् जोकि ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं रस्सी तोड़कर भैंस को ग्वाल की हँसुली समेत पहुँचायगया॥

#### कथा गोपालजी की॥

गोपाल जी भक्त कृष्ण उपासक जयपुर के राज्यमें हुये साधुसेवा की उनकी बड़ी ख्याति हुई तब उनके कुल में कोई विरक्त होगया रहा सो परीक्षा लेने को आया अच्छे प्रकार उनकी सेवा करी घरमें भोजन कराने को लेगये उन्होंने कहा स्त्री को हम नहीं देखते गोपाल ने कहा सब अला होजायँगी भोजन करनेलगे तो भरोखे से भक्तकी स्त्री दर्शन करने लगी तब विरक्त ने एक तमाचा गोपाल के मुँहपर एक ओर मारा दूसरी ओर बाकीरहा उसे फेरकर बिनय किया कि इसको भी पवित्र करिये वह विरक्त बोला कि ऐसेही वंश,से कुलका उद्धार होता है।

### कथा गोपालविष्णुदास की॥

गोपालजी रहनेवाले बाबुली काशी के समीप व विष्णुदास रहनेवाले काश्मीर देश दक्षिण के दोनों गुरुभाई भक्नों की सेवा परमभाव से करते थे और जो कुछ धर्म अच्युतगोत्रके कुल को चाहिये सो दोनों भाइयों ने ऐसा पालन किया कि विख्यात होगये भगडारे महोत्साह में जो कोई उन को बुलावे तो गाड़ों में सामग्री भरके लेजाते कि कोई बात की घटी आने से भगडारेवाले की निन्दा न होय गुरु उनके सिद्ध थे दोनों भाइयों ने विनय किया कि आंज्ञा हो तो महोत्साह करें गुरुने आज्ञादी और बुलाने के निमित्त अपने चारों ओर जल डालकर बोले कि तुम सामा महोत्साह की बनाओ जो दिन उत्साहका है उसदिन सबसाधु आवेंगे गुरुके वचन पर निश्चयकर किसी को बुलाने को कहीं न भेजा सामग्री को इकड़ा

किया उस दिन पर सारे संसार के साधु पहुँचे सबकी रीति मर्यादकर भएडारा बड़ी धूमधाम से हुआ पांच दिनतक भांति भांति के भोजन करवाये सबको वस्त्र द्रव्य भेंट किया गुरुने आज्ञा की कि इस मेले में नाम-देवजी व कबीरजी भी आये हैं पता बतलादिया व कहा कि दोनों महा-पुरुषों का दर्शन कर आओ दोनों भाई दौड़े नामदेवजी का चरण प्रीति से पकड़िलया नामदेवजी कृपा करके बोले कि जहां भगव इकों की प्रीति नहीं तहां हम नहीं जाते जहां प्रीति व सेवा भक्तों की होती है तहां निश्चय करके आते हैं तुम्हारी साधुसेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुये अब तुम कबीरजी का भी दर्शन करो तब दोनों भाइयों ने राह में कबीरजी का दर्शन किया उन्होंने भी वैसेही कृपा की बिदा होकर दोनों भाई गुरु के निकट आये भगवत् से मिलनेका हढ़ अवलम्ब साधुसेवा को समभ कर स्मरण भजन करते रहे॥

### कथा गरोशदेई रानी की ॥

रानी गग्रेशदेई मधुकरसाह राजा श्रोड़ के धर्मपत्नी भगवद्गि में श्रदेत रही राज्य से जो मिले साधुसेवा में लगाती एक साधु ने धन के ठिकाने की जगह रानी से पूछा रानी ने कहा साधुसेवा धन्य है तिसपर रानी की जानु में छूरी मारकर वह साधु भागगया कितने दिनों रानी वहाना रजोधमें व बेचेनी शरीर की करके राजाकी सेजपर न गई इसहेतु कि यह घाव देखकर राजा सब साधु से भाव घटादेगा नितान्त राजाके पास गई देखकर राजाने पूछा तब वृत्तान्त कहा राजा श्रतिप्रसन्न हुये श्रपना भाग्य सराहा॥

## कथा लाखाभक्त की ॥

लाखाभक्त हनूमान्वंश में रहनेवाले मारवाइदेशके हंस के सदश हुये राममन्त्रोपासक साधुसेवी विख्यात हुये अकाल पड़ा साधुओं का आना जाना बहुत हुआ दूसरी जगह कहीं जा बैठनेका विचार किया भगवत् ने स्वम में कहा कि इसी जगह रहो प्रभात एक गाड़ी गेहूं और एक भैंस आवेगी गेहूं तो कोठी में रखना जितना प्रयोजन होगा उतना निकलता रहेगा घटेगा नहीं व घी, दूध, मद्दा भैंस से होगा जब प्रभात हुआ तब गेहूं व भैंस एक आदमी पहुँचाय गया लाखा शुचि जीते होकर साधु सेवा करते रहे उस भैंस व गेहूं के पहुँचाने के हेतु भगवत् ने यह चरित्र किया कि किसी ने किसीको बोलमारा कि देखेंगे तू ग्रेहूँ, व भैंस लाखा- भक्त को देश्रावेगा वही देगया फिर लाखा साष्टाङ्गदण्डवत् करते एक सुमिरणी भेंट लेकर जगन्नाथजी गये थोड़ी दूर जब मन्दिर रहा जगन्नाथ-राय ने पालकी भेजकर दर्शन दिये सुमिरणी श्रङ्गीकार की कुछ दिन पुरी में रहे एक लड़की कुँवारी रही साधुसेवा के लालच ब्याह में चित्त उठा विना रुपया कौन करे जगन्नाथजी ने श्राज्ञा दी हमारे भण्डार से लेकर व्याह करो श्रङ्गीकार न किया पुरी से चलखड़े हुये तब जगन्नाथजी ने एक राजा को स्वम दिया तब उसने एक हजार मुद्रा भेंट किया भगवत् श्राज्ञा जानी श्रङ्गीकार किया घर श्रानिक लड़की का ब्याहकर जो वचा साधुश्रों की सेवामें लगाया॥

### कथा रसिकमुरारिकी॥

रसिकमुरारिजी परमभक्र हुये सेवा पूजा उत्साहसहित करते व प्रिया प्रियतमके रङ्गमें रँगे युगलछिब माधुरी के आनन्द में मग्न रहा करते सदा चरगामृत पीते जल नहीं एक समय भगडारा हुआ चरगामृत सन्तों का लिया स्वादु न पाया कारण ले आनेवाले से पूछा तो एक कुष्टी साधु का चरणामृत घृणा से नहीं उतारा था उसका भी चरणामृत उतर आया तब स्वादु पाया एक साधु ने अपने सोंटेका भी पारस मांगा न पाया तब जाकर पत्तल आधी खाई रसिकमुरारिजी के शिरपर मारा उससम्य बारह राजा चेले मुरारिजीके उसको मनाने को उठे सबको मना करके आप जाकर विनय करी कि आज सीथ प्रसाद क्रपाकर आपने दिया और दिन चरणा-मृत मिलता था यह कहकर कई पारस दिलवाये एकबेर बगीचे में साधु उतरे आपके जानेपर एक साधु हुका पीता रहा संकोचकर छिपाया आपने देखकर आदिमियों से कहा हुका भरता दर्द होताहै जब आया तब थोड़ा पीकर उस साधु को दिया उसे साधुने पिया एक बेर जागीर के गांव दोचार रहे सो राजा ने निकाल लिये श्यामानन्द गुरुदेव ने लिखा जिस दशामें हो वैसेही श्रास्रो भोजन कर उठेथे जूठेही हाथ मुँह गुरु के पास पहुँचे गुरु ने प्रसन्न होकर राजा के पास जानेको आज्ञा दी जब राजा से भेंट करने चले पालकी में तब राजा ने एक बौड़हा मत्तहाथी राह में छुड़वा दिया सब भाग गये कहारभी भागे तब हाथी से कहा कि हरे कुष्ण, हरे कुष्ण क्यों नहीं कहता सुनतेही वह हाथी शोरगुल सब छोड़कर चरणोंपर मस्तक मुकाकर आंखों से जल प्रेम का गिराने लगा गोसाई ने माला गले में पैन्हाकर भगवृद्गाम कान में उपदेशकर गोपालदास नाम रख दिया राजा

सुनके दुष्टता छोड़ चरणों में आनकर गिरा अपराध क्षमा कराय चेला हुआ गांव छोड़ि ये और भी दिये हाथी साधुसेवा करनेलगा बनजारों की जिन्स लाकर भण्डारा महोत्साह करता सबकी हानि का ब्रचान्त जब पहुँचा तब गोसाईं जी ने हाथी को समभा दिया तब से पांच सात सो की जमात साधुओं की लेकर महन्त के डौल से रामत करने लगा जहां पड़ें तहां भेंट व सामग्री सबकोई पहुँचाय देते यह ब्रचान्त संसार में विख्यात हुआ देशके आभिल ने भी सुना पकड़ने का उपाय किया हाथ न आया एक कोई साधु का रूप बनाकर सहज में ले आया कारागार में बन्धन किया वह गोपालदास विना भगवत्प्रसाद व सीथप्रसाद के कुछ और नहीं खाता रहा तीनदिन बिन अन्नजल लड़ा रहा आमिल ने कहा कि गङ्गा जी में ले जाव गङ्गाजल तो पान करेगा जब गङ्गा में गया तो श्रीर को छोड़ परमधाम को गया यहां एकबात अति कोमल व सूक्ष्म भी है एक कारण करके वर्णन नहीं करसका सब कोई अपने अभिलाष व विश्वास के अनुकूल समभलेवें गो बाह्मण व हिरमक्न और हिरमक्नों की ऋषा ॥

कथा मनसुखद्।स की॥ '

मनसुखदासजी जाति कायस्थ ऐसे भगवद्भक्त हुये जिनको भगवत् ने साक्षात् दर्शन दिये साधुसेवा में बड़ी प्रीति रही कंगालता आयगई उपवासों से दिन कटतेथे ऐसी दशा में किसी दुष्ट के बहकाने से एक साधु ने मिठाई का भोजन मांगा तब स्त्री से आपने उपाय पूछा उसने नाक में से नथ उतारकर हाथपर रखदी गहने धरके साधुसेवा की भगवत् मन-सुखदास के रूपसे रुपया देकर नथ बनियां के यहां से लाये वह बड़भागिनी चौका देती रही बोली पहिनादेव प्रभुने श्रीहस्त से पहिनाई मनसुखदास से स्त्री की भक्ति अधिक जानकर स्त्रीको दर्शन दिया क्योंकि ऐसी दरिद्रता में तनु में केवल एक गहना सोभी नाक का जिस करके सुहागिन कहलाती है सो उतार दिया साधुसेवा को किया तो भगवत् क्यों न दर्शन दें जब मनसुखदास ने देखा सब वृत्तान्त सुना तो जाना भगवत् के चरित्र हैं सब बातें समभकर आनन्द में मग्न होगये अब अपने भाग्य को सोचने लगे स्त्री के भाग्य को धन्य माना अन्नजल छोड़कर दर्शन की अभिलाषाकर भजन करनेलगे स्वम हुआ काशी में दर्शन होगा वहां जाकर काशी में भजन करनेलगे चतुर्भुजरूप से प्रभुने दर्शन दिये वर यही मांगा कि यही रूप मन में बसारहें अन्त में उसी रूप को प्राप्त हुये॥ 🛴

### कथा हरिपाल निष्कञ्चन की॥

हरिपाल ब्राह्मण ऐसे भक्त और साधुसेवी हैंचे कि धन सब साधुसेवा में उठाय दिया ऋण से जहांतक मिला वहभी साधुसेवा में उठाया भग-वक्रकों को खिलादिया निष्कञ्चन विख्यात हुये तब चोरी ठगी करने लगे जिसको तिलक कएठी अथवा भक्तजाने तिससे न बोलें भगवत्सेवी मुख्य जानते तिसको हाथ न लगाते एक जमात साधु श्रोंकी श्राई टिका कर भोजनकी सामग्रीकी चिन्तामें निकले कुछ हाथ न लगा विकल हुये भगवत्को भी भक्नों के विकल होने से चिन्ता हुई द्वारका से रुक्मिगीजी समेत चले श्रीकृष्णजी साहुकारके रूप रुक्मिणी साहुकारिणी के रूप से त्र्याये निष्कञ्चनजी से कहा कि उस गांव तक पहुँचा देव एक रुपया दिया निष्कञ्चन जी तीर कमान लेकर चले पन्थ में सोचने लगे कि यह साहुकार अञ्छा चिकना चांदना मोटा ताजा है और भगवत से विमुख दिखाई पड़ताहै कि तिलक माला नहीं रखता इसका माल लेना चाहिये जङ्गल में पहुँचे तब तरवार खींच डरवा कर सब आभूषण उतरवा लिया एक छल्ला साहुकारिया की अँगुली में रहगया निष्कञ्चनजी उसको भी बल करके उतारने लगे साहुकारिणी बोली ऋरे निगोड़े तू बड़ा बेदर्द व कठोर है कि मेरा सारा गहना लेलिया अब एक छन्ने के कारण मेरी अंगुली मरोड़ता है निष्कञ्चनजी बोले चल बावली कहां की कठोरता अरे कोमलता लाई है तेरा खसम तुमको सी छन्ने गढ़ा देगा में इस छन्ने विना दश हरिभक्नों की सेवा कहांसे करूँगा यह सुनतेही आप प्रभु प्रकट हो छाती से लगाकर राजा यह पदवी निष्कञ्चन को देकर अन्तर्छान हो गये अब विचारना चाहिये साधुसेवा की महिमा को जिसके प्रभाव करके पापकर्म पुणयरूप श्रीर भगवत् जो काल का भी काल श्रीर भय का भी भयहैं सो वशीभूत होकर भक्त के मनोरथ पूर्ण करने को निजधाम छोड़कर आता है॥

### कथा हरीराम की॥

हरीरामजी ऐसे भमवद्भक्त रहे कि भजन के आगे सर्वसाधन तुच्छ समभते रहे बड़े प्रतापी व बुद्धिमान् चतुर व प्रेमकी मूर्ति रहे और प्रिया प्रियतम के ध्यान में दिन रात व्यतीत होता रहा व साधुलेवा का वर्धन उनका कौन करसके एक साधुकी धरती एक संन्यासी ने राजा के समीप बैठने व राजा की मित्रता के गर्व से छीनली उनने राजा के सम्मुख दुःख निवेदन किया तो घरती न मिली और घक्के पाये तब उस साधु ने हरी-रामजी से वृत्तान्त कहा हरीरामजी ने राजा के आगे जाकर वृत्तान्त निवेदन कराया जब न माना तब वचन कठोर भगवद्भक्तों का व दुष्टों का हिरएयकाशिपु आदिका कह घरती साधु को दिलाई सच है कि सन्त जन काल यम किसी से नहीं डरते राजा की कितनी बात है ॥

#### कथा रानी व राजा की॥

एक राजा परमभागवत साधुसेवी ऐसा हुआ कि साधुओं की भीड़ उसके यहां बनी रहती थी अपने हाथ सेवा करता एक महन्त परमभक्त और ज्ञानी से बड़ी प्रीति होगई जाने नहीं देते एक बर्षपर्यन्त महन्त टिके रहे प्रभात जानेका निश्चय किया राजाने बहुत विकल होकर रानी से कहा रानी ने देखा कि महन्त के जाने से राजा नहीं जीवेगा तब विचार किया कि लड़के को विष दे कि इस हेतु कुछ दिन महन्त ठहर जायँगे सोई किया राजमान्दिर से महारदन की ध्वनि हुई महन्त भी दौड़कर गये लड़के को श्याम देखा जाना कि विष दियाहै श्वान्त पूछते पूछते राजा ने कहा तब महन्त उनके प्रेम को समभक्तर बेसुध होकर मग्न होगये सब साधुओं को बुलाकर भजन प्रारम्भ किया थोड़ी विलम्ब में लड़का जी उठा खेलने लगा फिर महन्त साधुओं को बिदाकर आप राजा रानी के प्रेममें बँधकर रहगये सच है जो जन भगवद्भक्तों की महिमा और सत्संग के सुख को जानते हैं उनको वियोग भगवद्भक्तों का करोड़ नरक के दुःख से भी अधिक दुःख देनेवाला है।

## कथा एक राजाकी लड़की की॥

एक भक्त साधुसेवी राजाकी लड़की जो ऐसे विमुख के साथ ब्याही गई कि वह कुछ न जानताथा कि भगवत् व भिक्त व साधु किसको कहते हैं अपने ससुराल में गई तब अतिविकल भई साधुका दर्शन दुर्लभ हुआ तब एक लोंड़ी से कहा कि जब साधु आवें तब कहना एक जमात साधुओं की बाटिका में उतरी सुनकर उस लड़कीने अपना दो तीन वर्ष का लड़का रहा उसको विष दिया मरगया राजा उसका खसम रोदन करनेलगा तब वह लड़की बोली कि मैके में हमने देखा है साधु के चर्रणामृत से लड़का निस्संदेह जियेगा उसने कहा साधु कैसे होते हैं तब लोंड़ी के साथ कर दिया उसने दएडवत् आदि की विधि जनादिया वह जाकर साधुओं को दएडवत् बन्दन कर साधुओं को घर लाया उस लड़की ने दर्शनकर धन्य

माना साधुलोगों ने चरणामृत मुख में लड़के के देकर भगवत् ध्यान व भजन प्रारम्भ किया लड़का उठ बठा वह राजा भगवद्भक्ष होकर उस देश को भक्त किया देखा चाहिये सत्संग की महिमा को एक लड़की बड़-भागिनी के प्रताप से कितने लोगों का उद्धार हुआ और भगवद्भक्ष जनम व मरण का दुःख दूर करके लाखों करोड़ों को अमर करदेते हैं एक लड़का जिला दिया तो क्या बड़ी बात है।।

#### कथा नीवांजी की ॥

नीवांजी राजपूत ऐसे भगवद्धक्त साधुसेवी हुये कि जे भक्त उनके घर आवें अतिप्रेमसे उनको दगडवत् कर चरणोंको घोकर अपने घर ठहराते जगह २ कथा बैठाकर अपनी मधुरवाणी और सेवा से प्रसन्न रखते इसी प्रकार जबतक रहे वयकमभर उनके प्रेम को भगवत् ने निबाहा॥

## कथा कृष्णदासजी की ॥

कृष्णदासजी गलताजी जयपुर के राज्य में भगवद्भक्त हुये रघुनन्दन स्वामी के चरणकमल में मन भँवर की भांति लगाये रहते सुख, दुःख, श्रुप्त, मित्र बराबर जानते श्री को नहीं देखते अभ्यागत की सेवा करते किलयुग को मानो जीतिलिया जो दधीचि ऋषीश्वर ने किया सो किया रकदिन गुफ़ा में बैठे भजन करते द्वारपर व्याघ आया अभ्यागत जान-कर अपने जानु का मांस काट के डालदिया भगवत् ने प्रसन्न होकर रशन दिया विचार करना चाहिये इस धर्म को अब हमलोग थोड़ा सा गानी और चुटकी आटा देते रोते हैं॥

### कथा राजावाई की॥

राजाबाई धर्मपत्नी रामराजा पुत्र खेमाल भगवत् और गुरु और मक्रों की ऐसी भक्ति व सेवा करनेवाली हुई कि सन्तोंने कृपा करके दोनों गोकसे निर्भय करिदया और जिसने अपने स्वामी की शिक्षा के अनुकूल आचरण किया और नवधा भिक्त को मुख्यतर समभकर अन्यधर्म व छोड़ दिये और उस भिक्त की प्राप्ति का हेतु सिवाय भगवद्भकों की गितिके दूसरा न जानकर सार असार के मूल तत्त्वको अच्छे पहुँचकर गवत् की अनन्यदास्यता में दृढ़ हुई उदारता इतनी रही कि एकवेर पपने पति के सङ्ग मथुराजी गई वहां सब धन जो पास रहा साधु आग्यों को देदिया कुछ राहके निर्वाह को भी न रक्खा उसीसमय नाभाजी जी भक्तमाल के आगये हाथों में केवल कड़े एकसों पाँच रुपये के दाम

के रहगये थे जो बेचकर घर जाने का विचार किया था उसको रानी सा-हबने भेंट करिदया और राजा से कहा आजतक शरीरपर बोम्त रहा आज काम आया राजा प्रसन्न हुये किसी प्रकार करके राजधानी पर पहुँचे सत्य है कि जिसने साधुसेवा के समय कल्ह की चिन्ता को किया सो साधुसेवा क्या करेगा ॥

## कथा नन्ददासजीकी॥

नन्ददास ब्राह्मण रहनेवाले बरेली के परमभक्त साधुसेवी हुये खेती से जो लाभ होता साधुसेवा भगवत् उत्साह में लगादेते एक दुष्ट विमुखने एक मरी बिखेया उनके खेतमें डालकर उनको हत्या लगाई नन्ददासजी ने उसको जिलादिया सबको भक्ति का निश्चय व विश्वास हुआ ॥

### कथा हरिदासजीकी॥

हरिदासजी योगानन्द महाराज के वंश में परमभक्त हुये वामनजी की भांति उनकी भिक्त थोड़े ही कालमें बढ़गई साधु के अपराध कबहूं वित्त पर न लाये भक्नों को गुरुतुल्य जानते तिलक माला से अत्यन्त प्रीति रही रघुनन्दन महाराज के उपासक व यह में रहनेपर वैराग्य जनक महाराजके सदृश रहा ॥

## कथा कान्हड्जी की॥

कान्हड़ बिद्वलदासजी के पुत्र जात के चौंबे रहनेवाले मथुरा के भगवत् महोत्साह ऐसा करते रहे कि चारों वर्ण चारों आश्रम और कङ्गाल व राजा सब इकटे उस महोत्साह में होते रहे सबका शिष्टाचार करते कोई विमुख न जाता चन्दन पान व वस्त्र से भगवद्भक्तों की सेवा सत्कार करते और समाज ऐसी होती मानो अमृत की वर्षा होती है जब भगवद्भक्तों को सेवा सत्कार करके बिदा करते तो प्रेममें बेसुध होजाते रहे सो कारण दो प्रकार का समभ में आता है एक तो भक्तों का वियोग कि अपने को बड़भागी जानकर प्रेम में मग्न होजाते रहे और उसी महोत्साह में सब कोई इकटे होकर नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल रचना किया उनको गोसाई पदवी दी थी॥

### कथा माधवग्वाल की॥

माधवग्वाल ऐसे भक्न साधुसेवी हुये। के दिन रात भगवद्भक्तों के सुख के हेतु चिन्ता रहती थी व नवप्रकार की नवधा भक्ति दश्वीं प्रेमलक्षणा सोई मानसर है तिसके मराल थे सबकी भलाई की चाहना सदा भग- वचरित्रोंके स्मरण में रहते क्षमाशील सबसे बराबर सबके मित्र व निर्मल वित्त प्रेम की खानि हुये ॥

कथा गोपाली की॥

गोपाली गिरिधरग्वाल कि जिसका वर्णन वेषनिष्ठा में होगा तिसकी माता भगवद्भकों के पालने को यशोदा का अवतार हुई मनमोहन महा-राज से ऐसी प्रीति रही कि व्रजचन्द्र महाराज के माधुर्यरस और प्रेम भक्तिके रङ्गमें भरीहुई दिन रात श्रीगोविन्द श्रीगोविन्द यही ध्विन लगी रहती थी सन्तों के चरणों में दृढ़ प्रीति रही ॥

# निष्टा चौथी॥

माहात्म्य श्रवण जिसमें चार भक्कों की कथा॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमल की कमलरेखा को श्रीर कपिलदेव श्रवतार को दगडवत् है कि जगत् के उद्धार के हेतु सांख्यशास्त्र का तत्व विचार करके फैलाया भगवचरित्रों का सुनना उद्धार व भगवत् पद प्राप्ति के हेतु और जबतक, उन चरित्रों को न सुनेगा तो भगवत् में मन किस प्रकार लगेगा ध्यान व भन्त्र का जप और पूजा व मनन व व्रत व नेम ऋादि सब साधन का सम्बन्ध केवल श्रवण से है कि जब गुरु ऋौर शास्त्रों से सुना तब उसके अनुकूल साधन किया और अच्छे प्रकार विचार करके देखा जाता है तो सम्पूर्ण कार्य यह लोक व परलोक के श्रवण को पायकर प्रवर्तमान हुये व होते हैं ब्रह्माजी को भगवत् ने सृष्टि रचने की आज्ञा दी तो कुछ न होसका जब शब्द तप करने का सुना और उसके अनुकूत साधन किया तब इस संसार की रचना की कोई मतान्तर वाले नाद ब्रह्मका सुननाही मुक्ति मानते हैं कि भागवत में इसका वृ-त्तान्त लिखा है और यहां उसके वर्णन का प्रयोजन नहीं समका क्योंकि यह पथ और है और वह इस पथ से अलग है अभिप्राय यह कि विना सुने कुछ नहीं होसक्रा और भगवत् के मिलने को तो सिवाय भगवच-रित्र श्रवण के और कोई मार्ग सुखसाध्य नहीं महिमा सत्संग की जो ठौर ठौर शास्त्र व षुराणों में लिखी है उससे यही तात्पर्य है कि भग-वचरित्र सुने और शीघ भगवतपद को प्राप्त हो भगवत् महिमा श्रवण-निष्ठा कि आप निज श्रीमुखसे वर्णन किया व पुराणों में ठौर ठौर लिखा है हरिवंश में लिखा है कि जहां भगवत् कथा को सुनते हैं वहां वेद और

सब शास्त्र प्राप्त रहते हैं जिनको मुक्तिकी चाहना होवे भगवत् कथा सुनें भागवत का वचन है कि जो भगवत् कथारूपी अमृत को कर्णपुट करके पान करते हैं वे सब पापों को दूरकर भगवत्परम्पद को जाते हैं फिर भागवत में लिखा है कि जो कोई भाग्यहीन भगवत्कथा को छोड़कर निन्दित सारहीन कथा श्रवण करते हैं वे लोग ऐसे हैं जिस प्रकार श्र-कर की विष्ठा में रुचि होती है और अच्छे प्रकार विचार करना चाहिये कि जो कोई भक्त हुये अथवा अब हैं व आगे होंगे वह सब प्रताप श्रवण का है यद्यपि सुनना भगवचिरित्रों का सब प्रकार मङ्गलरूप है परन्तु जो विधिपूर्वक विश्वास करके सुने तो उसका वया कहना है यह कि व्यासको भगवत्रूप जाने व हरिचरित्रों श्रीर उस शास्त्र में हृदय से प्रेम हो व सुनकर समभकर अच्छे प्रकार मनन करे और उसके अनु-कूल बर्ते भागवतकथा से तृति न होय ऐसी प्रींति होवे हरिचरित्रों को नित नवीन समभे यह नहीं कि एकबार जो सुना उसके सुनने का क्या प्रयोजन है प्रथुमहाराज ने भगवचरित्रों के सुनने को दशहजार कान मांगे भागवत से नवधाभक्ति में जो प्रथम अवण लिखा है सो यही श्रभिप्राय है कि विना श्रवण भगवचरित्रों के भक्ति प्राप्ति नहीं होती यद्यपि आपस की वार्त्तालाप में भगवचिरत्रों का सुनना व विष्णुपद आदि का अवण सब अवणिनिष्टाही में प्राप्त होते हैं पर दुष्टतर अवण वह है कि भगद्भक्रों के सत्संग में चरित्र सुने जावें किस हेतु कि उस श्रवण का साधन भी वहां प्राप्त होता है और ज़ो कुछ संदेह व अम होता है सो तुरन्त निवृत्त होजाता है अथवा पुराण आदि की कथा कराना यह भी अच्छी रीति श्रवण की है किस हेतु कि आपसे आप सत्संग लाभ होता है सो कथा कराने की रीति कहीं कहीं है पर जो लोग ऐश्वर्धवान् श्रीर सरदार श्रीर मुलाजिम सरकार हैं उनकी कथा कराने का वृत्तानत अद्भुत है थोड़ासा लिखता हूं प्रथम तो भगवचरित्रों में किसीकी प्रीति ही नहीं वर कोई कोई मन्द्रभागियों का यह वचन है कि साहब कथा सुनने से क्या होता है? करणी प्रमाण है और उन दुष्टों असुरबुद्धियों को इस बात का विचार नहीं कि लिखना पढ़ना व व्यवहार के काम करने व चतुराई सम्पूर्ण कार्य लेन देन व कार्य सरकारी आदि सब श्रंवण के अवलम्ब से उनके ज्ञान ध्यान में आये हैं तो जबतक भगवत् कथा न सुनेंगे तबतक भगवत्का रूप किस प्रकार से बुद्धि में अविगा और किसी के कुल में यह दूतान्त अपनी आंखों से नहीं देखा कि कभी उनके कुल में कथा नहीं हुई वरु अमङ्गल और कारण आजाने किसी उत्पात और मरजाने किसी प्रियवन्धु का सममते हैं सो ऐसी बुद्धि और बोलन उन की उनके सत्यानाश जानेके निमित्त है जो किसी ने गला दबाने से अथवा संकोच से किसीकी कथा कहलाई तो ऐसे आदमी से कि इक्टेका रहने वाला भड़कदार अथवा पुरोहित अथवा लड़काई की जवानी का यार अथवा सदासेवी होवे किसी प्रेमी व भगवद्भक्र को ढूंढ़कर कहलाने की तो कुछ बातही नहीं भला अब जब कथा प्रारम्भ हुई तो कोई सुननेको नहीं ख्याता कोई सावकाश नहीं पानेकी बात कहता है कोई कार्य की भीड़का परिश्रम बतलाता है कोई कहता है कि क्या हमने पाप किया है जो कथा सुने श्रीर कोई कहता है कि जिस दिन सम्पूर्ण होगी उस दिन श्राजावेंगे श्रीर कोई अपने आपको बड़ा आदमी अथवा बड़ा ओहदेवाला समभकर कङ्गाल अथवा छोटे ओहदेवाला जानकर उसकी कथामें नहीं जाता ख्रीर देखिये तो उन साहबोंको सिवाय शतरञ्ज व गञ्जीफा खेलने व कुत्सित कथा कहने व खेलकूद नाच तमाशा देखने और ऐसेही ऐसे प्रकार के निष्फल त्राचरणों के सिवाय त्र्यौर कुछ काम नहीं त्र्यौर जो भाग्यवश कोई संयोग से चला भी गया तो तनक मन न लगा और जातेही निदा विलास में प्राप्त हुये झौर जब ऋौर किसीने पूछा तो कथा ऋौर परिहत दोनों की निन्दों करने लगे बस वह कथा कहलानेवाला अकेला सुनता रहा जब समाप्त होनेका दिन आया और उन लोगों को बुलाया तो दशबीस बारके बुलाने से निज रुपया चढ़ाने के समय आये इसहेतु कि कोई अक्षर कान में न पड़जाय श्रोर जो कथा के पूर्ण होने में कुछ विलम्ब हुआ तो बुलाने वाले आदमी पर क्रोध किया कि इतना पहले क्यों बुला लाया और कोई पिडतजी से कहता है कि महाराज शीवता करो संध्या निकट आई और कोई गरदन उठाकर पत्रेकी पांती देखता है कि लालपांती अन्तकी आई कि नहीं ख्रीर कोई उस घरके अधिष्ठातासे कहता है कि आरती आदिकी सामान सावधानी से तैयार कररक्खों कि विलम्ब न हो और कोई मनहीं मनमें कहता है कि किस उत्पात में आन फँसे और किसी ने मुदाही भेज दिया और चरण को दुःख न दिया किसी प्रकार इस वृत्तान्त से कथा पूरी हुई पर इतना और भी अधिक है कि जो वश चला तो खोटा रुपया चढ़ा गये वाह क्या बड़ाई की जिये कि जो नाच में जावें तो स्वप्त में भी नींद

न आवे और उसके प्रेम में भूख प्यास सब भूलजावें और सबसे पहले जाबैठें और भगवचरित्रों के सुननेका और कथा में जानेका यह वृत्तान्त कि मानो किसीने तोप के मुखपर खड़ा करदिया हो हाथ बांधकर यह बि-नती है कि इस अवगुणी ने अपना वृत्तान्त लिखा है किसी को दुःख न होय यह वृत्तान्त मेरा करोड़ भागों में से एक भाग है हे श्रीकृष्णस्वामी ! हे दीनवस्सल ! हे प्रणतारतभञ्जन ! हे दीनबन्धु ! कोई दिन ऐसा भी आवेगा कि आपके चरित्र पवित्र तो चन्द्रमा के सहश होंगे और मेरा मन चकोर की भांति और कौन वह घड़ी होगी कि आपके रूप अनूप का चिन्तन ऋौर ध्यान ऐश्वर्य व धन सदृश होगा और मेरा मन लालची पुरुष के शृहश है हे करुणाकर, महाराज! जो अपनी भाग्यहीनता और अपराधों को विचार करता हूं तो करोड़ों जन्मतक कुछ ठिकाना नहीं दीखता स्रीर पतितपावन दीनवरसल अधमउधारण करुणानिधान आदि नामां पर दृष्टि होती है तो कोई चिन्ता और भयका स्थान नहीं पर इसमें भी एक कटाक्ष यह है कि यह लिपि मेरी केवल नाममात्र को है कुछ मनसे नहीं जो अपनी इस लिपिपर दढ़ होकर सन्तुष्ट रहा तौभी बेड़ा पार है कहांतक विनय करूं जो कर्म मेरे हैं उनमें ऐसा एक भी नहीं कि जिसके अवलम्ब से आपके अङ्गीकार योग्य हूं अब इतनीही विनय बहुत है कि जैसा हूं आपका हूं यह रतसमाज आपके चरित्र का जो मेरे हृदय के नेत्रों में भलके तो मेरे बराबर भाग्य कोनका है कि वृषभानुनन्दिनी व्रजचन्दिनी जीको यह समाचार पहुँचा कि नन्दनन्दन त्रजचृन्द्र महाराजसामान होली वेबने की लेकर बड़ी घूमधाम से सहस्रों लाखों अपने सखा और मित्रों के सहित समीप आन पहुँचे तो तुरन्त करोड़ों सिखयों और रङ्ग गुलाल अवि सहित परमञ्चानन्द में भरी हुई गाती बजाती चलीं जब मानसरी-वर के निकट पहुँचीं तो नन्दनन्दन महाराज का यूथ आन पहुँचा और दोनों ओरसे वर्षा रङ्ग की कि जिसमें गुलाब व केवड़े व कस्तूरी व केशर व चन्दन आदिकी सुगन्ध से सुगन्धित था आरम्भ हुआ तिसे पीछे कुम-कुमे जोकि अबीर और गुलाल लाल श्वेत पीले हरे अडवासी व गुलाबी से भरेहुये थे चलाये यह ब्तान्त तो दूरसे बीता जब दोनों यूथ मिलगये तो इस धूम व घनघमएड से रङ्ग की वर्षा और गुलाल मलने और आ-पस पर डालने की भीड़ हुई कि धरती व आकाश रङ्गीन होकर आनन्द-रूप होगया और सामान सब प्रकार की लाड़िलीजी के यूथ में बहुत थी

श्रीर सेना विजयरूप भी बहुत सजी हुई कि उनमें ललिता व विशाखा व श्यामला व श्रीमती व धन्या व पद्मा व भद्रा व चन्द्रावली हजारों लाखों सखी सहेलियों की यूथेश्वरियों सहित रहीं इस हेतु व्रजिकशोरीजी का यूथ प्रवल पड़ा और यद्यपि नटनागर महाराज की ओर भी श्रीदामा व मधु व मङ्गल व सुबल व सुबाहु व ऋर्जुन व भोज व मएडल यूथेश्वर बहुत सखा और बालगोपालसहित था पर लाघवता व चटकई व हस्त-क्रिया की तीक्ष्णता के कारण दूसरी श्रोर किये सब निबल पड़े श्रोर वज-किशोरीजी की ओर सहाय भी पहुँची कि ब्रह्माणी ख्रोर पार्वतीव इन्द्राणी आदि जो विमानों पर आरूढ़ होकर इस आनन्द के देखने के निमित्त अर्इथीं वजनाग्रीजी की प्रसन्नता के हेतु रङ्गव गुलाल और कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करनेलगीं यह वृत्तान्त हुआ कि एक एक नन्दनन्दनजी के सखाको दशदश व्रजनागरियों ने घेरलिया श्रीर रङ्ग डालने व गुलाल मलने से सबका हाथ बन्द करके अपनी लाघवता व हस्तक्रिया की ती-क्ष्णता व अनूप सुन्दरता व मन्द मुसुक्यान व कटाक्ष तिरछी चितवन की फांस में सबको बांधिलया नन्दाकिशोर महाराज को वृषभानुनन्दिनी जीने पकड़ा और गले में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लिया और ललिता विशाखा व धन्यात्रादि जो समीप रहीं उनकी सहाय से वजचन्द्र छूटने न पाये सबने मिलकर रङ्ग व गुलाल से अच्छी भांति सेवा करी तब चन्द्रावली कि लाड़िलीजी से प्रतिकृत रही यह दशा देखकर आप आई और व्रजिकशोर महाराज से कहा कि सावधान हो हम तुम्हारी सहाय को सामासहित आन्पहुँचीं सो चन्द्रावलीजी की क्रपा से वज-नागर महाराज नागरीजी को पकड़कर मनभाया अपना बदला लिया ऋौर ऐसे धूमधाम से रङ्गकी वर्षा व हँसी व ठडा व वार्तालाप शोभा उस समाज की हुई कि भक्नों के मन में वह समाशोभा समाय रहाहै उस समय की छवि श्रीव्रजािकशोरीजी की कौनसे वर्णन होसकी है कि मानो शोभा स्वरूपवान् धरतीपर आकर करोड़ों चन्द्रमा की शोभा को लाजित करती है गोरेमुख और तड़पदार मुखाकृति पर अलके विथुरी हुई चन्द्रिका श्रीर शीशफूल शिरप्र भालमें तिलक श्रीर केसर कस्तूरी का टीका जड़ाऊ भूमकं और कर्णफूल कानों में शोभित नथ और वेसर नाक में महीन स्वर्णतारी का दुपट्टा हरित व अन्य पहिराव लहँगाआदि की अतिचमक दमक सहित व यथायोग्य आभूषण सब अङ्गनपर जमे हुये एक हाथ व्रजिकशोर महाराज के गले में और दूसरे हाथ में गुलाल और इसी प्रकार नन्दनन्दन महाराज बड़े सज व धज के साथ श्यामसुन्दर के मुखारिवन्दपर अलकों के वाल विखरे हुये शीशपर मुकुट कानों में कुएडल और भूमक के अन्य आभूषण सब अङ्ग अङ्गपर विराजमान सूक्ष्म दुपट्टे से कमर कसे हुये एक हाथ तो वजनागरीजी के गले में बाई ओर दूसरे हाथ में गुलाल इस छिव से प्रिया प्रियतम को देखकर बहा। और शिव आदि देवताओं की तो क्या बात व बल है कि सावधानी की सुधि बुधि में रहसके जहां आप प्रिया प्रियतम आपस के रूप को देखकर बेसाधि व मग्न होगये॥

### कथा नारद्जी की ॥

नारदजी महाराज भगवद्राक्त की सब निष्ठाओं में अयणीय हैं पर भागवतधर्मप्रचारक श्रोर कीर्त्तन में विशेषतर हैं पर उनको जो उत्तम पदवी मिली तो श्रवण के अवलम्ब से इसहेतु श्रवणिनष्टा में लिखा नारदजी भगवत्के मन हैं और ब्रह्माजी के पुत्र हैं जगत् के उपकार में इतनी प्रीति है कि दो घड़ी से अधिक विलम्ब कहीं नहीं करते बाल्मीकि रामायण व श्रीमद्राभगवत ये दो जहाज संसारसमुद्र से जीवों को पार लगाने को जो बने सो नारदजीही ने उपदेश किया है जिनपर कृपा किया वे भगवद्रुप होगये जैसे प्रह्लाद ध्रुव साठहजार दक्षप्रजापति के पुत्र व प्रचेता ब्रांदि लाखों जिनकी गिनती नहीं होसकी जिस पर क्रोध किया वह भी अन्त में भगवत् को प्राप्त हुआ चरित्र नारदजी के अपार हैं पर पूर्व का चरित्र जिस करके श्रवणनिष्ठा में लिखेगये सो लिखाजाता है भागवत् में लिखा है कि पहले करूप में नारदजी दासीपुत्र रहे दुःख पड़ने से माता उनकी ऋषीश्वरों के यहां टहल करके अपनी व नारदजी की पालना करती थी जब काम को जाती तब ऋषीश्वरों के पास छोड़जाती तहां जो कथा का सत्संग हुआ करता उसको सुनते २ ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्राप्त हुये जब माता उनकी मरगई तो वन में जाकर भगवत् का ध्यान करने लगे एकबार भगवत्के रूप अनूप का प्रकाश उनके हृद्य में प्रकट होकर फिर अन्तर्द्धान होगया नारदेजी उसिक्ष्य अनूप के प्रेम में विकल होकर भगवद्भजन में प्रवृत्त हुये अन्त में फल यह निकला कि इस करुप में ब्रह्माके पुत्र ऐसे हुये जिनकी महिमा ब्रह्माजी भी वर्णन नहीं करसक्रे॥

## कथा गरुड़जी की ॥

गरुड़जी भगवत्पार्थदों में हैं इसहेतु सेवानिष्ठा में लिखना उचित रहा पर एकसमय उनको मोह हुआ सो काकभुशुपिड के यहां कथा सुनी तब ज्ञान हुआ इसहेतु श्रवणिनष्ठा में लिखा जब श्रीरामचन्द्र महाराज लङ्का के विजय को चढ़े और रावण का बेटा लड़ाई करने आया तो सम्पूर्ण सेना और दशरथराजकुमार महाराज को कि जिनकी माया के पाश में अगणित ब्रह्माएडों के ब्रह्मादिक देवता फँसेहुये हैं और जिनके एकबार नाम लेने से जीवकी जन्म मरण की फांसी कटजाती हैं नागपाश में बांध लिया नारदजी ने गरुड़ को भेजा तब उन्होंने सब साँपों को खाया इन्द्र-जीत की माया दूर हुई तो गरुड़ को मोह श्रम हुआ ब्रह्माके पास गये तब शिवजी के पास आय उन्होंने काकभुशुण्डिके पास भेजा कि पक्षी की बोली पक्षी अच्छी समभेगा वहां गये तब समीप नीलाचलके जातेही मोह दूर हुआ फिर रामायण वहां सम्पूर्ण श्रवण किया नित्यज्ञान को प्राप्त हुये सत्य करके भगवचरित्र अज्ञानतम को सूर्य हैं और कामना के कल्पवृक्ष और कामधेनु ॥

#### कथा राजा परीक्षित की ॥

राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पौत्र श्रवणिनष्टा में मुख्य अप्रणीय हुये उन्हीं से श्रीमद्भागवत की प्रवृत्ति संसार में हुई जिससे कोटों जीवों को परमपद प्राप्त हुआ और होता है व होगा जब पाएडवों ने संसार त्याग किया परीक्षित को राज्य देदिया परीक्षित ने नीतिपूर्वक प्रजा का पालन किया दिग्विजय व धर्म के पालन को निकले कुरुक्षेत्र में कालियुग ने छल किया जिस करके राजा को ऋषिवालक का शाप हुआ तब राजा ने जनमेजय अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी देकर तुरन्त गङ्गातट पर उत्तर मुख आनवेठे और अपने उद्धार के हेतु ऋषीश्वरों व बाह्मणों को बटोरा संयोगवश शुकदेवजी आये श्रीमद्भागवत श्रवण कराया जब विराम किया तब तुरन्त राजा अपने शरीर की सुधि भूलकर भगवत् के वरणों में लीन होकर मग्न व समाधि में होरहा उसी समय तक्षकनाग ने ऋषि का वचन पूर्ण करदिया राजा शरीर छोड़कर उस परमधाम को गया कि फिर नहीं फिरता सत्य करके जो ऐसा मन भगवचरित्रों में लगावे उसको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सन्न इसी शरीर में प्राप्त हैं ॥

#### कथा लालदासजी की ॥

लाल दास जी ऐसे परमभक्त हुये कि हृदय उनका भगवचिरित्रों का स्थान होगया जैसी भगवत् में प्रीति उसी भांति गुरुमें ख्रौर लोभ निकट न आया जैसे कमलपत्र जल में रहता है तिस प्रकार संसार में रहे भगवचिरित्रों में राजा परीक्षित की भांति थे ख्रौर उसी प्रकार भगवद्धाम को गये खर्थात् बंधरा गांव में कथा श्रीमद्भागवत की होरही थी जब सम्पूर्ण हुई उसी समय भगवत्के ध्यान की समाधि लगाकर श्रीर त्याग उसी परमपद को पहुँचे जहां राजा परीक्षित गये॥

# निष्टा पांचवीं ॥

कीर्त्तन के वर्णन में पनद्रह भक्नों की कथा है॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों को और दिति अवतार को दग्छ-वत् है कि अत्रिऋषीश्वर के घर चित्रगिरि पहाइंपर वह अवतार धारण करके अलर्क और प्रह्लाद आदि को भगवत् का ज्ञान उपदेश किया यद्यपि कीर्त्तनशब्द का अर्थयह है कि जो कहने में आवे पर शास्त्र व पुरागा के अभिप्राय करके यह पद निज भगवचरित्रों के विषय होगया है दूसरे बोलचालके हेतु नहीं रहा सो वह कीर्तन कई प्रकार का है आपस में भगवत् की चर्चा अथवा गाना अथवा भगवचिरित्रों को काट्य में रचना करना अथवा कथा कहानी अथवा मन्त्र और नाम का मुख से उच्चारण करना अथवा स्तोत्र आदि का पाठ अथवा पढ़ाना इसहेतु कि जिस प्रकार भक्र कोई प्रकार से परायग होवे उनको इस निष्ठा में लिखा पर यह भी जान रक्लो कि सब भक्त जितने आगे हुये और अब हैं और आगे होंगे कीर्तन निष्टामें सबको विश्वास दृढ़ हुआ और इसी निष्टा के अवलम्ब से भक्त हुये सो सबका लिखना इस निष्टा में हो नहीं सक्रा इसहेतु थोड़े भक्कों की कथा इस निष्टा में लिखी गई और नामनिष्टा अलग वर्णन हुई इस हेतु नाम उपासकों का वर्णन उस निष्ठा में होगा इस कीर्तननिष्ठा की महिमा और बड़ाई किससे वर्णन होसकी है तरण तारण पद जो संसार में विख्यात है सो इसी निष्टा के उपासकों के निमित्त सत्य है निश्वय माक्ति और मुक्ति की सब इसी निष्ठा अर्थात् भगवचरित्रों के कीर्त्तनपर है जो कोई जिस पदवीको पहुँचा केवल कीर्त्तन के अवलम्ब से पहुँचा दूसरे प्रकार नहीं अवगानिष्ठा में जो यह वर्णन हुआ कि श्रवण के प्रभाव से भगवत् मिलता है तो तात्पर्य ह है कि जब भगवत्की महिमा स्रोर भगवचित्रिं का श्रवण करेगा तब

भगवचरित्रों का कीर्तन करेगा और किसीने भगवचरित्रों को केवल सुनिमात्र लिया श्रोर फिर कीर्तन नहीं किया तो कैसे भगवत् मिलेगा सिद्धान्त यह हुआ कि भगवत् कीर्तन के हेतु श्रवण एक साधन है और फल उसका कीर्त्तन और इसी हेतु श्रवण के पश्चात् कीर्त्तन शास्त्रों में लिखा है श्रीर यह बात देखने में भी श्राती है कि हजारों श्रादमी भगवत् कथा आदि सुनते हैं पर सुने पीछे जो भगवत्कीर्तन नहीं करते इसी हेतु कोई वाञ्चित फल को नहीं प्राप्त होते और बुद्धि से भी जाना जाता है कि जबतक देखे व सुने हुये सीन्दर्य अथवा दूसरी कोई वस्तु का वर्णन न होगा तो किस प्रकार मनमें रहेगा भगवत का वचन है भीर पुराण में लिखा है कि मैं न वैकुएठ में रहता हूं श्रीर न योगियों के हृदय में केवल में वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्त्तन करते हैं भागवत के एकादश में लिखा है कि सतयुग में ध्यान से और त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवत् पूजा से मुक्ति होती रही और कलियुग में भग-वरकोत्तन प्रमाण है विष्णुधर्मोत्तर में लिखा है कि भगवत् का कीर्तन सब सुखों का देनेवाला श्रोर पापों का नाश करनेवाला श्रोर मनको विम-लता देनेवाला और धर्म का बढ़ानेवाला और मुक्ति मुक्ति का देनेवाला श्रोर परमसार है वेद विरुद्ध मृतवाले भी इस बात में युक्र हैं सिद्धान्त यह कि विना भगवत्क्रीर्त्तन कोई उपाय जन्म मरण के फन्देसे छूटने को देख नहीं पड़ता पानी के मथनेसे घी और रेतमेंसे तेल प्राप्त होजाय तो होजाय पर विना भगवद्भजन संसारसागर को उतर जावे यह कदापि होनी नहीं श्रोर भगवत्कीर्त्तन के विधान में यह लिखा है कि मन से उस कीर्जन में मग्न होकर देह की दशा भूजजाय यहां एक वार्जी स्मरण हो ब्राई कि दो मनुष्यों ने निरन्तर में भगवत् कथा कही सुनी दोनों बेसुधि होकर वहीं मरगये लोगों ने दोनों को इकटे जलादिया उनकी स्त्रियों ने आकर अपने २पित की हिडडियां अलग चुनलीं किसी ने पूछा कि तुम को अपने २ पति की हडियों की प्रतीति किसप्रकार हुई कीर्त्तन करनेवाले की स्त्री बोली कि मेरा पति भगवचरणों के रस में ऐसा मग्न होगया था कि हड्डीतक गलगई थीं इसीसे पहचानकर चुनलिया दूसरी ने कहा कि भगवचारित्रों के तीर जो कीर्तन करनेवाले के मुखरूपी चुटकी से छूटे तो मेरे पति के हृदय में ऐसे लगे थे कि हिडडियों में बेध होगये थे इससे पहचान लिया सो इस प्रकार कीर्तन और श्रवण में प्रीति होवे पर यह

वचन शास्त्रों में लिखा है कि कीर्तन भगवत् का अन्तः करण से अथवा ऊपर से देखलाने के हेतु अथवा कोई फल के हेतु किसी प्रकार से होवे निश्चय करके भगवद्भिक्क प्राप्त होजायगी व मन भगवत् सन्मुख होजायगा इस बात का वर्णन कुछ नामनिष्ठा में होगा सब कीर्त्तन के प्रकार में एक प्रकार भगवत्कथा कीत्तन की जो विख्यात है तो इस समय उसका आश्चर्य वृत्तान्त है कि कीर्त्तन करनेवाले तो विना हेतु केवल भगद्भजनके निमित्त से कीर्तन नहीं करते व पढ़ना पुराणों का जीविका के प्राप्त के हेतु समभते हैं व श्रवण करनेवालों का वृत्तान्त थोड़ासा श्रवणिनष्टा में लिखागया है वहुत करके ब्राह्मण जो भागवत कांख में दवाये कथा की ब्राड़ करके फिरते हैं और उनकी कथा नहीं होती तो कारण यह है कि जिस दिन से उन्होंने उस कथा को पढ़ा तो फिर नहीं कबहूं उसको विचारा न देखा जो नित्य उसका कीर्त्तन करें तो विना घूमने फिरने के अ।पसे आप हजारों पुरुष कथा करने निमित्त उनको बुलाया करें इस कारण से कि भागवत व रामायण आदि पुराण सब भगवदूप हैं जो कोई भगवत्कीर्त्तन आराधन करेगा निश्चय करके उसकी कामना सिद्ध होगी अर्थात् सुननेवाले जो यह बात कहते हैं कि आज कल्ह कोई कथा कहनेवाला प्रेमी और भगवद्भक्र नहीं मिलता यह वचन उनका निपट भूठ है हजारों लाखों परिहत प्रेमी मिलते हैं पर हम लोगों को उनका ढूंढ़ना नहीं और अपने अवगुण के कारण से उनके गुणों को अवगुण के समान करलेते हैं प्रेम और भक्तिपर दृष्टि नहीं जाती जिस प्रकार दो पुरुष एक सराय में रात को टिककर सारी रात अपने २ प्रेम में जागते रहें प्रभात को जो दोनों ने परस्पर देखा विषयी मद्यपान करनेवालों ने भगवद्भक्त को यह समभा कि इसने सारी रात हमसे भी अ-धिक आनन्द किये होंगे और जो पुरुष भगवद्भजन में जागता रहा उसने उस विषयी को अपने से अधिक भजन आनन्द में जाना इसके सिवाय जो हमलोग भगवद्भजन करनेवाले और प्रेमी होवें तो कथा करनेवाले अनायास मिल जावें व वे लोग आप हमको ढूंढ़ंलेवें जैसे शुकदेवजी ने राजा परीक्षित को और सूतजी ने शौनक आदि को आप ढूंढ़िल्या यह रीति सिद्ध है कि जैसेको तैसा आ मिलता है इसके ऊपर जो प्रेमी और भक्त नहीं मिलते हैं उन्हींपर विश्वास उचित है व योग्य है कि हमसे अ-धिक ज्ञाता हैं पहले तो शास्त्र को अच्छे प्रकार जानते हैं दूसरे ब्राह्मण हैं

ब्राह्मणों की महिमा वेद और शास्त्रों में लिखी हुई है कि भगवदूप हैं व भगवत् का वचनहै कि ब्राह्मण विद्यायुक्त होवे अथवा विद्याहीन होय वह मेरा अङ्ग है कोई कोई दो चार फ़ारसी तर्जुमे की पोथियों को पढ़कर स्त्रीर अपने आपको ज्ञानवान् व सर्वज्ञ समभकर अथवा बड़े ओहदेपर हो-कर और धन ऐश्वर्य पाकर कहते हैं हम में और ब्राह्मणों में क्या भेद है ? ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मको जाने जैसे वह मनुष्य है वैसेही हम हैं सो जान रक्को ब्राह्मण मनुष्य नहीं देवता हैं भूसुर ब्रोर भूदेव उनका नाम है ब्रोर जो वे विश्वासियों को आदमी देखनेमें आवें तो दूसरे आदमियोंसे इतना भेद है जैसे तारों से सूर्य को और दूसरे पशुओं से गऊ को एक वृत्तान्त स्मरण होत्राया यह कि कोई पीपल के नीचे लघुशङ्का किया करता था ब्राह्मणों ने मना किया न माना फिर अधिकतर वर्जन किया तो कोध कर कहुनेलगा कि सब दृक्ष बराबर हैं एक त्राह्मण्युक्र बोलनेवाले ने कहा कि तुम्हारी जोरू और तुम्हारी मा में क्या भेद वह भी वरावर है तात्पर्य यह कि ब्राह्मणों को सब प्रकार से बड़ाई है सिवाय इसके सब विधिविधान दोनों लोक का ब्राह्मणों ने विस्तार किया है और पूर्वयुग में अथवा अब जिसको बड़ाई प्राप्त हुई और भगवद्भक्ति का प्रकाश हुआ तो सबको ब्राह्मणों ही के कार्य खोर सेवकाई से मिला और खब भी गुरु अवार्य ब्राह्मण हैं तो बड़ी भाग्य की खोट है कि उनमें निश्चय न होय जो किसी के अवरण व कर्म कित के प्रभाव करके दुष्ट भी देखने में अविं तौभी वे विश्वासता अयोग्य है यद्यपि राख में अगिन दबजाय तो भी तेज मिट नहीं जाता जितने महापुरुष व साधु ऋादि कहलाते हैं सब ब्राह्मणों के प्रभाव करके हुये कि उनको अथवा उनके गुरु अथवा परम गुरु को ब्राह्मणों से उचपदवी उपदेश हुई जिस किसी को ब्राह्मणों में विश्वास नहीं हो भगवत् के घरसे निकाले हुये हैं और दोनों लोक से भाग्यहीन हैं जिसने ब्राह्मणों से द्रोह किया सो सुगति को नहीं प्राप्त हुआ जिसने सेवा की सो इस संसार में यशी होकर भगवद्भक्तों में गिनागया सो कथा करने के हेतु जैसे ही ब्राह्मण मिलते हैं वैसे ही आचार्य और भग-वद्भप हैं, विश्वास तत्व है अभिप्राय यह सब लिखने का इतना है कि भगवत्की त्तन मुख्यों पर मुख्यतर है कि विना परिश्रम लोक परलोक दोनों प्राप्त होते हैं हे नन्दनन्दन दीनवन्धु ! हे करुणाकर ! हाय कि यह मन पापी मतिमन्द ने आजतक कबहीं आपके कीर्तन और चरित्रों में

चित्त लगाने नहीं दिया लड़कपन तो खेलते खाते में खोया और जवानी भाँति भाँति के अपकर्म और संसार के स्वादु में अब वृद्धापन पहुँचा तो भी किसी प्रकार आपके चरणकमलों की ओर सावधानता नहीं करता यद्यपि भली प्रकार यह बात जानता है कि विना आपके शरण हुये ब्रह्मा भी इस संसार से नहीं छुटासक्का है पर माया के जाल में ऐसा फँस रहा हूँ कि अपनी हानि लाभपर तनक दृष्टि नहीं करता और सिवाय चरगार-विन्द के श्रौर कुछ रक्षा का ठिकाना नहीं रखता इस हेतु दया व करुणा की आशा करके कुछ निवेदन करता हूँ कि यह समाज आपका मेरे हदय के दुःख को दूर करके नित्यानन्द का दैनेवाला होय यह कि सरयू के किनारे पर ऋखाड़ा परमशोभायमान कि दीवारें उसकी छोटी ऋौर उनपर चित्रविचित्र चित्राम श्रोर स्वर्ण जल से बेल बूटे बने हुये हैं सांभ सबेरे श्राप भाइयों श्रोर श्रपने छोटे वयक्रिमयों के सिहित वहां जाकर भांति २ की बाजी और खेलमें तत्पर होते हैं कवहीं तो सारिका और शुक और कब्-तर श्रीर लाल श्रीर हंस श्रीर सारस व मयूर श्रादि पक्षियों के खेल श्रीर नाच श्रीर लड़ाने का मन विश्राम है श्रीर कबहीं पतङ्ग उड़ाने का श्रीर कबहीं घोड़ों के फेरने दौड़ाने और सवार होनेपर परिश्रम करने का प्रेम करते हैं श्रीर कबहीं गुरु जब ठाटा बनेजा व तीरंदाजी का श्रीर कबहीं चौगानका अपने मित्रों के साथ खेल हैं और कवहीं मल्लगुद्ध का और कवहीं तमाशा हाथी मेढ़ा आदिकी लड़ाई का देखते हैं और कवहीं उमङ्ग अपने वयकामियों के साथ हँसी और ठट्टा दङ्गामुस्ती का कभी नावपर सवार हो कर अवलोकन सरमूका और कवहीं नाच राग इत्यादि देख सुनकर मन-वाञ्छित द्रव्य भौर त्राभूषण प्रसन्न होकर देते हैं कवहीं गजशाला स्रोर घुड़शाला का अवलोकन है और कवहीं सत्रशाला और सामग्रीशालाकी निरीक्षण और कबहीं ब्राह्मणों श्रीर भक्नों के ऊपर दया श्रीर कृपा की दृष्टि है श्रोर कबहीं दास श्रोर घरजाये चेरें।पर पालनाकी चितवन ब्रह्मा व शिव व सनकादिक व नारदादि दर्शनों को नित्य आते हैं और मनको चरणार-विन्दों पर निछावर करके वियोगके दुःखसे आंखें आंसू चुचाती और जलती हुई छातीसहित चलेजाते हैं व मुखाराविन्दों पर कि करोड़ों कामदेव म्रोर चन्द्रमा वार जाते हैं अलकें घूंघरवाली छूटी हुई कानों में कुएडल और शिरपर जड़ाऊ किरीट मुकुट छोटा सा बुलाक नाक में बाजूबन्द कड़े पहुँची हाथों में की अगुलियों में अँगूठी और छल्ले पीताम्बरी बागा की

उसपर मुकेश आदि जगह २ टॅका हुआ है शोभायमान और जरी के दुपट्टे से किट कसी हुई वनमाला के ऊपर मिण और मोतियोंकी माला पड़ी हुई है कल क्षी पहिने हुये धोती पीताम्बर विराजमान चरणकमलों में घुंचुरू और शोभित बेस बारहवर्ष की और ऐसे ही साज और शृक्षार के सहित भरत, लक्ष्मण, शत्रुव्र और दूसरे राजकुमार व सखा संग हैं छोटी २ कमान और तीर हाथों में मानो शोभा और शृक्षार स्वरूपवान् होकर धरती पर आये हैं और शोभा और सजावट सब ब्रह्माएडों की इकटी होकर अयोध्यापुरी में देखनेवालों के बृत्ति को अपने बलारकार से लूटती हैं॥

कथा वाहमीकिजी की ॥

वाल्मीकिजी ब्राह्मणवंश में जन्मे किसी संयोग से लड़काई में भील के हाथ आगये उसने पुत्र मानके पालना करी स्रोर भील की लड़की के साथ विवाह भी करदिया आदिसे उद्यम राह्न लूटने व ठगी व्याधकर्म करते रहे एकबार कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदिग्न सप्तऋषि उस अगर आगये वाल्मीकिजी ने उनके लूटने का मनोरथ किया ऋषीश्वरों ने पूछा कि किस कारण ऐसा दुष्टकर्म करता है उत्तर दिया कि बालबचों के पालन के निमित्त फिर पूछा कि वे सब तेरे पाप व दुःखमें साभी होंगे तब पूछने गया तब सबने साभा पाप में अङ्गी-कार नहीं किया तब आयके वर्णन किया तब ऋषीश्वरों ने कहा कि वे तेरे पापमें साभी नहीं होते तो तू उनके हेतु अपना प्रलोक क्यों बिगाइता है इतने ही सत्संग और उनके दर्शन से बाल्मीकिजी को वैराग्य और भय उत्पन्न हुआ अपने कल्याण की राह हाथ जोड़कर पूछी नेत्रों में जल भर आया ऋषीश्वर दया करके रामनाम उपदेश करके चलेगये पर राम राम के स्थान मरामरा स्मरण रहा एकायचित्त करके जपने लगा कुछ काल पीछे फिर सप्तऋषि जो उधर को आ निकले व बाल्मीकिजी की अन्वेषण करी तो यह लीला देखी कि एक वामी के समीप जो पशु पश्ची जाता है रामनाम कहने लगता है इस चिह्न से जाना तब निकाला और देखा कि सबप्रकार से शुद्ध और सिद्ध होगये और किसी वेद व शास्त्र व धर्म कर्म सिखामे का प्रयोजन नहीं रहा कि आपसे आप नाम के प्रताप से सब जानिलया है बिदा हुये और बाल्मीकिजी के शरीर पर मिट्टी जमकर बामी के स्वरूप होरही थी सपीदि ने उसमें घर करितया था इस हेतु बाल्मीकि नाम रक्खा बाल्मीकिजी सर्वज्ञ व त्रिकालदशीं जब होगये विचारा कि जिसके नामके प्रभाव से यह हुआ तिसका वर्णन करना चाहिये यह ध्यान करते ही भीलरूप से भगवत ने आज्ञा दी व नारदजी ने आनकर उपदेश किया और भविष्य रामचरित्र ध्यान में वाल्मीिकजी के दिखला दिये उसी अनुकूल रामावतार से दशहजार वर्ष पहले सौकरोड़ रलोक में रामचरित्र वात्सल्य उपासना अपनी भाषा में रचना किया अर्थात् राजपुत्र करके रलोकों में कहा उस रामायण को शिवजी ने तीनोंलोक में फैलाया देखना चाहिये कि पहले बाल्मीिकजी तो ऐसे थे कि खायास्पर्श ऋषीरवर नहीं करते और फिर रामनाम के प्रभाव और कीर्तन से सोई बाल्मीिक उस पदवी को पहुँचे कि जिनकी कथा व कथन संसारताप के दूर करनेको छत्रछाहँ होगया व बालचरित्र देखनेकी अभिलाषा बाल्मीिकजी को हुई तब जानकीजी उनके आश्रम में लवकुश सहित रहीं नाना प्रकार बालचरित्र किये अश्वमेध में घोड़ा बाँधिलया हनुमान् आदि सबको जीतके बन्दि में किया पीछे बाल्मीिक जी के साथ अयोध्याजी में गये यह रामाश्वमेध में कथा है सो रामनाम की महिमा जहांतक कोई वर्णन करे वह सब थोड़ी है ॥

#### कथा शुकदेवजी की ॥

ऐसा जगत में कीन है जो शुकदेवजी की महिमा वर्णन करसके जिनके मुखसे श्रीमद्रागवतरूप अमृत की नदी निकली वह सब पान करनेवालों को अमर करदेती है एक समय देविश्वयों ने स्नान करते शुकदेवजी से लजा न की और व्यासजी को देख लजित होकर वस्त्र लिया व्यासजी ने पूछा तब उत्तर दिया कि शुकदेवजी सिवाय भगवदूप के जगत को दूसरा नहीं देखते और आपको नाना प्रकार का ज्ञान है इस हेतु तुमसे लजा है शुकदेवजी माताके गर्भही से भगवद्भक्त और ज्ञानवान हुये कारण यह है कि पार्वतीजी ने शिवजी से तत्त्वज्ञान पूछा तब शिवजी अपने आश्रम के सब जीवों को अलग करके उपदेश करनेलगे पार्वतीकी नींद आगई भगवत् इच्छा करके एक शुक का बचा उस आश्रम में रह गया सोई पार्वतीजी की जगह हूं हूं करता रहा वह ज्ञान सुनकर अमर होगया पीछे शिवजीने जाना तब को धकर मारने के हेतु उद्यत हुये तब वह भागा व्यासजीकी पत्नी के उदर में वारह वर्ष रहा पीछे देवता और ऋषीश्वरोंकी प्रार्थनासे शुकदेव महाराजने जनम लिया और तुरन्त वन को गमन किया व्यासजी पीछे पीछे हे पुत्र । हे पुत्र । करते मोहके वश चले

तब सब श्रोरके वृक्षोंसे जङ्गलमें ध्विन हुई कि मैं श्रीर तू दुःख श्रीर सुख यह सब भ्रम है इस संसार में न जानें तुम के बेर मेरे पिता हुये श्रीर हम तुम्हारे और जो देखने में आता है सो सब भगवदूप है विद्या का जानना भगवत् के जानने के हेतु हैं जो द्वैतपन न छूटा तो विद्या सब निष्फल हैं ठयासजी यह उत्तर पाकर फिर आये पर इसी विचार व उपाय में रहे कि शुकदेवजी फिर आयरहें इस हेतु कितने लड़कों को श्रीमद्भागवत के रलोक सिखाकर जिस वनमें शुकदेवजी रहा करते थे वहां भेजदिया एक दिन शुकदेवजीने किसी लड़के के मुखसे यह श्लोक सुना आश्चर्य किया यह पापात्मा पूतना स्तन में विष लगाकर मारने के लिये गई पर उसको वह गति प्राप्त हुई कि दूसरे को न मिलसके सो ऐसा दयालु तो श्रीर कौन है कि जिसके श्रण जावें शुकदेवजी सुनकर स्नेहबद्ध होगये श्रोर लड़कें। से ञ्रानकर पूछा उन्होंने व्यासजी से सीखने का वृत्तान्त कहा शुकदेवजी आये अत्यनत प्रेम से श्रीमद्भागवत को पढ़ा पीछे यह इच्छा हुई कि किसी प्रेमी को सुनानी चाहिये पर कोई ऋधिकारी देखने में न श्राया नितान्त राजा परीक्षित को योग्य समभ्ता श्रीर गङ्गा के किनारे पर राजा को सुनाकर सात दिन में भगवत्परायण और मुक्त करदिया और जिस जिस ने उस सभा में सुनी सब भगवत्परायण हुये श्रीर श्रबभी जो कोई सुनता है परमपद का ऋधिकारी होता है।।

#### कथा जयदेवजी की ॥

सब किव मगडलीक राजों के सहश हैं उनके राजा चक्रवर्ती स्वामी जयदेवजी हुये गीतगोविन्द तीनों लोकमें ऐसा प्रकाशित किया कि कोक और काव्य और नवरस और शृङ्गार का समुद्र है जिसकी अष्टपदी को जो कोई पढ़ता है निश्चय बुद्धिमान और ज्ञाता शास्त्रों का होजाताहै और जहां जो कोई कीर्तन करताहै अरु सुननेके निमित्त निश्चय करके भगवत् प्रसन्न होकर आते हैं और भगवद्रक जो कमलसहश हैं उनके फूलने और आनन्दके हेतु सूर्य के सहश हैं और भगवत् का आनन्द देनेवाला भी वैसाही है और यह जान रक्खों कि कोक और शृङ्गारपद से विषयी लोगों के मन व बुद्धि में जो कोक व शृङ्गार वर्तिरहाहै उसका निश्चय न होवे शृङ्गारपद से भक्रमाल आदि की रचना करनेवाले का यह तात्पर्य हैं कि वह शृङ्गार जिसका वर्णन केवल भगवत् शोभा व भगवत् में होवे कुछ २ इस प्रन्थ के आदि को लिखा और तईसवीं निष्ठा में लिखा जायगा

श्रीर रसराज जिसका नाम है श्रीर जिसके वर्णन में वेद की यह श्रुतिहै कि जिसको प्राप्त करके निश्चय भगवत् का आनन्द मिलता है सो रस जयदेवजी ने इस गीतगोविन्द में वर्णन किया है और कोक उसकी एक शाला है स्वामी जयदेवजी कुड़बिल्व में कविराज हुये रसराज जो शृङ्गार तिसके मूर्ति थे पर उस रसका स्वादु अपनेही मन में लेते रहे कारण यह कि वैराग्य इतना था कि किसी रात एक पेड़ के नीचे नहीं रहते रहे श्रोर सिवाय एक गुदरी व कमएडलु के कुछ अपने पास नहीं रखते थे मिसहानी लेखनी व पत्रिका तो कौन बात है भगवत् को उस रसराज की प्रवृत्ति ऋङ्गीकार हुई इस हेतु यह उपाय किया कि एक ब्राह्मण को प्रतिज्ञा रही कि अपनी लड़की जगन्नाथजी को भेंट करूँगा जब लड़की लाया तब स्वामी की ऋाज्ञा हुई कि जयदेव मेरा स्वरूप है यह लड़की उसीको देव तब जयदेवजी के पास लड़की सहित जाकर प्रभुकी आज्ञा का वृत्तान्त निवेदन किया उन्होंने कहा कि लड़की योग्य धनवान् को देना उचित है विरक्र फकड़ों को नहीं बाह्मण बोला भगवत् आज्ञा में मेरा क्या वश् जयदेवजी बोले वे प्रभु हैं हजारों लाखों स्त्री उनकी शोभित हैं हमको एक पहाड़ के समान है नितान्त समकाते २ बाह्मण न हारा तब लड़की छोड़ कर चलागया व धर्म लड़की को हदाय गया जयदेवजी लड़की को भी समभा थके तब भगवत् आज्ञा से बेवश होकर एक छोटी कुटी बनाकर भगवत् सेवा पधराकर भगवत् सेवा में रहने लगे ख्रौर गीतगोविन्द की रचना के प्रारम्भ में एक अष्टपदी में प्रियाजी के मानके वर्णनमें यह भाव ध्यान में लाये कि श्रीकृष्णस्वामी मनावने के समय इस दीनता सहित प्रियाजी से बिनती करते हैं कि कामदेव का विष दूर करनेवाला जो त्रापका पवित्र चरणकमल उसको मेरे मस्तकपर शोभायमान करो पर ढिठाई सोचकर न लिखसके दूसरे भाव को चिन्तन करते स्नान करने चलेगये भगवत् आप जयदेवजी के रूप से आकर जो भाव जयदेवजी ने पहले अपने मन में विचारा था उसीको रचिके लिखगये कि भाव उसका ऊपर लिखागया जब जयदेवजी स्नान करके आये और अपने विचारित भाव को सुन्दर पदन से रचिके लिखा देखां तब पद्मावती अ-पनी स्त्री से पूछा तब उत्तर दिया कि आपही अवहीं आयके लिखगये फेर पूछतेही जयदेवजी ने भगवच्चरित्र जाना व गीतगोविन्द को परम पवित्र समभा इस गीतगोविन्द की ख्यात थोड़े दिन में जहां तहां हो-

गई श्रीर सबको अङ्गीकृत हुआ जगन्नाथपुरी का राजा परिडत रहा उसने भी एक गीतगोविन्द रचना किया जयदेवजी का गीत व राजा का दोनों जगन्नाथ के मन्दिर में रख दिये गये जगन्नाथरायजी ने जयदेव जी के गीतगोविन्द को छाती से लगालिया राजा लजित होकर समुद्र में डूबने चला प्रभु ने आज्ञा की कि यह कर्म उचित नहीं न्याय उचित है जयदेवजी की भक्ति श्रीर कविताई को तुम्हारी नहीं पहुँचती श्रच्छा जयदेवजी के गीतगोविन्द में प्रतिसर्ग में एक श्लोक तुम्हारा भी रहेगा पर नाम जयदेवजी का ख्यात होगा बारह सर्ग गीतगोविन्द है एक माली की लड़की यह अष्टपदी पांचवें सर्ग गीतगोविन्द की गाती हुई बैंगन तोड़ती फिरती थी जगन्नाथस्वामी उसके पीछे जिस स्रोर वह जाती थी सुनते हुये फिरने लगे काँटे से भँगा फटगया राजा दर्शन के समय भँगा देखकर चिकतरहा पणडों से पूछा नितान्त जगन्नाथ स्वामी ने राजा के हृदय में वृत्तान्त प्रकाश करदिया राजा ने निश्चय करके डौंड़ी फेरवादी कि जो कोई गीतगोविन्द पढ़े तो पित्रत्र स्थान व शुद्ध में पढ़े कि आप भगवत् सुनने को जाया करते हैं एक मुगल बड़े प्रेम से इस पोथी को पढ़ा करता था एकदिन घोड़ेपर सवार और प्रेमभाव से मग्न होकर अष्टपदी को गाता था उसको दर्शन हुये कि सुनने की साथ हैं इस गीतगोविन्द की महिमा श्रीर प्रताप कीन वर्शन करसका है स्वर्गलोक में देवकन्या गान करती हैं एक समय जयदेवजी को राह में ठग लगे तब यह सोचा कि पापका मूल धनहै और रोग का मूल अत्यन्त भोजन है व दुःख का मूल स्नेह है सो इन तीनों का त्याग उचित है यह सोचकर जो कुछ पास रहा सो ठगों को देदिया ठगोंने जाना कि यह घोखेबाज है कुछ उत्पात पीछे करेगा अनेक बातें विचारने लगे निदान हाथ पांव काटकर एक कुयें में जयदेवजी को डालदिया एक राजा भगवत् इच्छा से आय ग्या निकाला हाथ पाँव नहीं देखकर पूछा जयदेवजी ने कहा कि माता के गर्भ से ऐसेही जनम मेरा हुआ वार्चालाप होने से राजा जानगया कि कोई प्रतापी भगवद्भक्त है भाग्य से मुभे दर्शन हुआ अपनी राजधानी को लेगया हाथ जोड़के कुछ सेवा के निमित्त बिनती किया जयदेवजी ने साधुसेवा की आज्ञा दी राजा अङ्गीकार करके साधुसेवा करने लगा जब ख्यात हुआ ठगभी साधुका रूप बनाकर पहुँचे जयदेवजीने राजा से कहा कि यह लोग हमारे बड़े आई व बड़े महापुरुष हैं अच्छे प्रकार सेवा करो

राजा ने वैसाही किया पर ठगोंने भी जयदेवजी को पहिंचान लिया इस हेतु त्रासयुक्त बिदा होनेकी बिनती नित्य करते थे निदान एकदिन बहुत रुपया दिला दिया व बिदा करादिया कुछ सिपाही घरतक पहुँचाने की पठये सिपाहियों ने पूछा कि स्वामीजी से कैसी प्रीति व सम्बन्ध है जो ऐसी मर्याद से बिदाई हुई ठग बोले कहने योग्य बात नहीं सिपाहियों ने वचन दिया कि किसीसे न कहेंगे वे ठग बोले कि एक राजा के यहां हम लोग और तुम्हारे स्वामी चाकर थे किसी अपराध करने के कारण वध करने की आज्ञा दी सो हम लोगों ने हाथ पांव काट लिये जान छोड़दी इसी हेतु यह सेवा हमलोगों की कराई यह अपवाद भक्तका प्रभु न सहिसके धरती तुरन्त फटगई व ठग सब पाताल में चलेगये सिपाहियों ने सब वृत्तान्त जयदेवजी से आकर कहा वे दया से कम्पमान होकर हाथ पांव मलने लगे तो हाथ पांव निकल आये जैसे पूर्वही रहे वैसेही होगये यह दोनों वृत्तान्त सिपाहियों ने राजा से कहे राजा ने आयके स्वामीजी से पूछा कुछ न बोले जब बहुत पूछा तब सब वृत्तान्त कह सुनाया राजा अतिविश्वासयुक्त सेवा करने लगा सच करके भगवद्भकों की रीति है कि जो कोई उनके साथ दुष्टता करे वे अपनी साधुता से चूकते नहीं जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं चूकता जयदेवजी ने अपने देश के जानेका विचार किया तब राजा ने बहुत प्रार्थना करके न जाने दिया आप जाकर पद्मा-वतीजी स्वामीजी की पत्नी को लेब्राकर राजमन्दिर में निवास कराकर रानी को सेवा में पद्मावतीजी के बहुत हढ़ किया उस रानी का भाई मर गया था उसकी स्त्री साथ सती होगई थी रानीने एक दिन पद्मावतीजी के आगे एक आश्चर्य सहित अपने भाई भावज की बात कही पद्मावती जी सुनकर हँसीं रानीने कारण हँसने का पूछा तो उत्तर दिया कि शरीर का जलादेना पति के साथ इसमें प्रीतिकी रीति की हानि है मुख्य प्रीति व स्नेह वह है कि तुरन्त अपने पति की मृत्यु सुनतेही उसी क्षण अपना प्राण निछावर करे रानी बोली इस समय में तो ऐसी सती आपही हैं अगेर पद्मावतीजी की परीक्षा लेनेको पीछे पड़ी'राजा से जा कहा कि स्वामीजी को एकादिन फुलवाड़ी में लेजाव और नगर में विख्यात करदेव कि स्वामीजी मरगये राजा ने उस रानीको समकाया कि ऐसी बात जिस में मेरा शीश कटे न करनी चाहिये नितान्त न मानी राजा ने वैसेही सब किया तब त्रांखों में त्रांसू भरे रानी पद्मावती जी के पास जाबैठी उन्होंने

कारण दुःखित होने का पूछा रानी रोनेलगी पद्मावतीजी ने कहा स्वामी जी आनन्द से हैं तब रानी लिजत हुई दश बीस दिन पीछे फिर वैसीही बात उठाई पद्मावतीजी ने समका रानी परीक्षा के हेतु पीछे पड़ी है रानी के मुखसे वह बात सुनतेही प्राणको छोड़ दिया यह दशा देखतेही रानी व राजा का रङ्ग सफ़ेद होगया और इतने शोकान्वित हुये कि जीना विष होगया व अपने जलनेके निमित्त चिताको रचाया स्वामी जी यह समाचार सुनतेही तुरन्त आये राजा को मृतकप्राय देखा व शोक से जलने को तैयार है बहुत समक्ताया न माना स्वामीजी ने विचारा कि विना जिये पद्मावती के राजा का जीना कदापि नहीं होगा अष्टपदी गीतगोविन्दकी गाई कि पद्मावतीजी उठ बैठीं और साथ गानेलगीं तौभी राजा सावधान न हुआ स्वामीजी ने बोध करके अपघात से बचाया कुछ दिन पीछे अपने स्थानपर गये कुड़ बिल्व गांव में घर था वहां पहुँचे गङ्गाजी अठारह कोसपर रहीं नित्यस्नान को जाते वृद्धता देखि गङ्गाजी की एक धारा जिसका नाम जयदेई गङ्गा है स्वामीजी की कुटी के नीचे बहने लगीं अखापि बहती हैं जयदेई गङ्गानाम विख्यात है ॥

#### कथा तुलसीदासजी की ॥

गोसाई तुलसीदासजी को भक्तमाल के कर्जा ने बाहमीिकजी का अव-तार लिखा है सो इसमें कुछ संदेह नहीं कि उनकी वाणी में प्रभाव दि-खाई पड़ता है कि हृदय में चुभिजाती है और रामचरित्ररूपी अमृत की धारा को इस कलियुगमें प्रवाहवती किया है व सबको सुलभ है और चौदह रामायण अर्थात् चौपाई बन्द जो विख्यात हैं व विनयपत्रिका व गीतावली व कवितावली व दोहावली व रामशलाका व हनुमान्बाहुक व जानकीमङ्गल व पार्वतीमङ्गल व कड़काछन्द व बरवाछन्द व रोला-छन्द व भूलनाछन्द एक दूसरा कि प्रमियों को व उपासकों को सब जगह मिलसकेहें और भक्तों के मुख से निश्चय होचुका है कि जो कोई नियम करके नित्य किसी रामायण का पाठ करताहै निश्चय श्रीरघुनन्दन स्वामी के चरणों में प्रीति होजाती है व कामना करके काणडका पाठ करे तो सिद्ध होजाता है व रामशलाका में जो प्रश्न करे तो ऐसे दोहे निकलें कि जो होनेवाली बात हो सो ज्ञात होजाय और तुलसीकृत रामायण को काशीजी के सब पण्डितों ने सभा करके सम्पूर्ण पड़ा श्रादि अन्त सब वेद शास्त्र पुराण ग्रीताजी के अनुकूल देखकर सबने अङ्गीकार लिख

दिया कोई कोई ने द्रेष करके बाद ठाना तो विश्वेश्वरनाथजी के अङ्गी-कार करने से सबको अङ्गीकृत हुआ गोसाई तुलसीदासजी कान्यकुटज ब्राह्मण रहे अपनी स्त्रीसे स्नेह विशेष रखते थे एकदिन स्त्री अपने मैके में मा बाप से मिलने को गई गोसाईं जी को इतना वियोग हुआ कि सहन न होसका अपनी ससुरारि में पहुँचे स्त्रीको लजा आई क्रोध करके गोसाई जी से बोली कि यह शरीर ऋस्थि मांस का अनित्य है रघुनन्दनस्वामी नित्य निर्विकार पूर्धब्रह्म हैं तिनसों क्यों नहीं स्नेह करते कि दोनों लोक में लाभ हो इतने कहने से गोसाईं जी पिडत ख्रौर ज्ञानवान् थे पूर्वपुराय के पुञ्ज उदय हुये ज्ञान वैराग्य की आंखें खुलगई काशीजी में आकर श्रीरघुनन्दनस्वामी के भजन कीर्तन में लगे गोसाईजी दिशा फिरने वन में जाया करते तो शौचशेष पानी को एक जगह नित्य डाल दिया करते थे वहां एक भूत रहता था उस पानी से उसकी तृषा मिटती थी एकदिन प्रसन्न होकर बोला कि तुमको कामना हो सो कहा गोसाईजी ने कहा रघुनन्दनस्वामी का दर्शन करादे भूतने कहा कि यह सामर्थ्य मेरे में नहीं पर हनुमान्जी का पता यह बतलाताहूं कि अमुकस्थान में कथा रामा-यण होती है और हनुमान्जी सबसे पहले ऐसे कुरूप से कि जिसकी देखते डरलगे और घृणा होय आते हैं सबसे पीछे जाते हैं इस पहिंचान से गोसाईं जी हनुमान् जी के पीछे चलेगये वन में चरण पकड़िलया न छोड़ा हनुमान्जी ने दर्शन दिया कहा जो चाहना हो कही विनय किया रघुनन्द्रनस्त्रामी का दर्शन चाहताहूं आज्ञा दी कि चित्रकूटमें दर्शन होगा गोंसाईं जी अति अभिनाष से चित्रकूट में आये एकदिन इस स्वरूप से दर्शन हुआ कि रघुनन्दनस्वामी श्यामसुन्दर राजकुमार के स्वरूप से वसन भूषण बहुमूल्य के पहिने धनुष बाण लिये घोड़ेपर सवार और लक्ष्मणजी गौरमृति वैसेही सजावट के सहित साथ एक हरिए के पीछे घोड़ा डाले हुये जाते हैं यद्यपि स्वामी की मूर्ति मन और आंखों में समाय गई पर यह न जाना कि ये स्वामी हैं पीछे हनुमान्जी आये गोसाईजी से पूछा कि दर्शन किये गोसाईं जी ने विनय किया कि दो राजकुमार देखे हैं हनुमान्जी बोले कि वही राम लच्मण थे गोसाईजी उसीरूप का ध्यान करतेहुये मुख्य मनोरथ को प्राप्त हुये एक हत्यारा पहले राम का नाम टेरकर कहा करता कि हत्यारे को भिक्षादेव गोसाईजी को आरचर्य हुआ कि यह कैसा पुरुष है कि पहले रामनाम लेता है फिर अपने आपको

हत्यारा कहता है व ठहराता है बुलाया और प्रेम शुद्ध जानकर उसको अपने साथ भगवत्त्रसाद जिमाया काशी के परिडतों ने सभा करी और गोसाईंजीको बुलाकर पूछा कि प्रायश्चित्त विना किसतरह इसका पाप दूर हुआ गोसाईजी ने कहा एकबार रामनाम लेनेका क्या माहात्म्य है शास्त्र में देखो इसने तो सैकड़ों बेर नाम उच्चारण किया तो शास्त्रके वचन पर जो विश्वास नहीं तो अज्ञान का अन्धकार दूर नहीं होसक्रा पिएडतों ने यद्यपि शास्त्र को माना तथापि बेविश्वास से यह ठहराया कि विश्वे-श्वरनाथ का नाँदिया इसके हाथसे भोजन करे तो सत्य मानें सो नाँदिया ने उसके हाथसे धराया दुःश्रा प्रसाद को भोग लगाया सब परिडतों ने लिजत होकर नाम की महिमा व गोसाईंजी की भक्रिपर निश्चय किया एकदिन गोसाईंजी के स्थान पर रातको चोर चोरी करने को आये तो श्री रघुनन्दनस्वामी धनुषबांग लेकर चोरों को डरवाते फिरे चोरी करने नपाये गोसाईजीसे प्रभात को आके पूछा कि महाराज वह श्यामसुन्दर किशोर मूर्ति परम मनोहर कौन है ? जो रातको चौकी देताहै गोसाईं जी सब वृ-त्तान्त सुनकर प्रेम में डूब गये फिर विचारा इस सामग्री के हेतु परिश्रम व रातको जागरण स्वामी का अच्छा नहीं बहुत रोने लगे उसी घड़ी सब धन सामग्री दान करदिया चोर यह वृत्तान्त देखकर घरवार छोड़कर भगवत शरण होगये और एक ब्राह्मण मरगया उसकी स्त्री विमान के साथ सती होने जातीथी गोसाईंजी को दएडवत् किया गोसाईंजी के मुख से निकल गया सौभाग्यवती उसने कहा मेरा पति मरगया यह दासी सती होने जाती है सौभाग्य कहां है गोसाईंजी ने उसके कुलमें भगवद्गक्ति करने की प्रतिज्ञा करायके पतिको जिलादिया जब यह बात विख्यात हुई तो बादशाह ने बड़े आदरसे बुलाकर उच आसनपर बैठालकर सिद्धाई दिखलाने को वि-नय किया गोसाईं जी बोले सिवाय रघुनन्दनस्वामी के दूसरी सिद्धाई कुछ नहीं जानताहूं और न इस भूठे खेलसे काम रखताहूं बादशाहने कहा कि अपने स्वामीही के दर्शन करादेव यह कहकर बन्दि में किया गोसाईजीने हनुमान्जी का स्मरण किया उसी घड़ी वानरों की अगणित सेनाने बाद-शाही क़िले में ऐसा उत्पात किया कि प्रलयकाल दिखलाई पड़ा बादशाह जब पलॅंगपरसे उलटागया तब ज्ञानशुद्धसे गोसाईंजी की श्रारण में आया चरगापर गिरा तब सब वानरीसेना अन्तर्छोन होगई तब तुलसीदासजी ने भ्राज्ञादी कि तुम् दूसरा किला रहनेको देखलेव यह स्थान रघुनाथजी

का हुआ बादशाहने तुरन्त छोड़ दिया तुलसीदासजी काशी को चले आयै एक कोई भक्नों के वैरीने गोसाईंजी के मारने को अनुष्ठान जप का किया गोसाईं जी ने एकपद महादेवजी का बनाया कुछ न हुआ वह आप लाजित होरहा फिर गोसाईंजी वृन्दावन आये नाभाजी से मिले उनकी रचना भक्रमाल की देख सुनकर बहुत प्रसन्न हुये और यह बात जो फैली है कि गोसाईंजी ने मदनगोपालजी के दर्शन के समय यह बात कही थी कि धनुषबाण धारण करोगे तब दग्डवत् करूंगा सो यह बात निपट क्ठ ब्रोर विना शिर पैर की है काहे कि कृष्णावली में कृष्णयश गोसाई जी ने गायाहै सो प्रसिद्ध है सिवाय इसके सब जगत्को दगडवत् किया है-" सियाराममय सब जग जानी। करों प्रणाम सप्रेम सुवानी॥" यह चौपाई जिसकी कही है भला सो कव भगवत् के साम्हने ऐसी हठवानी कहसका है इस बात के फैलने की बात यहहै कि उपासक जिस देवता के मन्दिरमें जाताहै अपने इष्टका रूप ध्यान करता है यह रीति शास्त्र के सम्मत के अनुकूल गृहीत है सो गोसाईं जी दर्शनको गये व परममनोहर मूर्ति को देखा तोश्रीरघुनन्दन धनुर्बाणधारी का.ध्यान करके दण्डवत् किया सो गोसाईजी भक्त सांचे व सिद्ध थे इसहेतु मदनगोपालजी ने भी उनके ध्यान के अनुकूल रूप दिखादिया जो कोई उस समय दर्शन करनेवाले थे उनको भी धनुर्बाणधारी दृष्टि में आये इस हेतु वह बात फैली और किसी ने एक दोहरा भी बनालिया वृन्दावन में किसी ने गोसाईं जी से प्रश्न किया कि श्रीकृष्ण महाराज पूर्णब्रह्म श्रीर श्रवतारी हैं श्रीर नृतिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र आदि उस अवतारी के अंशकला से अवतार हैं तुम श्रीकृष्ण महाराज की उपासना क्यों नहीं करते यद्यपि शास्त्रप्रमाण से गोसाईंजी उत्तर देनेको समर्थ थे पर माधुर्यभाव में प्रेमभक्ति को हढ़ करते हुये ऐसा उत्तर दिया कि वह चुप होरहा श्रीर सिद्धान्त बनारहा सो वह यह है कि श्रीरामचन्द्र दशरथनन्दन को बहुत सुन्दर सुकुमारश्रङ्ग मनोहरमूर्ति परमशोभायमान देखकर हमारा मन लगगया है कि नहीं छूटता अब जो तुम्हारे वचन से उनमें कुछ ईश्वरता भी है तो और श्रिधिक व मन भाई भई॥

कथा सूरदासजी की॥

सूरदासजी की रचना सुनकर ऐसा कोन है जिसका मन प्रेम से न उमँगे और शिर न हिलजाय जिसमें अर्थभाव और स्वाद और लित

अक्षरों की बैठक और अनुप्रास और भगवत्प्रेम का निवाह व सिलल अर्थ व तुलेहुये व विकलित बहुतहें और भगवत् ने जो चरित्र किये ऐसा विस्तारसहित वर्णन किया कि मानो देखते थे ऐसा विमलहृद्य जिसका है अथवा भगवत् ने आप उन चरित्रों का प्रकाश उनके हृदय में भल-काय दिया भगवत् के जनम और कर्म और गुगा और रूप ऐसे प्रकट किये कि जो उनको पहता है अथवा सुनता है निश्चय बुद्धि निर्मल व मन पित्रत्र होकर भगवत्परायण होजाता है उद्धवजी जो श्रीकृष्ण महा-राज के सखा व मित्र थे उनके अवतार हैं यद्यपि विष्णुस्वामी संप्रदाय में रहे व बालचरित्रों में चित्त की चाह बहुत थी पर शृङ्गारनिष्टा और सखा-भाव का प्रेमभी अत्यन्त था कि सूरसागर से प्रकट है महिमा सूरदास जी की और सूरसागर की किससे वर्णन होसकी है कि जिनकी क्रेपा से सहस्रों अपराधी सिद्ध और शुद्ध भगवद्भक्त होगये उनका संकल्प यह रहा कि सवालाख विष्णुपद में भगवचिरित्रों का कीर्तन करें पर जब पच-हत्तर हजार रचना करचुके तब परधाम को चलेगये पचास हजार श्राप श्रीकृष्ण महाराज ने रचना करके अपने भक्त का संकल्प पूरा कर दिया श्रीर सूरश्याम के नाम से भोग रखदिया खानखाना वजीर बाद-शाह अकबर का विद्या संस्कृत व भाषा में पिराइत रहा कवि भी था उसने सूरदासजी के पद जहां तहां से ढूंढ़ ढूंढ़ कर इकड़े किये और एक पद एकमोहर का ठहरग्या बहुततोग मोहर के लोभ से नये पद बना बनाकर सूरदासजी के भोग में नाम डालकर लेगये जब भीड़ हुई तो यह विचार किया कि एकपद सूरदासजी का तील का बटखरा रखलिया नये पद जो आवें उसी से तौलना आरम्भ किया जो पद नया होता सो काग़ज मोटाभी हो व पद भी बड़ा हो तौभी बराबर न तुलता व सूरदास जी का बनाया पद छोटा पदभी हो व काग़ज़महीन तौ भी बराबर होजाता इसी परीक्षा से सूरसागर को रूपमान अन्य किया किसीकी यह कहावत है कि अकबर बादशाह ने सूरसागर इकट्टा किया और दो लाख विष्णुपद का संयोग पहुँचा तब अग्नि में डालिदया सूरदासजी का न जला औरों का बनाया जलगया तो दो कहावतों में जो सचहो पर बड़ाई व प्रभावसे व्यतिरिक्न सूरसाग्र नहीं और यह कहावत् न विख्यात होती तो क्या सूर्य छिपा रहता है सूरसागर को भगवत ने वह प्रताप व प्रभाव छपा किया है कि एक एक अक्षर मन्त्र के सदृश हैं॥

#### कथा नन्ददासजी की॥

नन्ददासजी पुत्र चन्द्रहास जाति ब्राह्मण रहनेवाले रामपुर के भग-वद्गक प्रेमी व नामी विख्यात हैं कि अनुक्षण सिवाय भगवत्कीतन के दूसरा काम नहीं था रचना उनकी जैसे पश्चाध्यायी व रुक्षिमणीमङ्गल व दश्मस्कन्ध व नाममाला व अनेकार्थ व दानलीला व मानलीला आदि हजारों विद्युपद उनकी मिक्न के सदृश सारे संसार में विख्यात हैं उनके काव्य की श्लाघा में कविलोगों को यह कहा है कि और सब घड़िया, व नन्ददास जड़िया, अष्टछापके भक्तों में इनकी भी गिनती है जानरक्लो आठभक्न जिन्हों ने श्रीकृष्णस्वामी के चिरत्र कीर्तन किये और उनके विद्युपद व्रज में भगवत् के सम्मुख कीर्तन कियेजाते हैं उनकी गिनती अष्टछापमें है और नाम मङ्गलरूप उनके यह हैं १ सूरदास २ कृष्णदास ३ छीतस्वामी ४ नन्ददास ५ परमानन्द ६ चतुर्भुज ७ व्यासजी पहरिदास॥

कथा चतुर्भुजजी की ॥

चतुर्भुजजी भगवद्भक्त परमरिसक हुये नित्य श्रीवृन्दावन में विहारीजी के मन्दिर में अत्यन्त प्रेम व भाव से नृत्य करते थे एकदिन नृत्य करते में लँगोटी खुलगई दोनों हाथों से मांभ बजारहे थे ताल व समके मंग होने के भय से लँगोटी न सम्हाली व लोगों के ठट्टा करने की चिन्ता भी हुई तबतक परमरिभवार विहारी ने दोभुजा और उत्पन्न करदीं और अपने भक्त की लजा रखली॥

कथा मथुरादासजी की॥

मथुरादासजी जो चेले वृद्धमानजी के ऐसे भगवद्भक्त धर्म में साव-धान हुये कि नन्दनन्दन महाराज का दृढ़ विश्वास और बल रखते थे प्रीति ऐसी की कि अपने शिरपर कलश जल का रखकर लेआते और ऐसे प्रेम व भिक्त से रासचरित्र का शृङ्गार किया करते कि मानो उनका हाथ भगवच्चरित्र और माधुर्य के दर्शाने को सूर्य के सदृश था एक समय कोई साधुवेष से वृन्दावन में आया चेटक यह करता कि शाल-प्राम सिंहासन पर डोलते रहते सो मथुरादासजी, भी चेलों के कहने से गये जानेसे चेटक बन्द होगया तब उसने मूठमन्त्र मारा सो भी उलटकर उसीपर पढ़ा मरने के योग्य हुआ तब मथुरादासजी ने जिलाया॥

कथा सुखानन्दजी की ॥

सुखानन्दजी संसार के आवागमन के भय के दूर करने की एकही

हुये काव्यरचना उनकी गुरुमन्त्र व तन्त्रशास्त्र के तुल्य विख्यात है भोग में जहां अपना नाम लिखा तहां भगवत् का नाम सुखसागर लिखा जैसे जैसे चन्द्रसखी ने बालकृष्णनाम व मीराजी ने गिरिधरनागर नाम लिखा है भगवड्गुण चरित्र कीर्तन भजन अतिप्रेम से करते व भिक्त कमल के सेवा करने में मानो सरोवर थे॥

कथा श्रीमदृजी की ॥

श्रीमहजी ने श्रानन्दकन्द व्रजचन्द महाराज श्रीर वृषमानुकिशोरी के भजन स्मरण का ऐसा सामान टढ़ इस संसार में करदिया कि संसार समुद्र के उतरने को नौका के सदश है अर्थात् माधुर्य उपामना के जो शोभायमान चरित्र प्रिया प्रीतम के हैं सो श्रपने युगलशत आदि प्रन्थ में रचना इस मिठाई व मधुबानी व सुन्दरता के सहित वर्णन की कि निश्चय करके मन द्रवीभूत होकर नवलिकशोर श्रीर नवलिकशोरी महारानी के चरित्र श्रीर प्रम में मग्न होता है श्रीर श्रज्ञानरूपी श्रन्ध-कार के दूर करने को जिनका सुयश चन्द्रमा है।

कथा वर्द्धमान गङ्गल की॥

वर्द्धमान व गङ्गल दोनों भाई बेटे भीष्मभट्ट परमभक्त के थे दोनों भिक्त के दृढ़ करनेवाले हुये भगवचरित्र और श्रीमद्भागवत् के कीर्तन की नदी बहाई और इस संसार को पापों से पवित्र और निर्मल करिया व भक्तों से ऐसी प्रीति रही कि सर्वकाल भीड़ रहती थी और यशोदानन्दन महाराज के स्मरण भजनसे प्रेम था व दीनजनों पर कृपा अत्यन्त थी॥

कथा कृष्णदासजी की॥

कृष्णदासजी विख्यात चालककी रचना चर्चरी छन्द व विष्णुपद श्रादिकी ऐसी विख्यात हुई कि समुद्रपर्यन्त पहुँची श्रलग श्रलग प्रन्थ सब चरित्र जैसे गुरुधनचरित्र व पश्राध्यायी व रुक्तिमणीमङ्गल भगव-द्रोजन विधि इत्यादि की रचना की सुख देनेवाले घटा के सदृश हुये भगवत् सन्मुख करने के हेतु उनका श्रवतार हुआ।

कथा नारायणिमश्र की।

नारायंगितिश्र नवलावंश में परमभक्त हुये भागवत के कीर्तन में तो मानो वेही एक जनमे थे क्योंकि जिनको बदिकाश्रम की श्रोर शुकदेवजी ने श्राप भागवत पढ़ाई जिनके पास भक्तों की समाज नित्य रहा करती थी नवधाभाक्त को जिसने भुली प्रकार साधा सब शास्त्रों को श्रच्छे समभ कर तत्त्व चुनिलया जो बृहस्पति और शुकदेव और सनकादिक व व्यास और नारदादिकों को अङ्गीकार व हृदयस्थ है सुधाबोध थे गङ्गा तुल्य जिनका दर्शन था॥

कथा कमलाकर की ॥

कमलाकरमह परमभक्त और पिएडत सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हुये उपा-सना शास्त्र के तो ध्वजाही रहे कि भिक्तिवरोधियों को शास्त्रार्थ में जीत-कर भगवद्गिक पर स्थिर किया माध्वसंप्रदाय में मानो माध्वाचार्य के अवतार हैं माध्वाचार्य ने जो दिग्विजयटीका भागवत की रचना करी है उसी के अनुकूल भागवत का कीर्नन और वर्गान किया करते थे स्मृति व पुराण के अनुकूल भगवत् के शङ्ख चक्र की महिमा वर्णन करके आप चिह्न उनके धारण करे व सब अवतारों को पूर्ण समका किसी में कुछ भेद नहीं किया ॥

#### कथा परमानन्द्रजी की॥

परमानन्द जी गोपियों के सहश श्रीकृष्ण जी के स्नेह व प्रेम में बेसुध व मग्न रहते थे व्रजिक्शोर स्वामी के चिरित्र बारहवर्ष की अवस्था के ऐसे कीर्तन किये कि विख्यात हैं और जो उन्होंने शोभा व सुन्दरता और माधुरीरूप और लीला नटनागर महाराज की अतिप्रेमयुक्त वर्णन करी तो कुछ आश्चर्य नहीं कि वह शोभा व चिरित्र उनके बाहर भीतर का आंखों के आगे था प्रेम का जल आंखों से बहता और रोमाञ्च अनुक्षण रहता था व स्वरभङ्ग शोभाधाम महाराज की शोभा में पगेहुये व उस रङ्ग में रंगे हुये थे और अपने काव्य में सारङ्गनाम भगवत् का विशेष करके लिखते व रचना उनकी भगवत्रेम की बढ़ानेवाली ऐसी है कि भगवत् के ध्यान व प्रेम में मनको लगा देती है।

# निष्ठा छठवीं ॥

वेष वर्णन जिसमें कथा आठ मक्कों की हैं॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की ध्वजारेखा को दगड़वत करके यज्ञ अवतार को प्रणाम करता हूं जिससे वैवस्वत आदि राजालोग यज्ञ और धर्म का उपदेश पायकर संसारसमुद्र से पार हुये जानश्वको कि भगवत् के मिलनेके निमित्त दोप्रकार का वेष है एक तो आन्तरीय अर्थात् अन्तरका विचार दूसरे सोचना और समभन्ना सार् और असार काम वैराग्य अर्थात् त्याग करना ब्रह्मलोक पर्यन्त सुख का ३ शम अर्थात् मन का नियह करना ४ दम अर्थात् संयम और नेम अवलम्ब से इन्द्रियों कोअपने वश में करना उपरित अर्थात् मनको फिर उन स्वादों की आर नजानेदेना ५ तितिक्षा अर्थात् दुःख सुख भलाई बुराई का सहना श्रद्धा अर्थात् गुरु का उपदेश ६ और भगवत् में विश्वास समाधान ७ अर्थात् भगवत् के ध्यान की समाधि दूसरा वेष बाह्य अर्थात् बाहर प जो देखने में आवें कि जिनको पांच संस्कार कहते हैं। प्रथम ऊर्ध्वपुण्डू अर्थात् तिलक २ दूसरा मुद्रा अर्थात् शंख चक्र भगवच्छक्कों के चिह्न शरीर पर लगाना ३ तीसरा माला ४ चौथा मन्त्र ५ पांचवां नाम और कोई नाम की जगह विचारभी कहते हैं ॥ श्रीर यह पांचों संस्कार गृहस्थाश्रम में होके त्यागीही को सब उचित हैं कि पद्मपुराण श्रीर हारीतस्मृति श्रीर परा-शरस्मृति आदिपुराणों व स्मृति का वचन इसके विधान में युक्त है और वेद श्रुति की निज आज्ञा मिलती है भेद इतनाहै कि जो ग्रहस्थ हैं उनका नाम प्रकट वही रहता है जो एह में धरागया था और एहस्थाश्रम को त्याग किया विरक्त होगये उनका नाम वही विख्यात होता है जो संस्कार भये के समय गुरुने क्रपा करके दिया वेष की महिमा व बड़ाई क्या लिखूं कि भगवत् के मिलने के हेतु सबसे हृद अवलम्ब मुख्य यह है पद्मपुरागो में लिखा है कि जिनके गले में तुलसी लगी हुई अर्थात करठीकी माला ब्रोर कमल के फूलों की माला पहिने हुये भगवच्छस्त्रों का चिह्न बाहुपर तिलक मस्तक पर है ऐसे बैष्णाव शीघ संसार को पवित्र करदेते हैं **ब्रागमसार तन्त्र का वचन है कि जो केवल मालाधारी वैष्णव है वह** ब्रह्मात्र्यादि करके भी पूज्य है मनुष्यों की कौन बात है फिर मन्त्रशास्त्र का वचन है कि माला और तिलक और भगवच्छस्रों का चिह्न जिस किसीके शरीर पर है जो वह चाएडाल भी है तो भी पूजन के योग्य है महाभारत के भीष्मपर्व में लिखा है कि ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय अथवा वैश्य कि शूद्र जिसने वेष वैष्णव धारण कियाहै वह पूज्यहै ऋौर दण्डवत् करने के योग्य और वहही कमों में युक्त है जो शूद्रभी है तो भी ऐसा है कि ब्राह्माएँ। की धरती पर मिलना क्लिष्ट है ऐसे सैकरें। हजारों रलोक हैं और क्यों नहीं ऐसी महिमा और बड़ाई इस वेष की होवे कि विना इसके कोई मार्ग उद्धार के निमित्त देखने में नहीं आता भला किसी ने संप्रदाय के भजन कीर्तन की इच्छा की तो वह भजन कीर्तन की पद्धति और पथ से

करेगा कै तो यह बात होगी कि नहीं मिलने कोई राह और पद्धति के कारगा से भजन कीर्तन की इच्छा छोड़ देगा श्रीर जो इच्छा टढ़ होगी तो हारि भखमारकर किसी न किसी संप्रदाय को अङ्गीकार करेगा काहेसे कि जिस रीति व पद्धति को लेकर भजन आरम्भ करेगा वह निश्चय करके किसी न किसी संप्रदाय के अनुकूल होगा और जब कि किसी संप्रदाय के मत के अनुसार हुआ तो निर्चय पद्धति उस संप्रदायकी अङ्गीकार करनी पड़ेगी और जब कि पद्धति को अङ्गीकार किया तो सबसे मुख्य रीति संस्कार की है और सब वैष्णव और शैव व स्मार्त व शाक्र आदि इस बात में एकमत हैं सो जितने ऋषीश्वर और भक्र ब्रह्मा तक जो हुये हैं सबको पहले संस्कार और गुरुमन्त्र उपदेश हुआ है विना मन्त्रादि किसी का उद्धार आजतक न हुआ न होगा और शास्त्र की आज्ञा प्रसिद्ध सब ठौर पर है कि ब्राह्मण बालक का संस्कार आंठ वर्ष की अवस्था में श्रीर क्षत्रिय का ग्यारह बारह वर्षके श्रीर वैश्य का सोलह वर्षके वयकम में न होजावे तो वह अपने वर्णसे पतित होजाता है तो सब प्रकार से संस्कारों का होना सिद्धान्त व मुख्य करके कर्तद्रय है जो किसी को यह कथन होय कि ऊपर का वेष बनाने से क्या लाभ होगा मन का वेष सँवा-रना चाहिये तो जानरक्लो कि पहले तो इस सिद्धान्तमें बोलचाल व प्रश्न व संदेहकी समवायी व पहुँ वही नहीं है क्योंकि शास्त्र की आज्ञा में किसको पराक्रम वाद करनेका है कान लटकाकर उस आज्ञा के अनुकूल साधना करना उचित है नहीं तो विचार लेना चाहिये कि किसी को आजतक जन्म के दिनसे संसार में एकही बेर विना उपर के वेष व अजन को अन्त:-करण की उज्ज्वलता प्राप्त भई है जब ऊपर भजन, ब्रत, नेम, जप, तपत्रादि करते हैं तब सैकड़ों जन्मों में भीतर की पदवी मिलती है सिवाय इसके प्रकट है कि पारसपाषाण लोहेको सोना करदेता है सो यह वेष ऊपर का पारसमणि के सहश है निस्संदेह अन्तःकरण के अवगुणों को दूरकरदेगा फिर तुलसी और भगवत् के शृह्ध चक्र आदि का सत्संगहै और सत्संग का माहातम्य पहले लिखचुके हैं फिर तीर्थ के सदश है कि हृदय को पवित्र करदेना तीर्थों का स्वभाव है व सिपाही तब कहलाता है कि जब तरवार बाँघता है विना ध्वजा अलग २ के ठाकुरद्वारे व शिवासंयकी समभ नहीं होती है बैलपर त्रिशूल का अङ्क लगादेते हैं शिवजी का नाँ-दिया विख्यात होजाता है कालूकहार जो कहारों का गुरु है उसकी वार्ता

है कि किसी राजा धर्मात्मा के राजमें मछली पकड़ता रहा राजाको आन वते देखकर जाल पोखरे में छोड़ दिया अपने प्राण की भय से तालाव की मिट्टीको तिलक लगा व जालके दानोंकी माला लेकर साधुओं के रूप से बैठगया राजा ने उसको साधु जाना दण्डवत्कर और कुछ भेंटधर चला गया व कालू उसी घड़ी भगवत् शरण हुआ और यह दोहरा पढ़ा॥

दो०॥ बाना बड़ो दयाल को, तिलक छापँ अरु माल । यम डरपै कालू कहै, भय मानो भूपाल ॥ इस हेतु बहुत उचित व करनी यह चाहिये कि वेष सद्गुरुसे ले सो पांचों संस्कारमें पहले ऊर्द्धपुण्ड् तिलकहै उसके निमित्त अथर्वणवेद के उपनिषद् में यह आज्ञा है कि भगवचरण के चिह्न अर्थात् तिलक जीव के कल्याण के हेतु जो कोई धारण करता है और वह तिलक मध्य में छिद्र होवे श्रीर खड़ा हो वह मनुष्य भगवत् को प्यारा है श्रीर धर्मात्मा व मुक्तिवाला हैं दूसरे पुराणों का वचन लिखदेने से वेद श्रुति के प्रमाण लिखनेपर प्रयोजन न समका सो वेद व पुराणों की आज्ञा के अनुकृत चारों संप्रदाय में प्रणाली तिलक की है पर तिलक के स्वरूप बनाने में आपुस में कुछ भेद है श्रीसंप्रदाय में दोनों श्रोर बीच में ललाट के भगवचरणों के चिह्न बनाकर दोनों भौंह के बीच में सिंहासन लगाते हैं श्रीर बीच में रोली की पीली के लाल लकीर दीपकज्योति के आकार खींचते हैं कि उसका नाम श्री है और कारण अधिक करने श्रीके निमित्त के दो विचार इसमें हैं कि यह चिह्न उन चरणकमलों का है जिनका से-वन श्री अर्थात् लक्ष्मी अनुक्षण करती हैं माध्वसंप्रदाय में दोलकीर महीन ऊंची लगाकर दोनों भोंह के नीचे सिंहासन लगाते हैं और सिंहासन के नीचे एकचिह्न कटार के फल के आकार नाकतक देते हैं निम्बार्कसंप्रदायमें दोलकीर महीन के बीच में एक बिन्दी छोटी श्यामवन्दिनी अथवा श्वेत लगाने की रीति है उसको कमल कहते हैं और सिंहासन महीन लकीर का जैसा तिलक का और विष्णुस्वामी संप्रदाय में दो लकीर महीन और नीचे उसके सिंहासन लगाकर बीच में शून्य छोड़देते हैं व्यासजी ने जो नई परिपाटी अपनी संप्रदाय की की तो निम्बार्कसंप्रदाय से उनके तिलक में थोड़ा भेद है यह कि निम्बार्कसंप्रदाय में तिलक का सिंहासन दोनों भौंह के नीचे लगाया जाता है और व्यासजी की संप्रदाय में सिंहासन नासिका के अग्रमाग से तिलक आरम्भ करते हैं हितहरिवंशजी की संप्र-दाय का तिलक निम्क्षर्कसंप्रदाय के आकार है और रामानन्दजी की संप्रदाय का श्रीसंप्रदाय के अनुसार है चारों संप्रदायों में द्वादश अङ्गपर तिलक करना ि खा है और सब तिलकों के मन्त्र अलग २ हैं निम्बार्क संप्रदाय में दोनों लकीर के बीच में बिन्दी का लगाना और माध्व व विष्णुस्वामी के संप्रदाय में रिक्र का और श्रीसंप्रदाय में गोपीचन्दन छोड़कर और तीथों के जैसे चित्रकूट व तोता दि श्रादि की मृत्तिका का तिलक लगाना विधि है व तैसे ही रामानन्द संप्रदाय में और तीनों संप्रदाय में गोपीचन्दन का व बेवश के समय दूसरे तीथों की मृत्तिका का पर विष्णुस्वामी संप्रदाय में केशर आदिका भी लगाते हैं ॥ तिलक निम्बार्क संप्रदाय का ॥ तिलक माध्वसंप्रदाय का ॥



दूसरा संस्कार मुद्रा है और अथर्वण्वेद की श्रुति की आज्ञा है कि जो कोई पुरुष भगवत के शृह्ध चक्र आग्रुध की ततमुद्रा दोनों भुजापर धारण करताहै सो विष्णुमहाराजके परमपद को जाता है और इसी प्रकार दूसरी श्रुति थोड़े अक्षरों के न्यूनविशेष की है व पद्मपुराण में भी ऐसीही आज्ञा है यद्यपि चारों संप्रदायवाल इस आज्ञा के अङ्गीकार में एकमत हैं पर श्रीसंप्रदाय में तो यह रीति है कि दीक्षा देने के समय तुरन्त तत्ममुद्रा धारण करादेते हैं एहस्थ होय अथवा त्यागी होय और तीन संप्रदाय में एक पुराण के श्लोक के प्रमाण में शीतल मुद्रा की रीति है और यद्यपि अगिले आचार्यों ने पुराण के प्रमाण में शीतल मुद्रा की रीति है और यद्यपि अगिले आचार्यों ने पुराण के प्रमाण से तत्ममुद्रा धारण करना एकस्थान द्वारका में लिखा है पर एहस्थों में यह चलन नहीं एह त्याग के परचात् उचित व अवश्य करनी यह है तीसरा संस्कार माला है तुलसी की अथवा कमल के फलकी विहितहै तुलसीजी का माहात्म्य बहुत जगह पुराणों में लिखा है इसहेतु विस्तार करके तर्जुमा लिखना प्रयोजन नहीं समभा सारांश यह है कि तुलसी के धारण करनेवाले को निश्चय भगवत् की प्राप्ति होती है और मरण के समय तुलसी की माला के तुलसीदल

अथवा कराठी जिसके शरीर पर होय तो यमराज का भय नहीं होता सद्गति को जाता है पद्मपुराण में जो कदम्बन्नादि वृक्षों के काष्ठ की माला वृन्दा-वनकी बनी हुई का माहातम्य तुलसी के माला के सदृश देखने में आया चौथा संस्कार मन्त्र है सो उसकी महिमा सब कोई जानते हैं कि सब क्षेत्रदायों की जड़ ख्रीर सब वेदशास्त्रों का सारांश ख्रीर शीव भगवत् को मिला देनेवाला और भुक्ति मुक्ति की कामना पूर्ण करनेवाला है भगवत् में और मन्त्र में बाल बरावर भी भेद नहीं है भगवत् मन्त्र के आधीन हैं सब वेद व पुराण उस मन्त्र की महिमा को वर्णन करते हैं इस हेतु किसी श्रुति का तर्जुमा करना प्रयोजन न समभा सो मन्त्र चारों संप्र-दाय का अलग २ है जो यह वाद हो कि एक स्वर का मन्त्र अलग २ किस हेतु है तो यह दृष्टान्त अच्छे प्रकार उस वाद को बिरवार देता है नाम व रीति से पुकारते हैं और वह मनुष्य सब नाम व रीति से सावधान व सम्मुख होता हैं इसी प्रकार वह भगवत् जिस नाम और मन्त्र से स्म-रगा किया जावे सम्मुख होता है पांचवां संस्कार १ नाम २ दूसरा करने का है उसके निमित्त कुछ प्रमाण व वाद का प्रयोजन नहीं जिस वर्ग में जो कोई होता है उसीमांति का नाम रक्खाजाता है पलटन में भरती हो तो सिपाही कहते हैं और सवारों में हो तो सवार चारों संप्रदाय के जो संन्यासी होते हैं त्रिदगड़ी कहलाते हैं एक दगड लकड़ी पलाश का दूसरा शिखा तीसरा सूत्र अर्थात् यज्ञोपवीत विशेष करके नाम गिरिपुरी तीर्थ मुनि संन्यास घारण के समय रक्खेजाते हैं व कपड़ा श्वेत अथवा गेरू के रङ्ग का के शिंगरफ़ी रङ्ग का पहिरते हैं और संन्यास लेनेके प-हुले सब संप्रदाय में सब रङ्ग की पहिरन सिवाय नील आदि जो शास्त्र में निषेध है पहिनते हैं स्मार्तसंप्रदाय जो चारों संप्रदायों से अलग है अगेर उसके आचार्य शङ्करस्वामी हुये उसके तिलक की रीति त्रिपुएड्र अथवा वटाकार अर्थात् चिह्न बरगद के पत्रके सदृश चन्दन अथवा भस्म के गोपीचन्दन या तीर्थ की मृत्तिका से है॥





श्रीर माला तुलसी व कमलाक्ष व रुद्राक्ष व जयापूता श्रादिकी व गायत्री श्रादि सबप्रकार के मन्त्र हैं सुद्रा लगाने की रीति नहीं त्याज्य

जानते हैं नाम वही रहता है जो जन्म होनेपर धरागया और यज्ञोपवीत के समय जो संस्कार हुआ उसीको सब प्रयोजन के अर्थ बहुतकर समभते हैं फिर गुरु नहीं करते हैं संन्यास की इस संप्रदाय में यह रीति
है कि शिखासूत्र दूर करदेते हैं केवल एक दएड लकड़ी का रखते और
नाम भी उसीसमय दूसरा धराजाता है और इसकी संप्रदाय में संन्या-सियों के दश नाम हैं जो कि शङ्करस्त्रामी की कथा में लिखेगये हैं गेरू या शिंगरफ़के रङ्गका कपड़ा पहिनना व तिलक त्रिपुण्डू भस्म का ब्राह्मण् के सिवाय और किसी के हाथ का भोजन न करना कमों का करना न करना बराबर समक्तना और दूसरे धर्म सब संन्यासियोंके बराबर हैं मुख्य संन्यासी वे हैं जो दग्डधारण रखते हैं और सब संप्रदाय में दग्डीस्वामी बोले जाते हैं विशेषकर जो काशीजी व मधुरा आदि में आते हैं हे श्री कृष्णस्वामी ! हे दीनवत्सल ! हे दीनदयालु ! हे करुणाकर ! कबहीं कृपा करके इस अपने घरजाये चेरे की ओर भी क्रपादृष्टि करोगे हे नाथ ! भलाहूँ कि बुरा जैसाहूं आपका हूं जिस प्रकार लाखों करोड़ों जन्मतक इस मेरे मन ने मुभको अपने वश में रक्ला है इसी प्रकार कभी मुभको भी तो ऐसा करदेव कि मैं मन को अपने वशमें करलूँ श्रीर सच करके जो सदा का अपराधों से भरा हूं पर मेरी ऋोर देखना क्या प्रयोजन है आप अपने विरद पतितपावनता की श्रोर देखें कि कोटानकोटि महापापी श्रोर पातकी एक नाम के अवलम्ब से शुद्ध और पवित्र हुये और होते हैं और यह निवेदन मेरी ऐसी नहीं कि जिसका पूरा करना कुछ क्लिप्ट हो थोड़ीसी वात यह चाहता हूं कि वह समाज आपका जो आरम्भ अन्थ में लिख आयाहूं सदा मेरे मन में बता रहे स्वर्ग में के नरक में कहीं रहूं ॥ कवित्त ॥ वसीरहें शशिछवि ज्यों मन चकोरन के, ऋतिमति मालतीसुमन में बसीरहै। बसीरहै गजमन रेवाकी रुचिररेणु, मोरन की रुचि घनाघन में बसीरहै॥ बसी। है श्रीपतिसदन कमलाजू जैसे, मदनक्षुधा ज्यों युवायोनि में बसीरहै। वसीरहै त्योंहीं तेरे छविकी लगेन कुष्ण, मूर्रात तिहारी मेरे मनमें वसीरहै ॥

कथा रसखान की॥

रसखान जो परमभक्त भगवत् के हुये पहले मुसलमान थे अपने पीर के साथ राह चलते श्रीवृन्दावन में आण्हुँचे तो अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुये अर्थात् श्रीव्रजचन्द महाराज के दर्शन हुये दर्शन होते ही कुछ औरही दशा होगई उसहूप अनूप में छककर वे सुध होकर गिरपड़े उन का पीर उस पीर को न समका मूर्च्छा समकर श्रोषध करनेलगा श्रीर पुकारा श्रांखें खोलीं रसखान की उसी क्षण सब विद्या व काव्य सब गुण की खानि होगये उस मनोहरमूर्ति की छिन एक किनत में वर्णन की श्रन्त में कहा कि श्रांखें क्या खोलूं वह मूरित मन में बसगई है पीर ने कहा काबेको चलो तब बोले कि जो है सो सब यहांहीं प्राप्त है में बज का हो- चुका श्रव कहां जाताहूं श्रीर एक किनत में कहाहै कि पत्थर हूं तो गिरि- राज का जो पशु हूं तो नन्दराय की धेनु में चर्छ जो मनुष्य श्रीर मिले तो बज के खालबाल में रहूंगा जो पक्षी हूं तो बज के खुक्षों का उनके पीरने चाहा कि बलसे रथ में डालकर लेजावें बुन्दावन के वनों में भागकर जा छिप बुन्दावन वास करके हजारों किनच बुन्दावन की शोभा के वर्णन श्रीर प्रिया प्रियतम की शोभा विहार की रचना करी वैष्णव वेष रखते थे माला बहुत पहिनते थे किसीने पूछा कि एक दो माला बहुत हैं इतनी माला का क्या प्रयोजन है ? उत्तर दिया कि माला संसारसमुद्र से पार उतार देती है सो जो छोटे पत्थर हैं उनको एकही दो माला बहुत हैं श्रीर में कि बड़े पत्थर के सदश हूं मुक्तको बहुत माला रखना चाहिये॥

### कथा भगवान्दासजी की ॥

भगवान्दासजी रहनेवाले मथुरा भगवद्भजन भाव में हद व बड़े
गुण्वान् भगवत् के प्रेमी श्रोता और रहस्य व रस के ज्ञाता भगवद्भजों
में विश्वास और ऐसे सुन्दर कि जिनके देखने से मन को सुख हो और
भगवत् के जो धाम हैं उनके टहल करनेवाले सब भाव करके श्लाघ्य हुये
एक बेर बादशाह ने परीक्षा के हेतु डौंड़ी को फेरवाय दिया कि जो कोई
माला तिक्षक धारण करेगा गरदन माराजायगा इस बातपर बहुतों ने
छोड़िदया पर भगवान्दासजी न ढरे अपने अनुगामियों समेत और
दिनसे अधिक प्रकाशित तिलक दोहरीमाला धारण कर बादशाह के
सामने जानके अथे बादशाह ने बुरा मानकर आज्ञा न माननेका कारण् पूछा भगवान्दासजी ने अश्क उत्तर दिया कि हमारे दीन में माला
तिलक सहित प्राण् जाय तो उद्धार होती है अब इस समय कि हमको
अपनी.मृत्यु ज्ञात होगई तो तिलक और माला अच्छे प्रकार धारण
किये कि विना परिश्रम उद्धार हो बादशाह यह विश्वास हट्ट देखकर
अति प्रसन्न हुआ कहा कि जो चाहना हो सो मांगो भगवान्दासजी
बोले मथुराजी से बाहर ज़ाना नहीं चाहता बादशाह ने लिख दिया कि

मथुरा की स्नामिली जबतक मनचाहै तबतक करे सो बहुतकाल मथुरा की स्नामिली भगवान्दासजी ने करी हरदेवजी का मन्दिर स्नीर मा-नसीगङ्गा पोखरा गोबर्छनजी में उनका बनवाया है।।

कथा चतुर्भुजजी की ॥

चतुर्भुजजी राजा करोली ऐसे भगवद्भक्त साधुसेवी हुये कि उनके दृष्टान्त को कोई राजा नहीं मिलता है भक्तों के आनेका बुत्तान्त सुनकर इसप्रकार लेनेको आगे जाते थे कि जैसे सेवक व चाकर अपने स्वामी की सेवा में जाता है घर लाकर राजा व रानी अपने हाथों से चरण धोते पूजा करते नगर के चारों श्रोर चार-चार कोसपर चौकी थी कि जो कोई माला-धारी आवे उसका समाचार पहुँचावें एक दूसरा कोई राजा यह वृत्तान्त वेषसेवा का सुनकर कहनेलगा कि योग्य अयोग्य की समभ नहीं तो भक्ति की बड़ाई क्या है उसके पिड़त ने उत्तर दिया कि मनमें समभ लेते होंगे राजा ने भाट विमुख को परीक्षा के हेतु भेजा व समका दिया कि माला तिलक धारणकर स्वामी हरिदासजी बनकर राजाके पास जाना वह भाट आया अपने स्वामी का कहना भूलगया भाटोंकी रीति फैलाई जब प्रवेश राजा तक दुरूह देखा तब अपने रोजा की शिक्षा स्मरण हुई व उसी भांति से गया द्वारपाल ने कुछ रोक टोक न किया जब सामने गया तो राजा ने अपने स्वभाव के अनुकूल आगत स्वागत सब किया भगवत्प्रसाद जि-माया भगवचर्चा आरम्भ किया वह भाट हूं हां करता रहा राजा ने जान लिया किसी ने परीक्षा को भेजा है बिदाई दिया और एक डिबिया में एक फूटी कौड़ी धरके ऊपर से कीनखाप व मुशज्जर से लपेटकर ऊपर मुहर छाप लगा उसको देदिया भाट जब अपने राजाके पास आया तो सब वृत्तान्त भक्तिभाव का राजा चतुर्भुज का वर्णन किया व सब बिदाई समेत डिबिया राजाके आगे घरदी डिविया खोलकर देखा भेद न पाया तब उसी पिंडत ने समभाया कि खुली बात है कि उपर वेष ऐसा और भीतर भाट है भिक्त नहीं राजा चतुर्भुज यही कहता है वह राजा लिजित हुआ उस पांग्डित को भेजा पिंडित सत्संगको धन्य मानिगया राजा चतुर्भुज सुनकर आदर से दगडवत् कर लेगया बहुत दिनतक सत्संग का सुख लिया नि-रचय जब चलने की इच्छा करी राजा ने भगडार खोलकर कहा जो इच्छा हो सो लेजाइये पिएडत ने कुछ न लिया एक मैना पक्षी राजा को प्यारा था राजा साधुसेवी ने देदिया मैना लेकर राजा के समीप पहुँचा मैना

सभा को भगविद्वमुख देखकर कहने लगी कि कृष्ण कृष्ण कहो जो तु-म्हारा उद्धार हो यह संसार श्रसार व श्रागमापायी है विना कृष्णभजन किसी प्रकार उद्धार नहीं होगा राजा ने सब वृत्तान्त पूछा पिएडत ने कहा कि एक मैना से सब समभलेव श्रोर हम करोड़ों मुख से भिक्तभाव राजा चतुर्भुज का वर्णन नहीं करसके हैं राजाको बड़ा विश्वास हुश्रा भगवद्धिक साधुसेवा श्रङ्गीकार की पीछे जब भावभिक्त राजा को होगई तब मैना बिदा होकर राजा चतुर्भुज के पास पहुँची राजा बड़ा प्रसन्न हुश्रा॥

कथा एक राजा की॥

एक राजा भगवद्गक ऐसा हुआ कि संसार के मुख और ऐश्वर्य को अनित्य समक्त कर सदा भगवत के स्मरण भजन में रहता था जिसकों कण्ठी तिलक धारण किये देखता भगवद्भप जानके दण्डवत् करता व धन भगवत् उत्साह व भक्तों के हेतु लगाता भांड़ आदि जो भगवद्भिमुख हैं इनकों कुछ न मिलता भांड़ मन्त्रणा कर साधुओं का वेष बनाकर आये राजाने अपने भावके अनुसार पूजन व सत्कार किया भांड़ साज सम्हाल राग नाच व हँसने का रूप बनाने लगे राजा प्रसन्न होकर बोला धन्य है भगवद्भकों को कि अपने सेवकों को ढोल बजाकर नाच गायकर कृतार्थ करते हैं बड़े आदरपूर्वक प्रसाद जिमाया एक थाल में मुहर भरकर बिदा के समय आगे धरदिया भांड़ों ने विश्वास राजा का देखकर और सत्संग जो हुआ तो सब भगवत् श्रंण होगये॥

कथा गिरिधरग्वाल की॥

गिरिधर ग्वालजी भगवत में सखाभाव रखते थे और अनुक्षण भगवत के समीप और हँसी खेल में मिले रहते थे अपने अन्तर के प्रेम को बहुत छिपाये रहते पर भगवचिरित्रों को कीर्तन करते गद्भवाणी हो-जाती प्रीति कहां छिपसकी है तब वनमें जाकर कीर्तन व नृत्य करने लगे एक बेर मौजे मिल्लिपा में भगवत का रामचिरित्र कराया व प्रेम में विवश होकर सब धन व वस्तु भगवत्मेंट करदी भक्तों में ऐसी प्रीति रही कि जिसको साधुवेष देखते भगवद्भूप जानते एकबेर कोई साधु मरा देखा उसका भी चरणामृत लिया दूसरे ब्राह्मणों ने यह स्वभाव अयोग्य विवार कर मना किया पर न माना उत्तर दिया कि भगवद्भक्र को कबहूं मृत्यु नहीं यह तुम्हारा वे विश्वास है जो मृतक कहते हो और ग्वालप्ट इस कारण से विख्यान हुआ कि सखा रहे ॥

#### कथा लालाचार्य की॥

लालाचार्य रामानुजस्वामी के जमात में ऐसे भगवद्भक्ष हुये कि जिनकी कथा सुनकर निश्चय भगवचरणों में प्रीति होती है गुरु ने आज्ञा दी कि भगवद्धकों में जितनी प्रीति व विश्वास हो सो अच्छा पर बड़े भाई से कम उनको न जानना सो उस आज्ञा के अनुकूल वर्तते रहे एक समय कोई माला तिलकधारी को नदी में बहते जाते से निकालकर अपने घर लाये और विमान बनाकर भगवत्क्रीर्तन करते नदीपर लेजाकर दाहिकिया करके फिर महोत्सव में ब्राह्मणों सगोत्रों को नेवता दिया ब्रा-ह्मणों ने अङ्गीकार न किया कहने लगे कि इनका कोई न था जाने कौन जातिका मृतक रहा लालाचार्य सुनकर चिन्ता करने लगे और अपने गुरु के पास गये वे स्वामी रामानुज के पास लेग्ये दण्डवत् कर सब वृ-त्तान्त निवेदन किया व स्वामी ने कहा कि वे लोग भगवत्र्यसाद की महिमा नहीं जानते हैं तुम चिन्ता मत करो भोजन की सामग्री बनाक्रो भगवत् पार्षद वैकुएठ से आकर भोजन करेंगे सो उस दिन पर भगवत् पार्षदों का भुएड ऐसे स्वरूप और वस्त्र अलंकार से कि किसीने स्वप्न में भी न देखा हो आकर जो प्रसाद बना हुआ था अतिप्रेमसे भीग लगाया ब्राह्मणीं को पहले तो आश्चर्य हुआ कि ऐसे ब्राह्मण कहां से आये हैं फेर द्वेष-बुद्धि करके यह मन्त्र ठहराया कि जब भोजन करके आवें तो ऐसी हँसी करो कि लजितहों भगवत्पार्षद उनकें कुमन्त्रको जान गये भोजन करके ब्राकाशमार्ग होकर चलेगये ब्राह्मणों ने जो यह चरित्र ब्रौर प्रताप देखा तो बहुत लजित हुये और अहंकार को छोड़कर आये और लजा करके लालाचार्य के सामने आंखें वरावर न करसके और पनवाड़े भोजन किये हुये पार्षदों के पड़े थे उनमें से सीथ प्रसाद लेकर खाने लगे फिर लालाचार्यके चरणों में दएडवत् करके प्रार्थना की कि अब हमको अ-पना सेवक करो और कृपा करो लालाचार्यने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो भगवत् की कृपा हुई कि भगवत्पार्षदों के दर्शन तुमको हुए इससे अधिक क्या कृपा चाहतेही ब्राह्मणों ने विनय किया अब हमको लिजत करना क्या प्रयोजन अनुग्रह करना प्रयोजन है सो सब भगवत् शर्ण हुये श्रीर भगवद्भक्ति श्रीर वेषनिष्ठा का प्रताप सब संसार में प्रकाशित श्रीर प्रकट हुआ॥

#### कथा मधुकरसाह की॥

राजा ओड़ छे भगवद्भि में भी राजा हुये साधुवेष में अत्यन्त प्रेम व विश्वास था सच करके जैसा मधुकरनाम था वैसीही रीति भी रही अर्थात भ्रमर सारप्राही होता है वैसे ही सारप्राही थे उनकी रीति थी कि जो कोई कएठी तिलक मालाधारी हो उसका चरणामृत लेते और परिक्रमा करते राजा के भाई बन्धुओं को यह बात अच्छी न लगे एक गदहे को बहुतसी माला पहनाकर तिलक करके महल में भेज दिया राजा उठा उसका चरणा धोकर परिक्रमा करके कहा कि आज निहाल करिया पीछे प्रसाद जिमाकर बिदा करिया दृष्टों को लजा हुई और विश्वास हुआ राजा ने जो वचन निहाल करनेका कहा तो अभिप्राय यह है कि मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे राज्य में गदहे भी माला तिलक धारण करते हैं जो कोई माला तिलक धारण नहीं करता निस्संदेह बेदुम का गदहा है वरु गदहे से भी बदतर ॥

#### कथा हंसप्रसंग की॥

एक राजा को कुछ था औषध बहुतेश हुई रोग न छूटा किसी वैद्यके क-हने के अनुसार राजा ने व्याधों को हंस पकड़नेको मानसरोवर में जहां रहते हैं भेजा जब हंस इन व्याधों के हाथ न आवें तब सब साधुका रूप बनाकर गये हंस व्याधों का कपट जानगये पर वेष को न मानना भगव-द्धर्म से बुरा जानकर जानिक पकड़ायेगये व्याध उनको वन्धमें करके राजा के पास लाये तबतक भक्तवरसल महाराज वैद्य वनकर आये नगर के बा-जार में अपनी बैदाई की दूकान अच्छी लगाई फिर राजाके पास पहुँचे राजा ने अपने दुःख का वृत्तान्तं और हंस पकड़वा मँगाने का सब वर्णन किया ैच महाराज ने उनको आश्वासनकर कहा कि तुम्हारा बहुत शीव दुःख दूर हो जायगा इन पखेरुओं को बन्धन से छोड़ो बन्दी में डाल रखना कुछ प्रयोजन नहीं कुछ श्रीषध को शरीर पर लगवा दिया तुरन्त शरीर निर्मल होगया राजा ने तुरन्त आनन्द होकर हंसींको छोड़ दिया राजा ने वैद्य के आगे हाथ जोड़कर विनय किया कि यह राज्य व सम्पत्ति सब आप का है वैद्य ने कहा सच कस्के सब हमारा है अब तुम भगवद्गि और साधुसेवा अंङ्गीकार करके मनुष्य शरीर जोकि वड़े क्लेश से मिला है उस को सुफल करो फिर तो राजा ऐसा मक हुआ कि सब राज्य में भक्ति की प्रवृत्ति हुई यह हंसप्रसंग सममने योग्य है कि जानवरों को तो ऐसी भक्ति हो और मनुष्य जो कि ज्ञान करके युक्त है सो विमुख होवे तो

# वह मनुष्य जानवर है कि नहीं और वह नरकगामी होगा कि नहीं॥ निष्ठा सातवीं॥

गुरुकी महिमा वर्णन जिसमें ग्यारह भक्तों की कथा॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की गोपद रेखा को दगडवत् करके पृथु अवतार को दण्डवत् करता हूँ कि अयोध्याजी में प्रकट होकर सब धर्म की मर्याद फेर से नवीन बांधी और धरती को बराबर करके सब श्रीषधी निकालीं शास्त्र का वचन है कि गुरु तीन हैं प्रथम गुरु पिता दू-सरा संस्कारकर्त्ता कि जिसने यज्ञोपवीत आदि दिया हो तीसरा भगवत् मन्त्र श्रीर भगवद्धर्म का उपदेश करनेवाला श्रीर एकवचन से स्त्री का गुरु उसका पति है सो यद्यपि मर्याद और महिमा में बराबर है पर इस निष्ठा में उस गुरुका वर्णन होताहै कि जो गुरु भगवत् के मिलने के हेतु किया जावे सो जाने रहो वेद व सब शास्त्र इस बातपर युक्त हैं कि गुरु श्रीर भगवत् में कुछ भिन्नता नहीं भागवत के एकादश में भगवत् का वचन है कि गुरुको मेरा रूप जान अक्रमाल के कर्ता का वचन पहले ही लिखागया कि भक्त और भक्ति और गुरु और भगवत् कहनेमात्र को चार हैं पर सत्य करके एक स्वरूप हैं गुरु कैसाही कामी कोधी लोभी मोही बुद्धिहीन कुरूप होवे उसको भगवद्रूप जानना चाहिये किसी पुरागा में वर्णन है कि जो गुरु कामी है तो श्रीकृष्णस्वरूप है जो कोधी हैं तो नृसिंह जो लोभी है तो वामनस्वरूप श्रीर जो धर्मात्मा है तो रामरूप भागवत में लिखा है कि जो कोई मनुष्य भगवत के ज्ञान देनेवाले गुरुको अन्य मनुष्य के सदृश जानता है उसकी बुद्धि हाथी के सदृश है कि अन्हाय के फिर धूल मस्तकपर डालता है आजतक न किसी को देखा न सुना कि विना गुरु ईश्वर को प्राप्त हुआ हो और विचार करनेकी ठौर है कि प्रकट विद्या सब विना गुरुके प्राप्त नहीं होती तो भगवत् विना गुरु कैसे मिलेगा महाभारत में लिखा है कि जबतक गुरु नहीं करते तब तक कुळु प्राप्त नहीं होता इसहेतु गुरु करना निश्चय प्रयोजन है और आज्ञा है कि वेद, पुराण, शास्त्र, जप, तप आदि विना गुरु निष्फल हैं और वेद की आज्ञा है कि विना गुरु उपदेश के जो पूजा इत्यादि करते हैं सब व्यर्थ है तो उचित है कि जो भगवत् और भक्ति के प्राप्त की चाहना हो तो गुरुके शरण हो कोई जातों में परम्परा है कि संस्कार होने पीछे गुरु नहीं करते और कोई जात में यह रीति है कि संस्कार भये पीछे भगवत्

प्राप्ति के अर्थ गुरु अलग करते हैं सो ज्ञात होजाने प्रयोजन व नहीं प्रयोजन दूसरे गुरु करनेका व लाभ हानिके निमित्त एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है कि अँधेरी कोठरी में एक सुई सूक्ष्म है उसको एक तो इस भांति जानता है कि निश्चय सुई इस कोठरी में है और दूसरे यह कि वह सुई ठीक २ जिस जगह दीवार में गड़ी हुई है ज्ञात है दोनों के चेले उस सुई के ढूँढ़ने को गये पहलेका चेला तो ढूँढ़ता फिरनेलगा मिलगई तो मिलगई नहीं तो हारकर चलाञ्चाया जो हूँढ़ता रहगया तो जाने मिले के न मिले और मिले तो जाने कवतक और दूसरे का चेला अपने गुरु का पता बतलाये हुये के अनुसार सीधा चला आया और विना परिश्रम वह सुई मिलगई श्रोर यह नहीं होसक्रा कि न मिले श्रमिप्राय इस लिखने से यह है कि संस्कार होजाने पीछे जब कुछ समभ हो तो भगवत् के जाननेवाले को गुरु निश्चय करके करे विना गुरु कुछ नहीं होसक्रा और जो उस गुरु से भी कुछ सन्देह रहजाय अपने लाभ व इच्छा की पूर्णता को प्राप्त न हो तो दूसरा गुरु करते हैं कुछ हानि नहीं शास्त्र की ऋोज्ञा है जैसे देखो दत्तात्रेयने चौबीस गुरु किये यद्यपि धर्म गुरु और चेले के शास्त्रों में बहुत लिखे हैं पर गुरु के चार धर्म आव-श्यक निश्चय हैं एक तो शास्त्र को जाननेवाला हो दूसरे भगवद्भक्त ती-सरे समदर्शी चौथे वेद की आज्ञा के अनुकूल वर्तनेवाला इसके ऊपर एक धर्म सब जगह लिखा है कि गुरु अज्ञान के दूर करने के निमित्त है तो जिस प्रकार होसके चेले को भगवत् सम्मुख कर देवे और इस आजा को आप गुरुशब्द का अर्थ निश्चय करता है गुरु जो अज्ञान व अन्ध-कार को दूर करे वह गुरु है इसी प्रकार चेले के निमित्त चार धर्म दढ़ हैं प्रथम सेवा गुरुकी तन मन से करे, दूसरे सेवा के समय सुख स्वादु का त्याग, तीसरे गर्व का त्याग, चौथे गुरु में दृढ़ विश्वास सो वेद की श्रुती कहती हैं कि जिसकी भक्ति भगवत् और गुरु में बराबर है तो उस महात्मा को सब मनोरथ आपसे आप प्राप्त होजाते हैं सो वह विश्वास ऐसा हो जैसे भगवद्रकों को भगवत् में होता है श्रोर सेवा ऐसी हो कि जिस प्रकार अज्ञानी अपने शरीर की करते हैं महाभारत के आदिएर्व में लिखा है कि धूम्र ऋषीश्वरके चार चेलेथे चारों दृढ़ विश्वास व गुरुकी सेवा करके केवल गुरु के आशीर्वाद से सब विद्या के ज्ञाता और दोनों लोक के फल को प्राप्त होगये जो यह प्रतिवाद हो कि विना परिश्रम केवल विश्वास से

कैसे सब विद्या इत्यादि लाभ हुईं तो जानरक्खो कि गुरु में जो विश्वास किया तो भगवदूप जानकर किया सो भगवत् ने गुरुद्वारे से उनके मनो-रथ सिद्ध करदिये व सिवाय इसके कई जगह वर्णन होता है कि अमुक ऋषि ऐसे प्रतापवान् थे कि उनके स्थान में बकरी व ट्याघ एक जगह पानी पीतेथे सो व्याघ का ऐसा स्वभाव होजाना यह प्रभाव उस स्थान का है जो व्याघ को व्यापिगया इसी प्रकार गुरुका भी अपने प्रताप के प्र-भाव करके एकक्षणमें वाञ्चितपदको पहुँचादेता है बहुत ऐसा हुआ और कुछ अयुक्र नहीं कि निर्मल जल कपड़े के मैल को दूरकर विमल कर देता है भले का आशीर्वाद व शाप शीघ व्यापि जाता है इस सिद्धान्तसे यह सिद्ध हुआ कि गुरु महात्मा योग्य चाहिये और ऐसे गुरु इस समय में नहीं मिलते पर ऐसे हैं कि उनको केवल द्रव्य आकर्षण में प्रयोजन है चेला चाहे नरक में जाय के स्वर्ग में छमाही अथवा साल में पधारे श्रीर उसपर दुकानदारी फैलाई जो हाथ श्रागया सो लेगये श्रीर जो किसी चेलेने कोई बात अपने संदेह निवृत्ति के हेतु पूछी तो उसके उत्तर का तो कुछ । ठिकाना नहीं ख्रौर उसको बे त्रिश्वास व नास्तिक व कथनी कथनेवाला ठहराया व सबसे उसकी निन्दा कहते फिरने लगे ख्रीर चेलों का यह वृत्तान्त है कि गुरुजी की शिक्षा ग्रहण करना ख्रौर मन्त्रको जपना तो कुछ बातही नहीं जो वर्ष दो वर्षपर गुरुजी रामभक्न करते पधारे तो मानो यमदूत दिखाई पड़े इसहेतु कि पांच चार दिन रहेंगे भोजन अच्छे लेंगे और बिदाई भी देनी पड़ेगी भला जब. इस समय के गुरु चेलों की यह गति हो तो कहां गुरु व कहां चेला और यह भी जानो कि गुरु बहुत मिलते हैं पर चेलों की आंखें बन्द हैं कि उनको देखें जो थोड़ासा भी परलोक का भय करके भगवत् और गुरुको ढूंढ़ें तो ऐसा नहीं कि न मिलें लोकोक्ति है कि " जिन ढूंढ़ा तिन पाइयां " और जब कि घरसे पांव बाहर नहीं निकलता और परलोक का भय नहीं और न भगवत् की चाह है तो कहां से गुरु मिले कि किसीको छप्पर फाड़कर धन नहीं मिलता श्रव इस लिखने से कोई ऐसा न समभ लेवे कि जब गुरु योग्य मिलेंगे तबहीं गुरु करेंगे यह समय का वृत्तान्त है निज अभिप्राय इस जिखने का यह है कि गुरु निश्चय करना चाहिये जैसा मिले केवल इतना देखलेना बहुत है कि उपासना का जाननेवाला हो और उसको मन्त्र गुरुदीक्षा से मिला हो यह नहीं कि पौथी देखकर मन्त्र देदिया चेला

बनालिया श्रीर गुरु के उपदेश वचन पर दृढ़ विश्वास हो बस वह गुरु है तिसको हाथों हाथ संसारसपुद में उतार देगा धर्म कर्म उस गुरु के बुरे हों के भले इस पुरुष को सब धर्मरूप हैं काहे से इसको विश्वास दृढ़ है व गुरुरूप भगवत् आप हैं वही राह दिखाकर दोनों लोक के अर्थ की सिद्ध करदेगा जो विश्वास न होगा तो कैसाही महात्मा गुरु हो मिले कुछ लाभ न होगा और विचार लेना चाहिये कि जो मनुष्य भगवत् से विमुख हो उसको तो गुरु के अवलम्ब से ईश्वर मिलसका है और जो गुरु न किया अथवा उसके वचनपर विश्वास न किया तो फिर कहां ठिकाना है बहुधा ऐसा हुआ है कि चेलों के विश्वास से गुरु भी तरगये हैं कि गुरु-भक्ति कोई कोई की इस निष्ठा में लिखी जावेगी उनसे सिवाय एक और वार्ता है किसी खत्री के लड़के ने अपने गुरु से सुना कि श्रीनन्दनन्दन महाराज वज में नित्य रहते हैं जो मन लगाकर ढूंढ़े तो मिलजाते हैं यह लड़का अत्यन्त दर्शन का आकांक्षी होकर वज में गया और ढूंढ़ा कुछ पता न लगा लोगों से पूछा किसीने कहा गोलोक में हैं और किसीने वैकुएठ को बतलाया और किसीने कहा कि जो वज में हैं तो देखने में नहीं आते और किसी ने कहा परमधाम को गये इस लड़के को किसी के वचन पर विश्वास न हुआ और कहने लगा कि मेरे गुरु का वचन कभी भूँठ नहीं पर मेरे ढूँढ़नेका आलस है तब खाना सोना सब छोड़-कर बेचैन होकर ढूँढ़नेलगो जब कुछ दिन बीता न खाया न सोया न बैठा जहां तहां फिरताही रहा तो करुणाकर दीनवत्सल प्रकट हुये श्रीर कहा कि जिसको तू ढूँढ़ता फिरता है वह मैंहूं यह खड़का रूप माधुरी श्रीर छवि अनूप देखकर चरणों में गिरपड़ा और विनय किया कि कुछ संदेह नहीं आप वही हैं कि जिनको में ढूँढ़ता था पर मैंने सुना है कि आप चोर श्रीर छितया भी हैं जबतक मेरे गुरु तुमको पहिंचान कर निश्चय न करदेंगे तबतक हमको विश्वास नहीं अक्रवत्सल महाराज उसके प्रेम व विश्वास के वश होकर कुछ न कहसके साथ होलिये और उस लड़के ने छल व कपट के डरसे हाथ पकड़ लिया वस तुरन्त जहां उनके गुरु रहे आन्पहुँचे आधीरात थी गुरुजी अटांपै शयन में थे इस लड़के ने पुकारा कि महाराज । त्रजसुन्दर मनमोहन महाराज को लाया हूं आप पहिंचान करलें दो चारवेर के पुकारने में गुरुजी को सुनपड़ा उसके व-चन को मिथ्या सम्भा पर उजेरा मुख भलक व आभूषण शोभाधाम की

जो विलक्षण चांदनी सी छिटकरही थी भरोखों की राह से देखा तो घबराकर उठे श्रीर दरीबे से मांका तो क्या देखते हैं कि सच है कि नट-नागर व्रजचन्द्र छविसमुद्र हैं कि मुखारविन्दके भलक की चांदनी चारों त्रोर खिलरही है श्रीर घूंघरवाली अलकें छूटीहुई अरसीली आंखों में काजल की रेख मोरमुकुट जड़ाऊ जवाहिरात का शिरपर है कानों में कुएडल कि उसके मोतियों की भलक कपोलों पर और कपोलों की भलक मोतियों पर पड़तीहै नाक में छोटासा बुलाक कि उसमें सब्जा पड़ाहुआ है कएठा पचरङ्गीमाला जवाहिरात और मोतियों श्रीर सुगन्धवारे फूलों के गले में हार और सुकुमार शरीर में बागा सुनहरी तार की उसपर मु-केश में मोती गूंथकर गोपियों ने भालर की भांति लगादिये हैं उसके जपर हैकल जड़ाऊ भलकती है धानीरङ्ग दुपट्टा जरी का उसको कटि में कसेहुये हाथों में कङ्गन पहुँची और बाजूबन्द जड़ाऊ अंगुलियों में अँ-गूठी घुटन्ना गुलेनारी गुलबदन का कि गोटे और पहेकी गुलकारी उसपर होरही है शोभायमान चरणों में महाउर लगा हुआ उस पर घुंघुरू और कड़े हैं और किसी गोपिका के साथ जो कुछ छेड़छाड़ करी थी और उसने केसरके छीटे देदिये थे वह मुखारविन्द पर भलक रहे हैं ऋौर उस गी-पिका के छेड़ने की और उससे उत्तर पाने की हँसी अवतक नहीं गई फूल जहां तहां गुथे हुये हैं अगर मुरली फेंट में बस यह देखकर गुरुजी विवश होकर पुकार कि अरे |तू किस ढिठाई से हाथ पकड़ रहा है यह नन्दनन्दन महाराज पूर्णब्रहा सिचदानन्दघन हैं और में भी आताहूं यह कहकर गुरुजी तो आतेही रहे कि आप नटनागर मंहाराज उस लड़के साहित अन्तर्धान होगये गुरुजी जो आये तो कुछ नहीं देखा कभी अपने चेले के विश्वास पर दृष्टि करके अपने ऊपर धिकार और कभी दर्शन पाने से अपने भाग्य को धन्य कहकर त्यागी होगये व अपने चेलेके निश्चय के प्रभाव करके भगवत् को प्राप्त हुये सो गुरुमें विश्वास करनाही उद्धार का कारण है रेमन, मूरख! कभी तो उस स्वरूप की ओर तू सम्मुख हो जो ऊपर लिख अाया और विचारकर कि भयवचरणकमलों के विना किसीको भी कुछ प्राप्त हुआ है ब्रह्मादिक देवता तो जिसके चरणकमलों की रज को अपने धन्यभाग्य समक्तते हैं और तू ऐसा असावधान कि कभी उस और न लगे तो तेरी अभाग्य दशा यह है दूसरी बात नहीं सो तू अब भी समक और कृपा करके उस रूप अनूप का

# चिन्तन कियाकर कि सबसे पहले तेरी नाव उस किनारे पर पहुँचै॥

कथा पाद्पद्माचार्य की॥

पादपद्माचार्यजी परमभगवद्भक्त गुरुनिष्ठ गङ्गाजी के तटपर गुरु सेवा में रहा करते एक समय गुरु तीर्थ को जानेलगे तब पादपद्माचार्य को अपने वियोग से विकल देखकर आजा की कि गङ्गाजी को हमाराही रूप ध्यान करना पद्माचार्यजी गङ्गाजी का पूजन करते व चरण गङ्गा में नहीं रखते कूपजल से स्नानादि क्रिया करते दूसरे साधु वहां थे वे लोग इस बात में प्रसन्न न थे जब गुरु आये तब सबने निन्दा करी गुरु पद्मा-चार्य के हृदय की जानगये कि मर्याद के भय से चरण गङ्गा में नहीं देते पर सबका मोह दूर करने को एक दिन गुरु ने गङ्गा में स्नान करते में पद्माचार्य से अँगोछा मांगा पद्माचार्य को इधर गुरुरूप गङ्गा में चरण देना ढिठाई उधर गुरु आज्ञा साधना इसी चिन्ता में सोचतेही थे कि कमलके फूल गङ्गा में प्रकट होआये उसी पर चरण देते जाकर अँगोछा दिया व फिर तटपर लोट आये गुरु ने यह विश्वास व प्रभाव देख छाती से लगाया व चरण भी पकड़ लिये पादपद्माचार्य नाम धरा॥

# कथा विष्णुपुरी की ॥

विष्णुपुरी ऐसे भगवद्भक्त हुये कि भागवत धर्म के आगे और सब धर्म असार समकते थे श्रीमद्भागवत जो समुद्र है तिसमें से श्लोक-रूपी अमूच्य रह्यों को निकाला और किल के जीव इस धन के दरिद्र हैं तिनको निहाल करिदया यह विष्णुपुरी जो माध्वसंप्रदाय में श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चेले हुये जगन्नाथपुरी में बात चले पर दूसरे साधुओं ने प्रतिवाद किया कि मुक्ति होने के हेतु काशीपुरी में टिके हैं श्रीकृष्ण महाप्रभुजी ने उत्तर दिया कि उनको न मुक्ति से प्रयोजन है न किसी देवतासे न काशी से सिवाय श्रीकृष्णचरणकमलों के किसी ओर भूलकर भी उनके चित्त की वृत्ति नहीं जाती केवल सत्संग के अर्थ काशी में टिके हैं पर लोगों ने न माना तब महाप्रभु ने विष्णुपुरी से रत्न की माला के भेजने के हेतु चिट्टी. भेजी विष्णुपुरीजी ने हृदय की समक्तर भागवत समुद्र से पांच सौ श्लोकरूपी रत्न चुनकर और भक्तरत्नावली नाम रखकर अपने गुरु को भेजा साधुओं ने जो देला पढ़ा भिक्तरस में मग्न होगये विश्वास हुआ कि विष्णुपुरीजी परम अनन्य भक्त हैं तैसेही गुरुनिष्ठा

में हैं जाने रहो भक्तरतावली के तेरहें अध्याय में अलग २ कम से नवधा भक्ति व ज्ञान वैराग्य का वर्णन है ॥

#### कथा पृथ्वीराज की॥

पृथ्वीराज कछवाहे आमेर के राजा ऐसे भक्त व गुरुनिष्ठ द्वये कि घर बैठे द्वारकानाथ महाराज के दर्शन पाये और शृह्व चक्र का छाप श्रीर पर प्रकट हुआ और कृष्णदासजी की कृपा से सब धर्म व उपासना के ज्ञाता होगये भीष्मिपितामह के सदृश निष्पाप व युधिष्ठिर के सदृश धर्मात्मा व पूजा करनेवाले प्रह्लाद के सदृश हुये जैसे चेले कृष्णदासजी के हुये सो कृष्णदासजी की कथा में कहा है पृथ्वीराज ने जब कृष्णदासजी के साथ द्वारका जानेकी इच्छा व सजाव सब किये तब राजमन्त्रियों ने कृष्णदासजी से विनय किया कि राजा के जाने से इस देश में भक्ति का प्रकाश बढ़ताजाता है सो घटती होने लगेगी कृष्णदासजी ने अपने राज्य पर रहने की आज्ञा दी राजा ने विनय किया वा उदास होकर बोले कि एक तो अ। पके चरण का संग दूसरे द्वारकानाथ का दर्शन गोमती का स्नान व भगवत् शस्त्रों का चिह्न प्राप्त होने का लाभ था सो अब में उन लाभों से विमुख होताहूं कृष्णदासजी ने आज्ञा की कि शोच करना कुछ प्रयोजन नहीं वह सब तुमको इसी जगह प्राप्त होजायगा यह कह कर चलेगये राजा साथ के वियोग से धार धार रोनेलगा तीनदिन बीते थे अर्छरात्रि के समय राजा ने कृष्णदासजी का पुकारना सुना दौड़कर गया देखा आप द्वारकानाथजी महाराज हैं प्रेम में विवश हुये दएडवत् परि-कमा करी फिर आज्ञा पाकर गोमती में स्नान किया शरीर पर शृह्व चक के चिह्न अङ्कित होगये रानी भी राजा की आज्ञा से गोमती में स्नान करके कृतार्थ होगई प्रभात को यह वृत्तान्त सारे संसार व देश देश में फैला नगर के लोग व जहां तहां के सन्त महन्त दर्शनों के लिये भेट नाना प्रकार की आगे घरे गुरुभाक्ने व भागवत्भाव का विश्वास हढ़ हुआ पीछे राजा ने मन्दिर बनवाया मूर्ति विराजमान करके दिन रात सेवा पूँजा में रहने लगा एक अन्धा बाह्मेण बैजनाथजी के द्वारपर सूमने के लिये पड़ा रहा बहुत दिन बीते तब शिवजी ने दया करके कहा कि पृथ्वी-राज का अँगौछा आँखों पर मलदे खुलजायँगी ब्राह्मण आया राजा ने नवीन अँगौछा अपने श्रीरपर लगाकर दिया कि तुरन्त आँखें खुलगई ॥

#### कथा तस्वा जीवा की॥

तत्त्वा जीवा दोनों भाई ब्राह्मण पद्मनाभदेश जो कमल के सदृश है तिसको प्रफुल्लित अर्थात् भक्न करने को सूर्य के सदृश हुये अथवा भग-वद्रक्ति जो अमृत का समुद्र है तिसके दोनों तट हुये जिनके प्रभाव करके लाखों को भगवद्भिक्त प्राप्त हुई रघुकुलवालों के सदृश भये एक लकड़ी सूखी द्वारपर गाड़े थे व प्रण था कि जिसके चरणामृत से यह लकड़ी हरी होजावे उसको गुरु करेंगे सो कबीरजी के चरणामृत से हरी होगई कबीरजी के चेला हुये कबीरजी चलते समय कह गये जब प्रयोजन पड़े तब हमको स्मरण करना तिसके पीछे ब्राह्मण व उनके सगोत्रियों ने जुलाहे के चेला होने से उनको जाति से निकाल दिया और उनकी लड़की का ब्याह लेना अङ्गीकार न किया चिन्ता में होकर संदेशा गुरु के पास कहला भेजा कबीरजी ने उत्तर भेज दिया कि ये लोग भगवत् से विमुख हैं तुम्हारे सम्बन्ध योग्य नहीं तुम लोग दोनों भाई आपस में अपने लड़कों का सम्बन्ध करलेव उस आज्ञा के अनुसार इच्छा को किया सब घषराये और सब ने इकट्टे होकर दोनों भाइयों से कहा कि ऐसी रीति उचित नहीं है उत्तर दिया कि हमको सिवाय गुरु की स्राज्ञा के अपने दूसरा कुछ करना अङ्गीकार नहीं है वे सब लोग इस विश्वास के वश होंगये फिर इस बात के बन्द करने को विनय किया तब दोनों भाइयों ने कवीरजी से जाकर कहा तब कबीरजी ने आज्ञा की कि जो वे लोग भक्ति अङ्गीकार करें तो करो चिन्ता नहीं सो उन लोगीं ने अगवद्भक्ति स्वीकार करी तब नातेदारी होने लगी जब सब ने भक्तों का समाज व प्रभाव भक्ति का देखा तब सब भगवत् श्रण होकर कृतार्थ होगये॥

#### कथा खोजी की॥

खोजी परमभगवद्भक्त और गुरुनिष्ठ रहे उनके गुरु ने एक घएटा स्थान में लटका दिया था और चेलों को समका दिया रहे कि हम जब परम धामको जावेंगे तब यह घएटा बजेगा जब गुरुने देह त्यागा तो घएटा न बजा चेलोंको चिन्ता हुई खोजी वहां उस समय न थे जब आये तो सुना तब जिस जगह गुरु ने देह त्याग किया लेटकर देखा तो एक आंब पका लगा है उसको तोड़कर दुकड़ा किया तो देखा कि एक छिम उसमें है और उसी क्षण वह कीड़ा मरगया और घएटा बजा सबको निश्चय हुआ सो इसमें गुरु ने चेलों को एक उपदेश करदिया कि अन्तकाल में जहां मन

लगेगा सोई होगा गीताजी में भगवद्रचन है तिसको निश्चय कराया ॥
कथा गुरुनिष्ठ की ॥

एक गुरुनिष्ट भगवज्रक ऐसे हुये कि गुरु के सिवाय दूसरे साधु सन्त की सेवा नहीं जानता गुरु की इच्छा यह रही कि साधुओं की भी सेवा करें तो अच्छी बात है पर विना परीक्षा इस बात के कि आजा करें के न करें कह नहीं सके यह परीक्षा विचारी कि जब वह तीर्थ को जाने लगा तब उससे कहा कि जब तुम आवोगे तब एक बात कहकर शिक्षा करेंगे तीर्थ करके जिस दिन वह पहुँचने को था तब गुरु ने प्राण् छोड़ दिये लोग जलानेको लेगये तबतक गुरुनिष्ट पहुँचा सुनकर रोता दौड़ा लोथको रोंका कि हमारे गुरु का वचन है जब तीर्थ कर आवेगा तब कुछ शिक्षा कहूंगा सो वचन मेरे गुरुका मिथ्या नहीं नितान्त किसी प्रकार गुरु के शरीर को फेरलाकर सिंहासनपर धरायके विनय किया कि अपने वचन को पालन करिये मेरी आशा लगी है गुरुजी उसके विश्वास पर अतिप्रसन्न होकर जीकर उठबैठे साधुसेवा के निमित्त शिक्षा करी गुरुनिष्ट ने विनय किया कि आप तो परमधाम को जाते हैं मेरी साधुसेवा कौन देखेगा गुरु इस वचन और चतुराई से प्रसन्न होकर एक वर्ष और जीते रहे।

#### कथा घाटम की ॥

घाटम जाति के मीना रहमेवाले गांव घोड़ी राज जयपुर के गुरुभाक्षेत्र व वचन के निश्चय से उत्तमपद को पहुँचे और क्रतार्थ होगये ठगी का रोजगार करते थे कुछ मन में विवेक आया किसी हरिभक्त के पास गये उसने शिक्षा किया चोरी ठगी छोड़देव घाटम ने कहा मेरी जीविका वहीं है हरिभक्त ने कहा उसके बदले चार बात अङ्गीकार करो १ एक सत्य बोजना २ दूसरी साधु सेवा ३ तीसरी भगवत् अर्पण किये पीछे कुछ चीज खाना ४ चौथी भगवत् आरती में जा मिलना सुनते ही चारों बातों को अङ्गीकार किया तब हरिभक्त ने घाटम को भगवन्मन्त्र उपदेश करके चेला किया घाटम गुरु की चारों बातों पर अभ्यास रखते रहे एकदिन घर में कुछ न था साधु आगये खिलहान से किसी के गेहूँ चुरा लाकर साधु सेवा को किया पर सेवा करते में कुछ डर मन में होजाता था कि पता लगाकर गेहूंवाला आकर पकड़ न ले नहीं तो साधुओं की सेवामें विध्न होगा सो आंधी पानी ऐसी आई कि पता पांव का सत्र मिटगया सुचित्त

होकर सेवा किया एक समय गुरुने भगवत् उत्साह में घाटम को बुलाया उस समय साधुसेवा के करने से कुछ पास न था चिन्ता में हुये राजा के मकान पर अाये डेवढ़ीदारों ने पूछा तब उत्तर दिया चोरहूं घाटम मेरा नाम है वे लोग पाहिराव उत्तम उनका देखकर जानगय कि हँसी की राह अपने को चोर कहता है कुछ न बोले घोड़सार के भीतर जा-कर एक उत्तम घोड़ा मुश्की रङ्ग चुन करके सवार होकर चले द्वारपर द्वारपालों ने रोंका फिर उसी प्रकार सांच सांच कहकर चले आये गुरु की ओर चले सन्ध्या के समय एक नगर में किसी ठाकुरद्वारे में आरती होती थी वहां गये भजन करने लगे राजा के यहां उस घोड़े की ढूंढ़ पड़ी कोतवाल बहुत सिपाहियों सहित घोड़े के पांव का पता लगाता हुआ उसी मन्दिर के द्वारपर जहां घाटम आरती में थे पहुँचा भगवद्भक्त-वत्सल महाराज को चिन्ता हुई कि यह कोतवाल घोड़े को पहिचान कर मेरे भक्तको दुःख देगा इस हेतु घोड़े को नुकरारक्न करदिया श्रौ घाटम जब सवार होकर निकले तब कोतवाल देखकर लजित व शोच में भर गया कि घोड़ा वही पर रङ्ग दूसरा अब राजा जाने हमें कैसा दएड करेगा घाटमजी उनसे वृत्तान्त सब सुनकर दया करके बोले कि वह चोर में हूं श्रोर यह घोड़ा भी वही है भगवत् इच्छा से यह रङ्ग होगया मेरी रक्षों के हेतु सो चिन्ता न करो घोड़े समेत तुम्हारे राजा के पास मैं चलता हूं यह कहकर राजा के पास आये राजा सब वृत्तान्त सुनकर चरण पर पड़ा श्रोर रुपया मोहर सब देनेलगा घाटमजी ने कहा घोड़े से प्रयो-जन है और कुछ न चाहिये राजा ने और कुछ सहित घोड़ा घाटमजी को भेंट किया घाटमजी ने वह सब लेजाकर गुरुजी को भेंट करदिया कुछ संदेह नहीं किया भगवद्धकि का ऐसाही प्रताप है सो आप गीताजी में भगवत् ने कहा है कि किसी के आचार दुष्ट भी हैं पर मेरा भजन ऐसा करता है कि दूसरे को कदापि नहीं जानता उसको निस्संदेह साधु जा-नना चाहिये काहे से कि जो निज तात्पर्य और सारांश शास्त्रों का है उसको वृह पहुँचगया है च निश्चय करके बुरे आचरण भी उसके शीघ ळूटजावेंगे और मुक्तको प्राप्त होगा और अर्जुन सच जान मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता॥

कथा नरवाहन की॥

नरवाहनजी राधावल्लभी रहनेवाले भौगांव के हितहरिवंशजी के

वेले भगवदक साधुसेवी परमगुरुनिष्ट हुये एक साह्कार की नाव को लूटलिया और उसको और धनको लेने के हेतु बन्धन में डारा नरवाहन जीकी लोंड़ी दयावती थी उस वािणक् को खाना पहुँचाया करती उसने उसको यह उपाय बनलाया कि आधीरात के समय राधावल्लभ हित-हरिवंश राधावल्लभ हितहरिवंश पुकार पुकार कहना जिस में नरवाहन के श्रवण में पहुँचे श्रोर जब कुछ पूछे तो हितहरिवंश जी का चेला श्र-पने को कहना उसने वैसाही किया नरवाहनजी सुनतेही नाम राधाव-न्नभ श्रीर हितहरिवंशजी के बेसुधि दौड़े साहूकार को दगडवत् करके वृत्तान्त पूछा उसने कहा कि हितहरिवंशजी का चेलाहूं और राधाव-ञ्चभजीका विना मोल का चेराहूं नरवाहनजी लजित श्रीरे ग्लानि युक्र हुये श्रीर सब धन उसका फेरदिया श्रीर अपने अपराध को क्षमा कराया व चरणों में पड़कर विनय किया कि तुम बड़े भाईहो मुक्तको अपना दास जानकर इतनी मेरी पालना करों कि यह वृत्तान्त स्वामीजी तक न पहुँचे वह साहूकार यह दशा नरवाहनजी की देखकर उसी घड़ी भगवत् के शरण हुन्ना और हितहरिवंशजी के पास आया और चेला होकर भगवद्भक्त होगया गोसाईंजी भी नरवाहनजी के निश्चय पर बहुत प्रसन्न हुये अब यहां एक प्रतिवाद यह खड़ा हुआ कि एक कथा तो घा-टमकी लिखि आये कि वह चोरी किया करता था यह नरवाहनजी की बिखी कि ठग थे तो क्या भगवद्भक्त चोरी और ठगी को पाप नहीं सम्भते उत्तर यहहै कि भगवद्भक्त निश्चय करके चोरी और ठगीको पाप कर्म समभते हैं और ऐसे कर्मों के निकट नहीं जाते भगवद्भकों के बरा-बर संयमी कोई नहीं और यह चरित्र जो घाटमजी से और नरवाहनजी से हुआ तो चोरी में नहीं गिनाजाता चोरी वह है जो अपने शरीरके हेतु होय श्रीर उससे लड़के बालों का खाना कपड़ा चलता हो अब श्रीर श्ङ्का उत्पन्न हुई कि इस लिखने से चोरी करना अच्छा कर्म ठहरा कि लोगों का धन भले लूटा करे और शंख भांभ बजें साधुसेवा किया करें उत्तर यह है। के कदाचित् चोरी करके साधुतेवा करनी उचित नहीं सुकृत के धन से साधु सेवा करनी उचित है और अभिप्राय मेरा यह नहीं था कि जो कुछ समभकर शङ्का करदिया तात्पर्य यह था कि जब अन्तः करणकी निर्मलता प्राप्त होती है और यह संसार अनित्य दिखाई देनेलगा और द्वैतताका स्रावरण उठगया उस सँमय जो कर्म भक्नों से होते हैं वह सब

अच्छे हैं जो चोरी व ठगी करें तो उस दोष में वह भक्त दएड के योग्य नहीं होता निश्चय इसका गीताजी के अध्याय पांचरें व श्लोक सातवें से अच्छेप्रकार होता है और घाटम की कथा भी निश्चय करानेवाली है कि भगवत्ने पांवके चिह्न दूर करने के निमित्त आंधी और मेह वर्षादिया श्रीर घोड़े का रङ्ग मुश्की से सफ़ेद करदिया श्रीर अपने भक्न के कर्म धर्म व पुण्यरूप समभकर उसके पक्षपर हुये सिवाय इसके सब धर्म कर्म भगवद्भक्ति की प्राप्ति के अर्थ हैं जिस काम से भगवद्भक्ति हो वह चोरी में गिनती नहीं बरु जैसे अन्य साधन सब हैं तैसे है सो घाटम व नरवाहन दोनोंसे प्रसन्नता भगवत् श्रीर गुरु की हुई जो वे लोग चोर श्रीर ठग होते तो भगवत् कब प्रसन्न होते सिवाय इसके समर्थ को कुछ दोष नहीं होता जिस प्रकार गङ्गाजी में सब प्रकार जल मिलकर गङ्गाजल और प्रज्विलत अगिन में सब वस्तु अगिन होजाते हैं तो जान रखना कि साधुसेवा वह परमधर्म है कि उसके निमित्त भगवद्भक्तों ने निज भगवत् का आभूषण उतारकर बेंच डाला है दूसरे कर्म की कौन बात है बरु आप भगवत् साहुकार बनकर अपने मक्नों के हाथ से ठगी कराते हैं और उस चरित्र से प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं कि निश्चय इसका हरिपाल निष्कञ्चन की कथा से होता है प्रीति सांची और विश्वास दृढ़ उचित है घाटम के विश्वास को देखना चाहिये कि कैसे गुरुके वचनपर स्थिर श्रीर सच्चे थे कि प्राण का भी लोभ न किया और नरवाहनजी के विश्वास को देखना चाहिये कि अपने गुरु व इष्ट का नाम सुनकर तीन लाख व तीस हजार का धन फेर दिया और अपने आपको भक्तके दुःख देने व सताने का अपराधी समभा नितान्त अर्थ यह कि भगवद्धकि में विश्वास होना सब सुकर्म से शिरो-मणि है सिवाय इसके एक यह है कि जिस अपराध से बालि और रावण भगवत् के घरसे निकाले गये और वध को प्राप्त हुये सोई अपराध सुप्रीव श्रीर विभीषण से हुश्रा पर वे भिन्न के प्रताप से महाभागवत् और भगवत् सखाओं में गिनेगर्ये तो भगवद्भक्ति का यह प्रताप है कि सब अपराध उत्तर के पुएय होजाता है ॥

कथा गजपति की॥

गंजपित राजा पुरुषोत्तमपुरी के भगवद्भक्त हुये गोसाई श्रीकृष्ण चैतन्य अपने गुरु में ऐसा विश्वास हुद्द रखते थे कि जब दर्शन करलेते तब राज्य काज किया करते एकदिन गुरु मोसाई जी ने उनको दर्शन करनेको श्राना वर्जित किया राजा संन्यासीरूप होकर दर्शन के हेतु इधर उधर फिरनेलगा पर दर्शन न पाया एक दिन रथयात्रा के समय देखा कि रथ के आगे गोसाईंजी नृत्य कररहे हैं दौड़ के चरगों में पड़ा गोसाईंजी ने राजा का प्रेम व विश्वास देखकर छाती से लगा लिया व प्रेम आनन्द में मग्न कर दिया॥

# कथा चतुरदासजी की ॥

स्वामी चतुरदास परम भक्त व वैराग्यवान् हुये भगवद्भजन के आन वजमएडल में फिरते हुये ठौर ठौर सत्संग के सुख को लेते रहे गुरुभाक्ने में ऐसे हुये कि कोई न होगा उनके गुरु सदा घर पर आया करते भगवत्रूप जानकर सेवा पूजा किया करते स्त्री स्वामीजी की नवयौवना व रूपवती थी उसको गुरुकी सेवा में तरपर कर दिया कि जो आज्ञा हो सो सम्हारना श्रीर श्राप अपने धर्म पर ऐसे दृढ़ रहे कि कभी विश्वास में तनक भेद न आया नितान्त सब सामयी और धन व स्त्री गुरु की भेंट करके दएडवत् करके आज्ञा से व्रजमएडल में आये प्रभात की मङ्गल आरती के दर्शन गोविन्ददेवजी के किया करते और शृङ्गार आरती केशवदेवजी की और राजभोग नन्दगांव का देखकर गोबर्द्धन जी में राधाकुराड पर होते हुये वृन्दावन में आते एक बेर नन्दगांव में मानसरोवर पर बे अन्न जल रहे सो नन्दगांव के स्वामी नन्दबाबा हैं सत्कार पथिक लोगों का कि जो उनके स्थानपर आवें उन्हींपर उचित है इसहेतु नन्दजी के कुमार सुकुमार भक्रवत्सल महाराज अपने मेहमान को बिन अन्न जल न देख सके बारह वर्ष के लड़के के स्वरूप से दूध बेकर कटोरे में स्वामी चतुरदास को दिया स्वामी चतुरदास ने उस रूप के फिर देखने के लालच जल मांगा जब बहुत देरतक वह निडर चश्चल लड़का पानी न लाया तब बहुत बेचैन व विकल हुये भगवत् ने स्वम में आज्ञा की कि पानी का कुछ प्रयोजन नहीं तुमको दूध सब वजवासियों से मिलता रहेगा स्वामी ने विनय किया कि दूध बजावासियों को बड़ा प्यारा है कि यशोदाजी ने दूध के हेतु आपको छोड़ दिया था फिर वे लोग दूध किसप्रकार देंगे भगवत् ने आज्ञा की कि निश्चयकर मिलेगा सो स्वामी चतुरदासको दूध सब कोई देनेलगे श्रोर श्रवतक स्वामीके वंश में चेले जहां चहें बज में तहां दूध लेते हैं सत्य है गुरु सेवा से कौन पदार्थ नहीं मिलताहै॥

#### कथा राघवदास की॥

राघवदासजी परमभक्त भगवत् के हुये अपनी रचना में अभोग दुवरिया रखते थे इस्हेतु लोग दुवला कहते थे पर भक्तिभाव में मोटे व महन्त् थे शास्त्रोक्ष जो भगवद्धर्म है सो साधना अच्छेप्रकार से की और गुरु चेले का धर्म ऐसा निवाहा जो किसी से न होसके अर्थात् वायुपुराग्य में लिखा है कि जो मन्त्र है वह ही गुरु है और जो गुरु है वही भगवत् है जब गुरु प्रसन्न होगा तो भगवत् आप से आप प्रसन्न व वशीभूत होजा-वेगा सो राघवदासजी ने अपने गुरु की ऐसी सेवा करी कि गुरु और भगवत् को संतुष्ट करितया श्रोर जिसकी श्रपना चेला किया उसको अवागमन से छुड़ाकर भगवत् में मिलादिया और अन्तर बाहर ऐसे विमल हुये कि कलियुग की काई समीप न आई दिन रात सिवाय भगवत् चरित्र कीर्तन के दूसरा कांर्य न था कठोरवचन कभी मुख से न निकला नाभाजी ने जो दृष्टान्त उनके निमित्त हीरा का लिखा सो अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हीरा को अहरनपर रखकर घन मारते हैं और वह टूटता नहीं उस अहरन में धिस जाताहै जब दूसरा हीरा उसका सजा-तीय सम्मुख करते हैं तो अहरन से निकल आता है इसी प्रकार राघव-दासजी थे कि पवन शरदी व गरमी दुःख व सुख संसार का उनके हृदय को चलायमान न कर सका और सत्संग को देख इस प्रकार आमिलते थे कि जिस प्रकार हीरा अपने सजातीय को देखकर आमिलता है।।

# निष्ठा आठवीं॥

प्रतिमा व अर्चा के वर्णन में पन्द्रह भक्तों की कथा है॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की शंखरेखा को दर्डवत् करके फिर हंसअवतार को द्ण्डवत् करता हूँ कि ब्रह्मपुरी में प्रकट होकर ब्रह्मा का उपदेश किया शास्त्रों का सिद्धान्त है कि भगवत् की प्राप्ति के हेतु भगवत्ही की पूजा अर्चा जप मन्त्र आदि साधन हैं और पूजा अर्चा विना उसके कि जिसका पूजन करना चाहिये नहीं होसकी और विना पूजा अर्चा भगवत् की प्राप्ति दुरूह है इस हेतु करुणाकर दीनवरसल महाराजको यह शोच हुआ कि मेरी प्राप्ति जो मेरी पूजा के जपर सिद्धांत उहरा तो विना प्राप्ति के पूजा नहीं होसकी तो उद्धार जीवों का किस प्रकार होगा ? तब आप भगवत् ने जिस प्रकार भक्तों के हेतु अवतार धारण किये थे और करता है उसी प्रकार प्रतिमारूप होकर इस संसार

में प्रकट हुआ सो बारह प्रतिमा जैसे बदरीनारायण व रङ्गनाथस्वामी व गोविन्ददेवजी आदि स्वयं व्यक्ति हैं व जगन्नाथरायजी व वरदराज अवि कई प्रतिमा ब्रह्मा व शिवादिक देवताओं की स्थापित की हुई हैं श्रीर कोई मुनीश्वर व ऋषीश्वरों की स्थापित हैं जब इन मूर्तियों से भी भगवत्ने सब किसी को प्राप्त न देखा तब शालयामरूप होकर प्रकट हुये कि अधिक करके सब को प्राप्त हो पीछे जब यह देखा कि यह भी संब किसीको प्राप्त नहीं है तब आज्ञा की कि सोने चांदी और पाषागा अ।दिकी प्रतिमा बनाकर ख्रीर वेदमन्त्रों के अनुकूल प्रतिष्ठा करके पूजन कों श्रीर सब प्रतिमाश्रों के पूजन श्रीर दर्शन में चमत्कार दि-खाया कि जिसने अनन्य होकर आराधन किया सिद्धपद को पहुँच गया श्रीर यहाँतक करुणा श्रीर दयालुता को विस्तार किया कि जो कोई चित्र जिखवाकर श्री भगवत् जानकर पूजन करता है भगवत् को प्राप्त होता है सो इस भगविद्यह पूजन दर्शन को भक्तों ने कई प्रकार पर माना है कि कोई तो उस प्रतिमा को निज स्वयं भगवत् की प्रतिमूर्ति जानकर इस प्रकार पर पूजन करते हैं कि पहिले मानसीपूजन श्रीर फिर उस मूर्तिका और किसी का यह विश्वास है कि उस प्रतिमा को पूर्ण ब्रह्म सिचदानन्दघन मानते हैं मानसीपूजन आदि का कुछ प्रयोजन नहीं और तीसरे यूथ का यह वचन है कि वास्तव मूर्ति उस सिचदानन्द घन की लोगों के ध्यान में शीघ नहीं आसक्री इस हेतु मुख्य भगवत् स्वरूप में इस मन के जमजाने के निमित्त इस मूर्ति का दर्शन और पूजन करते हैं श्रीर सब कोई अपने विश्वास व निश्चय के अनुसार मेनोरथ को पहुँचते हैं सो जब कि यह बात प्रकट होगई कि आप भगवत् ने जगत् के उद्धार के निमित्त अपना रूप प्रतिमा स्वरूप से प्रकट किया है तो अत्यन्त उचित हुआ कि भगवद्विप्रह को ईश्वर जानकर दृढ़विश्वास से दर्शन और पूजन किया करें हजारों और क-रोड़ों का उद्धार प्रतिमाओं के विश्वास के प्रभाव से हुआ और होता है भागवत का वचन है कि मुकुन्द भगवान् की मूर्ति का दर्शन और उस मूर्ति के दर्शन करनेवाले का मिलना अथवा मूर्ति के चढ़े हुये फूलों का सूंघना श्रीर तुलसीदल का खाना श्रीर भगवन्मिनदर में जाना श्रीर दएडवत् करना ये सब भगवत् लोक को प्राप्त करते हैं नारदपञ्चरात्र में जिलाहै कि शालपामजी का स्नान जिस वर्तन में कराया जाता है

उसका सातवीं बेर का धोवन गङ्गाजल के बराबर का माहातम्य रखता है सोमाहात्म्य दर्शन आदि का इसी से विचारलेना चाहिये कि कितना होगा पर यह पूजन आराधन भगवन्मूर्ति का कुछ ऐसी सहज बात नहीं है कि राह चलते उत्तमपद को पहुँचाय देवे अर्थात् बहुत कठिन है-क्या बात है कि शास्त्रों के अनुसार भगवत् एक व्यापक और ब्रह्मस्वरूप है जबतक अन्य विश्वास को और भांति भांति के शङ्का संदेह और मन की कचाई को हृद्य से दूर करके निज उस मूर्ति में मन न लगेगा तब तक किस प्रकार मिलना भगवत् का होसका है और वह मन ऐसा लगे कि दूसरी ओर न जाय और न दूसरे की शरण का भरोसा होवे एक वार्ता है कि एक कोई अर्थार्थी को भगवत् पूजन से धन न मिला तो किसी के उपदेश से भगवन्मूर्ति को ताख में रखकर दुर्गामूर्ति का पूजन करनेलगा एक दिन यह बिचारा कि धूप जो दुर्गा को देताहूं पहले भगवत् को पहुँचती होगी इस हेतु भगवत् प्रतिमा की नाक में रुई भरने लगा उस क्षण् भगवत् प्रसन्न हुय और बोले कि जो चाहना हो सो कही उसने विनय किया कि पूजा से कबहीं प्रसन्न न हुये और इस ढिठाई से बहुत क्रुपायुक्त हुये इसका क्या कारण है बोले कि जब तू पूजन करता रहाँ तब पत्यर की मूर्ति जाना करता था और इस समय सब ओर से मन को खींचकर भगवन्मूर्ति को पूर्णब्रह्म सचिदानन्दघन जाना इस हेतु प्रसन्न हुये एक बाई की कथा है कि गुजरात में भगवन्मृति की आरा-धना बात्सल्यभाव से करती थी जहां रहती रही उस गांव में भेड़ियों की प्रबलता हुई श्रीर कई लड़कों को भेड़िये उठा लेगये यह सुनकर इस बाई की सुधिगई श्रीर मूसल हाथ में लेकर सारीरात जागने लगी बहुत दिन यह दशा रही कि दिनको भोग व रसोई व शृङ्गार में भगवत् के रहती व रात को रखवारी में भेड़िये की भगवत् को वड़ी करुणा हुई श्रीर साक्षात् प्राप्त हुये बाईने जो ध्वनि क्षमकमाहट व घुँघुरू श्रादि श्राभूषण की सुनी तो मूसल उठाकर दौड़ी देखा कि कोई लड़का श्याम-सुन्दर मोहनरूप है पूछा कि तू कौन है उत्तर दिया कि मैं वही ईश्वर परमात्मा हूं कि जिसकी मूर्तिको तू बालक जानकर आराधन करती है सो जो तुमको चाहना हो मांगा बाई प्रसन्न होकर बोली कि तू ईश्वर है तो यह वर मांगती हूं कि इस मेरे लड़के को भेड़िया न लेजाय वाह २ बाई यशोदा के कोश्रव्यारूप तात्पर्य यह कि निश्चय दृद्ध भगवनमूर्ति में

इस प्रकार का हो कि जो आप भगवत् प्रकट होकर आवें तब भी अपना इष्ट उस मृतिकोही समकता रहे और जो दूसरी ओर मन गया तो प्रम कहां और स्त्री को जिस प्रकार दूसरे पुरुष की शोभा वर्णन करना वर्जित है इसी प्रकार अपनी सेवा मूर्तिकी बरावर और किसी की शोभा मन में न लावे कि मृतिकी पूजाप्रकार में यह बात जिखी है और जिस प्रकार कोई सेवक अपने स्वामी को प्राण से अधिक जानता है और सब प्रकार की सामग्री बनाकर बारबार उसके आगे धरता है इसी प्रकार अपनी सेवा मूर्तिकी सेवा उचित है जैसे योष्मऋतु है तो टट्टी या खसखसु और पंखा श्रो सुगन्ध श्रोर पानी का छिड़काव श्रोर मान्दिर हवादार श्रो फूल श्रीर वस्तु श्रलंकार उत्तम चमक दमकवाले बना करके एक दिन में कई बार भगवत् का शृंगार करे श्रीर इसी प्रकार वर्षाच्छतु श्रीर जाड़े की ऋतु में सामग्री सब उस ऋतु के अनुकूल किया करे अर्थात् जो कुछ अपने प्राण और सुख और अपनी शोभा के हेतु जो सजाव औ बनावट सामग्री औं शृङ्गार की वस्तु हरप्रकार की और खाने पीने के पदार्थ इत्यादि की वार्ता है उसमें दशगुणित भगवत् के निमित्त करे श्रीर जिस दिन कोई त्यवहार जैसे होली, दीवाली, दशहरा श्रीर वसन्त-पञ्चमी त्रादि अथवा सांभी का समय या सावन के महीने में हिं-डोरा फुलाने के चरित्र श्रीर भगवजन्म उत्साह जैसे रामनवमी, जन्मा-ष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी और वामनद्वादशी इत्यादि अथवा तीर्थ और ब्रत का दिन होय ऐसी धूमधाम के साथ उत्साह और शोभा की सजा-वट इत्यादि किया करे कि जिस प्रकार अपने लड़के के विवाह में अथवा पुत्र के जन्म होनेके दिन किया करते हैं कहांतक वर्णन किया जाय कि यह बात अपने हृदय की प्रीति से सम्बन्ध रखती है श्रीर भगवत् क्रपा भाग्य के उदय से होती हैं यह उत्सव और देश में स्वप्नप्राय व श्रारचर्य है दक्षिण में अथवा मथुरा, दृन्दावन व अयोध्याजी आदि में है एक कोई गोसाई वृन्दावनी ने एक कोई कामवाले के स्थान पर देश पंजाब में वसन्तपश्चमी के दिन फूलडील बनाया वेश्या सबज कारदारके घरपर उस त्यवहार के इनामके लिये र्याई तो उसने गोसाई जीके संकोचवश राग न सुना और विदा करदिया गोसाई जी ने कहा कि भगवत् के सामने राग क्यों नहीं होता कारदार ने पूछा कि क्या भगवत् के सामने भी वेश्या की नाच राग होता है गोसाई जीने कहा कि जो भगवत् नाच ऋौर राग के प्रेमी न होते तो संसार में यह फैलने क्यों पावता जो कुछ सुख अनिन्द का साज व समाज गुप्त व प्रकट की श्राँखों को जहांतक देखने में आता है सब भगवत् के हेतु है कि मूल सब कार्यों का भगवत् से है सोलह उपचार जो पूजन के विख्यात हैं सो भगव-न्मूर्ति और मानसीपूजन के निमित्त बराबर हैं भेद इतना है कि मूर्ति-पूजन के निमित्त तो सामग्री प्रकट करनी पड़ती है और मानसीपूजन के निमित्त मन में सब सोलह प्रकार में पहले आवाहन सो आवाहन उस देवता का करना पड़ता है कि जिसकी कभी कोई दिन यूजा करनी हो ब्रीर भगवत्पूजन का ब्रावाहन इतनाही मानते हैं कि प्रभात अपने स्वामी को जगाना श्रोर द्एडवत् करना श्रीर श्लोक व पद जगाने का पढ़ना गान करना दूसरा आसन सिंहासन पर बिछावना सुन्दर बिछा-वना और मन्दिर की माडू बहारी करनी तीसरा पाद्य भगवत् का चरण श्रँगौछे से पोंछना अर्घ हाथ मुँह धोलाना पांचवां आचमन दँतवन कुल्ली करानी छठवां स्नान कराना ऋँगौछे से शरीर पोंछना घोती कराना सातवां वस्त्र अलंकार से भूषित कराना आठवां यज्ञोपवीत स्वर्ण का अथवा पाट का के सूत्र का पीला रङ्गकर पहिनाना नववां गन्ध अर्थात् सुगन्ध जैसे चन्दन और केशर, कस्तूरी व इत्र इत्यादि लगाना दश्वां पुष्प अर्थात् फूल भगवत् के मुकुट और भूमक आदि में गूंथना और माला फूलों की बनानी ग्यारहवां धूप अगुरु आदि की धूमकी देना बारहवां दीप गोघृत कर्पूरादि से प्रकाशित करना तेरहवां नैवेद्य अर्थात् सबप्रकार के पवित्र मधुर भोजन कराना व आचमन कराना जल पि-लाना कुल्ला कराना हाथ धुलाना अँगौछे से हाथ मुँह पोंछना बीड़ी बनाकर देनी चौदहवां दक्षिणा अर्थात् भेंट आगे घरना पन्द्रहवां नीरा-जन अर्थात् आरती करनी प्रदक्षिणा करनी अर्थात् अपनपो को वारि जाना और पुष्पाञ्जाल देनी अर्थात् फूल ऊपर बखरना सोलहवां विस-र्जन और यहां अभिप्राय विसर्जन से यह है कि पलँग, तोशक, बिछौना, तिकया, चादर व दुलाई आदि सजना इत्र, पान व कुछ भोजन के पदार्थ वं पीने के पलँग के समीप रखदेना और शयन के समय भगवत् का चरण पलोटना जाने रहो कि इस सोलह प्रकार का आराधन जैसे जगन्नाथरायजी, बदरीनारायणुजी, अयोध्या, रङ्गनाथ व वृन्दावन में नित्य सातवेर होता है श्रोर कोई जगह पांचवेर

श्रीर बहुत जगह तीनबेर अर्थात् एक प्रभातकाल मङ्गल श्रारती द्वितीय मध्याहुकाल राजभोग तृतीय सायंकाल नियत आरती सो पूजन और दर्शन करनेवाले को सातबेर आराधन अति प्रयोजन है नहीं तो तीन बेर से कम न हो श्रीर जाने रहो कि तन्त्रशास्त्र व पुराणों के वचन के त्रनुसार जो मूर्ति स्वयंव्यक्त जैसे बदरीनारायण, रङ्गनाथस्वामी व गोविन्ददेव इत्यादि शालयाममूर्ति, पुष्कर व नीमखार आदि तीर्थ हैं वे बारह २ कोसतक शुद्ध व पवित्र करते हैं स्त्रीर जो मूर्ति कि देव-ताओं ने स्थापित किया वे चार चार कोसतक ख्रौर जिन्हें ऋषीश्वर श्रीर सिद्ध लोगों ने विराजमान किया वे दो २ कोसतक श्रीर जो मूर्ति दूसरे लोगों से शास्त्रविहित मन्त्रों के अनुसार स्थित हुई वह एक २ कोसतक और जो मूर्ति केवल घरमें विराजमान करलेते हैं वह उसी घर को पवित्र और शुद्ध करती है भगवत् ने कृपा करके सब सामग्री को इस जीव के उद्घार के हेतु बनाय दिया कि किसी प्रकार मन चरणार-विन्द में लगे पर कोई ऐसा कर्म कठोर और न करे आगे आये रहे हैं कि ऐसे सुगम मार्ग पर भी मन नहीं लगता कोई नगर ऋौर ग्राम नहीं कि वहां भगवन्मन्दिर श्रीर ठाकुरद्वारा न हो परन्तु पुजारी के सिवाय क्या बात है कि कोई दर्शनों के निमित्त जावे विशेष करके धन-वान् और उनमें भी नौकरी करनेवाले घूमने और देखने शोभा चकले के हेतु जहांतक कोई लेजावे हजारमन श्रीर चरणों से चले जायँ श्रीर जो कोई ठाकुरद्वारे के चलने को कहे तो मान्नो दम निकल गया है श्रीर घूमते फिरते जो राह में कोई मन्दिर आजाय तो यह कहें कि अजी संध्या होगई सावकाश नहीं फिर किसी समय दर्शन करेंगे और जो घुणाक्षर न्याय कभी जाने का संयोग होभी गया तो सारे संसार के भगड़े श्रीर बकवाद डिगरी डिसामिस आदि की बातें वहां स्मरण हो आईं जब तक बैठे रहें यही बात रही कौन बात है कि एकबेर भगवन्नाम मुख से निकर्ते बरु जो दूसरा कोई भजन करता होय तो उसको भी अपनी अोर सावधान युक्त करलें यह वृत्तान्त कुछ सुनाही नहीं है आँखों की देखी है कहांतक लिखूं कि यन्थ के विस्तारभय से भौर अप्रसन्न होने उनलोगों के कि जो मेरे लिखे को अपने ऊपर समक लेवें व्यापवान है उनमें पहले गणना इस मतिमन्द की है सो क्या वर्णन करूं कि कर्म तो ऐसे सुन्दर और कामना वह कि निश्चय परमधाम को जावेंगे क्यों न

सहित होगी अरे मन, पापी! अब भी लजावो ध्यान करके देख कि मनुष्य श्रीर बार २ नहीं मिलता न जाने कौन पुण्य से यह श्रीर मिला है इस देह को पायके श्रीनन्दनन्दन स्वामी के चरणकमलों में न लगा तो तुमसे श्रीधक और कौन भाग्यहीन है बहुत रुपया उत्पन्न करना भूठ सच बोलकर लोगों को वशी करलेना तुलसीदासजी ने कहा है कि यह ढंग वेश्याओं को भी अच्छेप्रकार आताहें और जो यह श्रीर संसार से विषय भोग ही के निमित्त समभ रक्खा है तो शूकर और कूकर व गर्दभ आदि को भी सब सुख विषय भोग के प्राप्त हैं मनुष्यश्रीर और उन श्रीरों में इतना भेद हैं कि इस श्रीर के प्रभाव से भगवत की प्राप्त होती है जो भगवचरणों में मन न लगा तो शूकर और कूकर आदिसे भी अधिक अधर्मी व पापी है क्योंकि उन श्रीरों में आगे के निमित्त पाप नहीं लगता केवल अगिले पापों को भोगते हैं और मनुष्य को तो नहीं करने भगवज्ञन के हजारों पाप मुगडपर चढ़ते हैं तो इससे अब तुभको उस रूप अनूप का चिन्तन करना उचित है ॥

# संवैया॥

मोरपखा शिरऊपर राजत केशरखीर दिये रचि भालहि। अञ्जनसे दोउराञ्जित कीन्हे जु खञ्जनकञ्जसे नैन विशालहि॥ गोल कपोलनपे कलकुएडल रूप अनूप प्रताप रसालहि। रेमनमन्द अनन्दको कन्द तूक्यों न भजै नँदनंदगोपालहि॥१॥

# कथा राजा चन्द्रहास की ॥

राजा चन्द्रहास बालपने से ऐसे भगवद्भन्न हुये कि महाभागवतों में गिने गये और अबतक उनका यश चांदनी की भांति शास्त्रों में लिखा है च्यवन अश्वमेध में लिखा है कि मेधावी नाम राजा केरलदेश के घर जब चन्द्रहास का जन्म हुआ तो एक पांव में छः अँगुली थीं कि सामुद्रिक में अपलक्षण लिखे हैं जन्म से थोड़ेही दिन बीते पर कोई शत्रु चढ़आया और मेधावी उस लड़ाई में मारागणा चन्द्रहास की माता सती होगई और धाय उनको लेकर कुन्तलपुर में चलीआई कुन्तलपुर के राजा के वजीर का नाम धृष्टंबुद्धि था उसके घर रहने लगे फिर वहां धाय भी मरगई और चन्द्रहासजी अनाथ पांच वर्ष के नगर में फिरने लगे जो कोई कुछ देता उसीसे उदर पालन करलेते एक दिन नारदजी आये एक शाल्यामजी की प्रतिमा देकर आज्ञा की जो कुछ भोजन आदि करो

सो इस प्रतिमा को दिखला लेना चन्द्रहासजी उस मूर्ति को मुख में रखते और नारदजीकी आज्ञा के अनुकूल वर्तते रहे थोड़े दिन में भग-वत् की प्रीति होगई एक दिन उस वजीर के घर में ब्रह्मभोज में ब्राह्मण आयेथे उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मेरी लड़की को वर कोन और कैसा मिलेगा उन्होंने चन्द्रहासजी को बतलाया कि यह लड़का इसका पति होगा वजीर को बड़ी ग्लानि आई कि हाय मेरी लड़की दासीपुत्र की भायी होगी वध करनेवालों को बुलाकर कहा कि इस लड़के को ज-द्गल में लेजाकर मारडालो वे सब जङ्गल में लेगये और वजीर की आजा सुनाकर कहा कि अब तुम्हारा रक्षक कोन है ? चन्द्रहासजी को तनक शोच व चिन्ता अपने वध की न हुई और कहा कि एक घड़ी मेरे वध में धीर् घरो पीछे शालयामजी का पूजन किया और बिधकों को संज्ञा वध करनेकी करके भगवद्धवान की समाधिको लगाय लिया भगवत् भक्ररक्षक महाराज ने उन वधिक निर्दिथियों के हृदय में ऐसी दया डाजदी कि एक श्रॅगुली अधिक जो रही वजीर के दिखलाने को काट लेगये श्रीर चन्द्र-हासजी को उसी जङ्गल में छोड़गये चन्द्रहासजी तीन दिनतक भगव-द्ध्यान में मग्न और आनन्दित फिरते रहे जिस समय धूप लगती तौ पक्षी अपने परों से खाया करते और रात्रि के समय व्यावादिक उनकी रक्षा के निमित्त चौकी देनेको आते संयोगवश कलिन्दनाम राजा चन्दनावती नगरी का शिकार खेलता उस वन में आया चन्द्रहासजी को अपने घर लेगया उसके कोई लड़का नहीं था इन्हीं को अपना बेटा जानकर सब विद्या पढ़ाकर युक्त किया और पीछे राज्यतिलक देकर सम्पूर्ण राज्यभार सौंप दिया और आप भगवद्भजन करने लगा यह राजा कलिन्द कर देनेवाला राज्य कुन्तलपुर का था जब समय पर कर न पहुँचा तो धृष्टबुद्धि वजीर सेना सजिके आया राजा कलिन्द सुनकर मिलने के निभित्त गया बड़ी रीति मर्याद से नगर में लाया चन्द्रहासजी से भेंट कराई श्रीर राज्य देनेका वृत्तान्त सब कहा वह धृष्टबुद्धि चन्द्रहासजी को पहिंचान कर बड़े शोच में होक्र मारने के उपाय में हुआ और यह उपाय सूमा कि चन्द्रहासजी को कुन्तलपुर में भेजकर वहां मरवा डालना चाहिये इस हेतु राजा कलिन्द को डरपाया कि तुमको उचित नहीं था विना हमारे राजाकी आज्ञा चन्द्रहास को राजतिलक कर देना अब चन्द्रहास को अपने मदननामा पुत्र के नाम के पत्र सहित कुन्तलपुर भेजताहूं कि वह राज्यतिलक अङ्गीकार करा देगा सो चन्द्रहासजी पत्री समेत चें हो और कुन्तलपुर के निकट उसी वजीर के बाग़ में ठहरे स्नान पूजा करि भगवत्प्रसाद भोजन करके पथिश्रम से सोगये संयोगवश उसी वजीर की लड़की विषयानामा वाग की शोभा देखने को आई स-खियों से अलग होकर जहां चन्द्रहासजी सोते थे तहां पहुँची चन्द्रहास जीकी शोभा देखतेही तुरन्त आसक्र होगई और भगवत् से प्रार्थना की कि यह पुरुष मेरा पति होय फिर जो निगाह उसकी चन्द्रहासजी की कमर की ओर गई तो एक पत्री कमर में देखकर निकालली और पढ़ा अर्थ उसका यह था कि हे मदन! चिट्ठी लेजानेवाले को तुरन्त विष देदेना जो विलम्ब होगा तो हमारे क्रोध का हेतु होगा वजीर की लड़की ने पढ़कर शोच किया कि हाय यह महबूब मनोहर बुथा बिन अपराध मारा जायगा श्रीर फिर यह विचार किया कि मेरा बाप बहुत दिनों से सुन्दर पुरुष के ढूंढ़ने में मेरे निमित्त था और चलतीबेर बहुत शीघ विवाह करदेने का मुक्तसे वचन देगयाथा सो इस पुरुष को मेरे निमित्त भेजा है और जल्दी में लिखाहै इस हेतु अक्षर (या ) जो विष के पीछे लिखना था सो भूल गया सो अक्षर बनादेना चाहिये सो अपनी आंखों के काजल की स्याही से बनाकर पत्री चन्द्रहासजी की कमर में रखकर चली आई चन्द्रहास जी मदन के पास पहुँचे और पत्री दी वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसी घड़ी चन्द्रहास का विवाह अपनी बहिन के साथ करिया जब वजीर ने अपने बेटेके पत्र से यह वृत्तान्त सब जाना तो अत्यन्त खिन्नमन व कोध युक्त हुआ और दुःख से दुःखी हो उसी क्षण चलके अपने घर आया अ-पने लड़के को धिकार अ।दि कहनेलगा मदन उसके लड़केने उसकी पत्री आगे धरदी और अपना कुछ अपराध नहीं जो लिखा सो किया वज़ीर ने अपने मन में यह निश्चय किया कि लड़की विधवा रहे तो रहे पर चन्द्र-हास का वध करना उचित है इस हेतु वध करनेवालों को बुलाकर आजा दी कि प्रभातसमय जो कोई दुर्गाभवन में आवे उसको मार्डालना और चन्द्रहासजी से कहा कि हमारे कुल में विवाह के पीछे दुर्गापूजन उचित है तुम प्रभात दुर्गीपूजन कर आओ वजीर दुर्बुद्धि ने तो यह उपाय रचा श्रीर भगवत् की यह इच्छा भई कि कुन्तलपुर का राज्य भी चन्द्रहासजी को मिल जावे इस हेतु कुन्तलपुर के राजा के मन में ज्ञान दिया कि राज्य श्रीर शरीर दोनों नाशवान् हैं श्रीर भगवद्भजन से अधिक दूसरा कोई

काम नहीं श्राता सो यह राज्य तो वज्ञीर का लड़का चन्द्रहास जो कि ला-यक्त श्रोर योग्य है देना चाहिये श्रोर जो कुछ वयक्रम शेष है सो भगवद्भ-जन में लगाना उचित है प्रभात को जिस प्रकार से चन्द्रहास दुर्गापूजन को चले तो राजा ने मदन जो वजीर का लड़का था उससे बुलांकर कहा कि हम राजतिलक चन्द्रहास को देते हैं उसको शीघ लाओ वह इस आ-नन्द से कि राज्य अपने घरमें आता है श्रीर में न समाया और चन्द्रहास जीके पास आकर उनको तो राजाके पास भेजदिया और दुर्गाभवन में पूजा करने को गया राजा ने चन्द्रहासजी को तुरन्त राजतिलक करिंद्या मदननाम वजीर का बेटा जब दुर्गाभवन में पहुँचा तो मारा गया श्रीर वजीर मदन का मारा जाना सुनकर शिरपर धूँल डालता हुआ उसके शरीर के पास पहुँचकर पत्थर से शिर मार कर मररहा यह वृत्तान्त चन्द्र-हासजी ने सुना श्री दुर्गाभवन में आकर दया श्रीर करुणा से विह्नल होगये पीछे उन सबके जीने के हेतु दुर्गाजी की स्तुति की जब कुछ उत्तर न पाया तो तरवार निकालकर अपने को घात करने को उद्यत हुये दुर्गा महारानी प्रकट हुई हाथ पकड़ लिया और कहा कि धृष्टबुद्धि शठ दुष्ट सदा तुम्हारे मारने के उपाय में रहता था कि उस कर्म के फल से पुत्र साहित मारागया अब जिला देना उचित नहीं चन्द्रहासजी ने विनय किया कि सत्य है पर आपको यहभी तो सामर्थ्य है कि उनके मन को निर्मुल करके भगवद्भक्त करदेवें कि फिर किसी के साथ दुष्टता न करें दुर्गा महारानी प्रसन्न हुई दोनों को जिला दिया वजीरने जो प्रताप भगवद्भक्ति और भक्तों का देखा तो विश्वासयुक्त हुआ और चन्द्रहासजी के चरणों में बड़ी प्रीति से गिरकर भगवच्छरण होगया चन्द्रहासजी ने तीनसौ वर्ष राज्य किया भगवद्गक्ति का प्रचार चलाया कि सब देश भक्त होगया जब राजा युधिष्टिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़े को चन्द्र-हासजी ने पकड़िलया तो भगवत् श्रीकृष्ण महाराज ने समका कि भक्न को कोई जीत न सकेगा तब अर्जुन से मेल कराके घोड़ा छुड़ा दिया पीछे चन्द्रहासजी अपने बड़े पुत्र को राजतिलक देकर आप राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में आनिभिले अब विचार करना चाहिये कि कैसी शिक्षा भक्नों के निमित्त है पहले तो प्रतिमानिष्ठा का फल दूसरे यह कि भग-वदक मृत्यु से भी नहीं डरते तीसरे यह कि कोई कठिन आपित के आने परभी भगवद्भजन नहीं छोड़ते चौथे यह कि कोई उनके साथ दुष्टता

करता है उसको भी सुखही देते हैं सिवाय इसके यह बात तो विख्यात है कि भगवत् अपनी प्रसन्नता से अधिक मानते हैं सो चन्द्रहासजी से आप यज्ञ के घोड़े को छुड़ाया जाय के मेल कराया बलको कुछ न चलने दिया नहीं तो एक क्षण में करोड़ों ब्रह्माएड की सृष्टि और लय करसक्ने हैं॥

कथा नामदेव की ॥

नामदेवजी चेले ज्ञानदेवजी के विष्णुस्वामी संप्रदायवाले संसार में भक्ति के प्रकाश करनेको सूर्य के सदृश हुये बालपन में अपने भक्तिभाव से भगवत् को वश करितया भगवत् श्रंश से उनका जनम है उसका वृ. त्तान्त यह है कि पाएडरपुर में वामदेव नामे जाति का छीपी भगवद्भक्त था उसकी लड़की बालविधवा होगई जब बारह वर्ष की हुई तो वामदेव ने भगवत् सेवा पूजन की शिक्षा करके कहा कि जो हृदय की प्रीति होगी तो तेरा सब मनोरथ व चाहना भगवत् पूर्ण करदेगा उस लड़की ने उसी दिन से अतिभक्ति व विश्वास से ऐसी पूजा अङ्गीकार करी कि थोड़ेही दिनों में भगवत् प्रसन्न होगये यहांतक कि जवानी के आने से जो उसको चाहना काम की हुई तो वह भी भगवत् ने पूर्ण करी और उस लड़की के गर्भ रह गया सारे संसार व जाति भाई में यह बात विख्यात हुई और लड़की से पूछा कि यह क्या अभाग्यता तेरी है उसने कहा कि तुमने कहा था कि सब चाहना तेरी भगवत् से प्राप्त होगी सो जो कुछ हुआ वह भगवत् से हुआ वामदेव इस सुखसमाचार से ऐसे आनन्दित हुये कि श-रीर में नसमाये और जब लड़का उत्पन्न हुआ तो सबधन सम्पत्ति को उस के जन्म उत्सव में लुटा दिया नामदेव नाम रक्खा और प्राण से ऋधिक प्यारा जाना वे विश्वासी व श्रोर श्रयोग्यों की शंकाव संदेह दूर करने के हेतु पुराणों की कथा आदि से अलग भगवत् का वचन स्मरण हो आया भागवत के दूसरे स्कन्ध में लिखा है कि निष्काम अथवा कामना अथवा मुक्ति के हेतु मुक्तको दृढ़भाव से जो सेवन करते हैं तो आप में सब कामना पूर्य करता हूँ एकादश में लिखा है कि अपने भक्तों को मुक्ति पर्यन्त सब देता हूँ संसारी कामना की तो कितनी बात है और इसको अलग रहने देव जब कि भगवत् अपने भक्तों के हेतु अपना निजधाम छोड़ करके चले आते हैं और ऐसे श्रीर बना लेते हैं कि जो बुद्धि व विचार में न आसके तो गो किसी अपने भक्त कामसुख की चाहना करनेवाले की कामना पूर्ण करी तो क्या आश्चर्य है जो भगवत् के अवतार व गोपिका वो कुडजा

आदि के चरित्रों पर विश्वास है तो नामदेव का जन्म होना निज भगवत् से सर्वथा सच और युक्र है कथा संक्षेप जन्म ही से नामदेवजी को भगवत् का प्रेम हुआ जब दो चार वर्ष के हुये तो खेल भगवत् आराधन के खेलते अर्थात् भगवत् मूर्ति बनाकर आभूषण वस्त्र पहिनाकर जिस प्रकार उन का नाना सेवा आरती किया करता था तब यह कहता था कि यह भगवत्-मूर्ति मुभको देदेवे श्रीर वह बालक जानकर बहाना कर दिया करता एक दिन कहा कि मैं किसी गांव जाता हूँ चार दिन में आऊँगा तुम सेवा पूजा की जियो जो भगवत् ने तुम्हारा भोग लगाना अङ्गीकार कर लिया तो सेवा तुमको सौंप देंगे नामदेवजी बहुत प्रसन्न हुथे और दिन गिनने लगे नाना से नित्य जाने का दिन पूछा करते और बहुत अपने मन में आनन्द हुआ करते जब वह दिन आया उनका नाना सब रीति भगवत् सेवा की समभाकर चला गया नामदेवजी को सन्ध्या ही से प्रेम हुआ और जब गऊ के आने में विलम्ब हुआ तो आप वन में जाकर लाये फिर माता ने अनुशासन किया कि दूध पिलाने का समय आ-गया इस हेतु दूध बहुत शीव्रता से उष्ण किया और सुगन्ध व निश्री मिलाकर बड़े प्रेम और उत्साह से कटोरा भगवत् के आगे ले गये पर यह डर मन में रहा कि मुक्तसे कुछ अपराध न होगया हो भगवत के सामने हाथ जोड़कर बड़ी दीनता से विनय किया महाराज दूध है मुभा को अपना दास जानकर पान कीजिये और अपने दासको परम आनन्द दीजियेदूधन पिया नामदेवजी लड़के थे यह बात जानते थे कि भगवत् भी जैसे सब लड़के दूध पिया करते हैं पीते हैं इस हेतु भगवत् के चुप रहने से बहुत उदास हुये श्रीर सामने से अलग होकर बहुत शोच करने लगे जब निराश हुये तो रोने लगे और कहा कि महाराज अच्छे प्रकार गरम किया है मिश्री बहुत डाली है जब न पिये तो रोते २ विना भोजन किये भूखे प्यासे पड़े रहे इसी प्रकार दो दिन बीते तीसरे दिन कि उसके भार उनका नाना आनेवाला था यह विकलता हुई कि दूध न पियें तो सेवा मुक्तको न मिलेगी इस हेतु दूध बनाकर सामने लेगये कई बार विनय किया नहीं माने तब छूरी निकालकर अपना गला काटने पर तत्पर हुये भगवत् ने जो यह दृढ़ विश्वास देखा तो एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कटोरा दूध का उठा कर पीने लगे जब कटोरे में दूध 'थोड़ा रहा तब नामदेवजी ने कहा

नित्य भर भर कटोरा पीते हों मैं तीन दिन का भूखा हूँ कुछ भी तो छोड़ो भगवत् हँसे अपना अधरामृतयुक्त महाप्रसाद दिया निश्चय स्कन्दपुराण का वचन है कि भगवत् न काष्ट की मूर्ति में हैं न पाषाण की न दूसरी जगह केवल इस पुरुष के विश्वास में विराजमान हैं इस हेतु विश्वास दढ़ चाहिये भोर को नामदेवजी का नाना जब आया तब सब वृत्तान्त सुना तो परम आनन्द में मग्न होगया और कहा कि हम को भी तो दिखलाओ नामदेवजी उसी प्रकार कटोरा दूध का सँवार कर लेगये कुछ विलम्ब हुआ तो वह चाकू दिखलाया कहा कि मेरे पास है भगवत् ने तुरन्त पान किया वाह वाह भगवद्दत्सलता ऋौर प्रेम की रिक्तवारता कि जिसको वेद नेति नेति कहते हैं और शिवादिक जिस हेतु भांति भांति की समाधि लगाते हैं वह अपने भक्तों की भक्ति श्रीर प्रीति के ऐसा वश में है कि उनके मनोरथ के अनुकूल सब कुछ करता है इस बात की ख्याति होगई बादशाह ने बुलाकर कहा कि तुम को ईश्वर मिला है सो हमको भी दिखाओ अथवा अपनी सिद्धाई दिखादेव नामदेवंजी ने कहा हमारे में सिद्धाई होती तो छीपी की आजी-विका क्यों करते श्रीर दिन भरते जो कोई साधु सन्त श्राजाता है श्राध-सेर आटा बांट खाते हैं कि उसके प्रभाव करके आपने बुलालिया है बादशाह बोला कि तेरे कपट की बातें कुछ नहीं सुनते गऊ मरी है इस को जिलादेव नहीं तो तुमको क़तल करदेंगे नामदेवजी ने एक विष्णुपद बनाया पहला तुक यह है ॥ बिनती सुनु जगदीश हमारी ॥ तुरन्त सुनते ही उस विष्णुपद के गऊ जी उठी ख्रीर बादशाह चरगों में पड़ा कहा कि द्रव्य व गांव परगना जो आज्ञा हो नामदेवजी बोले कि हमको कुछ प्रयोजन नहीं बिदामात्र का प्रयोजन है बादशाह ने एक पत्रँग सोने का जड़ाऊ भेंट किया उसको मूँड़पर रखकर चले श्रीर बादशाह के भृत्यलोग जो साथ आये थे सबको बिदा करिदया राह में एक नदी थी उसमें पलँग को डालदिया बादशाह ने सुनकर उसी पलँग को मांग भेजा इस बहाने कि उस नमूने का बनवाया जायगा नामदेवजीने उस पलँग से उत्तम उत्तम पलँग अगरिगत नदी से निकालकर डालदिये और आदिमयों से कहा कि अपना पहिंचानकर लेजाव तब तो बादशाह की बुद्धि गई आकर चरणों में पड़ा नामदेवजी ने कहा कि फिर किसी साधु को क्लेश न देना और न कभी हमको बुलाना एक दिन पग्डरपुर के ठाकुरद्वारे

में दर्शन को गये बड़ी भीड़ लोगों की देखकर दर्शन में दुचिताई रहे यह विचार करके जूती कमर में बांध कर मन्दिर में गये संयोगवश किनारा ज़ती का किसी ने देखलिया मारते मन्दिर से बाहर करदिया नामदेवजी मन्दिर के पीछे बैठेरहे और भगवत् से विनय करी कि दगड किया तो उचित किया पर मुक्तको आपके सिवाय कुछ ठिकाना नहीं और न कुछ चाहना है जो दर्शन और लोगों को है तौ कान मेरे कीर्तन की ओर हैं यह विनय करके कीर्तन करने लगे और विष्णुपद व्यक्त लिये और अपनी हिनाई को भी गावा पहली तुक यह है ॥ हीन है जाति मेरी यादवराय ॥ भगवत् सुनतेही करुणा से विह्वल होकर मन्दिर को जड़ से फेरिकै द्वार उसका नामदेवजी की ओर करदिया यह चरित्र देखकर सब चिकत होरहे अौर महन्त आदि ने चरणों में पड़कर अपराध क्षमा कराया अवतक द्वार उस मन्दिर का दक्षिण मुँह है एक दिन अचानक नामदेवजी के घर आग लगगई तो जो वस्तु घर से अलग थी आग में डालने लगे और विनय किया कि सबको अङ्गीकार करिये भगवत् बहुत हँसे और कहा कि क्या आगमें भी मुम्को जानता है कहा कि यह घर आपका है दूसरा कौन स्पर्श कर सक्ना है भगवत् ने प्रसन्न होकर आप नवीन छप्पर ऐसा सुन्दर छादिया कि किसी ने न देखा था जब लोगों ने देखा तब पूछा कि किसने यह छाया है और मजूरी क्या लेता है नामदेवजी ने कहा मजूरी बड़ी कड़ी है अर्थात् तन मन चाहता है और पहले यह मज़री लेलेता है तब दिखाई देता है पण्डरपुर में एक साहूकार ने तुलादान किया सारे नगर में सोना बहुत बांटा किसी के कहने से नामदेवजी को भी बुलाया नामदेव जी ने दो बार कहला भेजा हमको द्रव्य का प्रयोजन नहीं तीसरी बार गये साहूकार ने कहा कि कुछ थोड़ा आप भी अङ्गीकार करें कि मेरा भला होय नामदेवजी ने मन में सोचा कि इसका गर्व धन का दूर होगा तब भला होगा इस हेतु एक तुलसीदल पर (रा) अक्षर कि भगवत् का नाम है लिखकर उसके बराबर सोना मांगा पहले साहृकार ने जैसे बलि वामन जी से कहा उसी प्रकार बोला पीछे घर का<sup>ँ</sup>व श्रीरों से मांग मांग · कर धरा बराबर न तुला तब लिजत हुआ नामदेवजी ने विचारा कि धन का गर्व तो दूर हुआ पर पुगय इसने किया है तिसका गर्व दूर किया चाहिये बोले कि जो तू ने अपनी अवस्था भर पुण्य किया है सो भी संकल्प करदे क्या जानें बराबर होजाय साहूकार ने वह भी संकल्प करिदया जब तराजू

में बराबर न तुला तो संकुचित होकर कहने लगा कि जो है सोई लेजाव नामदेवजी बोर्ने अरे अज्ञानी ! यह धन हमारे कौन काम का है एक भग-वद्रक्ति धन चाहिये कि जिसके अधीन सब देवता और सब ऐश्वर्य दोनों लोक के हैं साहकार लजित होकर विश्वासयुक्त भगवद्भक्त होगया इसके परचात् भगवत् ने एकादशी त्रत की परीक्षा के हेतु एक ऋतिदुर्वल ब्राह्मण के रूपसे आय नामदेवजी से भोजन मांगा उन्होंने एकादशी व्रत जान-कर न दिया ब्राह्मण वोला भोजन विना अव मेरा प्राण निकला चाहताहै शीघ भोजन देव नामदेवजी कहें कि आज एकादशी को न देंगे इसी हठा हठी में दोनों भगड़पड़े शोरगुल हुआ लोग बटुर आये सबने कहा रसोई बनवाय के खिलादेव नामदेवजी ने न माना संध्या के स य ब्राह्मण मर गया लोगों ने कहा नामदेवजी को हत्या हुई नामदेवजी को कुछ भय न था चिता में ब्राह्मण की लोथ समेत बैठकर लोगों से कहा आग लगा देव इतने में भगवत् हँसपड़े विश्वास पर नामदेवजी के प्रसन्न हुये लोग यह चरित्र देखकर नामदेवजी के चरखों में पड़े नामदेवजी के घर पर एकादशी को जागने में हरिभक्कों को जलतृषा हुई बावली में एक बड़ा प्रेत रहता था उस डरसे कोई न जासका नामदेवजी कलश् लेकर आधीरात को वहां गये वह प्रेत विकराल व भयंकररूप आया नामदेवजी ने यह पद ताल लेकर किया तुक उसका यह है।। ये आये मेरे लम्बकनाथ ॥ धरती पांव स्वर्ग लौं माधो योजन भर भर हाथ ॥ भगवत् उसी भूत में प्रकट हुये और वह भूतभी नामदेवजी की कृपा से भगवद्धाम को पहुँचा नामदेवजी एकादशी के जागरण में ऐसे टड़प्रेमी शिरोमणि हुये कि अवतक रीतिहै कि जहां जागरण एकादशी का होता है पहले नामदेवजी का पद मङ्गलाचरण में गाते हैं॥

### कथा अल्हजी की॥

अल्हजी परमभगवद्भक्त हुये तीर्थयात्रा में कहीं एक राजा के बाग में उतरे सेवा पूजा को किया आमके नीचे बागवान से आम मांग भगवत् को भोग लगाने को उसने कहा जो आम खाये विना नहीं रहाजाता है तो तुम तोड़लेव बस तुरन्त आम की डाली सब ऐसी मुक गई कि आम सिंहासनपर व भूमिपर आगये आम ठाकुरजी को भोग लगाया उस बागवान ने जाकर राजा से यह चरित्र कहा राजा दौड़ा आया च-रणों में पड़कर विनय किया आपके चरणों के प्रभाव से मैं और यह बाग़ व सब देश पिवत्र हुआ अब कुछ कृपा विशेष करना चाहिये अव्ह जीने दया करके उसको भगवच्छरण व भक्त करितया जानेरहो भग-वद्मिक और भक्तों का यह प्रताप है कि शिव ब्रह्मादिक जिनके चरणों में अपना मस्तक भुकाते हैं जो एक वृक्ष भुका तो क्या आश्चर्य है॥

कथा पृथ्वीराज की

पृथ्वीराज राजा बीकानेर बेटाकल्याण्यासिंह के भगवद्भक्त हुये कवित्त दोहा भाषा में रलोक संस्कृत में रचना करके अतिप्रेम से कीर्तन किया करते थे पिङ्गल इत्यादि के बड़े ज्ञाता व काव्य बड़ी लालित उनकी थी भगवत् सेवा में बड़े निष्ठथे और त्यागी इन्द्रिय सुखके ऐसेथे कि अवस्था भर स्त्री की ओर नहीं देखतेथे कहीं परदेश में संयोगवश गयेथे तो मन्दिर में सेवा मृति का ध्यान मानसी करते थे दो दिन ध्यान में वह स्वरूप न देखा तीसरे दिन दर्शन मानस में हुआ पर वृत्तान्त बूक्तनेके हेतु सांड़िनी दौड़ाई तो राजमन्त्रियों ने पत्री बिखी कि मन्दिर की मरम्मत होने से दोदिन श्रीनाथजी दूसरे स्थानमें थे मन्दिर में नहीं गये राजा का तब स-न्देह दूर हुआ और बड़े आनन्द हुये राजाने अपने मनमें मथुराजी में देह त्यागर्ने का प्रण किया था इस वृत्तान्त को बादशाह ने सुनकर द्रेष करके उनको काबुल की लड़ाई पर तैनात करिया राजा को इस यात्रा से एक एक दिन करूप के समान बीतते थे क्योंिक अवस्था जीने की थोड़ी आय रही थी जब दिन उनके प्रण का निकट आया तो भगवत्ने उसदिन राजा को जनाय दिया तुरन्त सांड़िनी पे बैठकर मथुराजी में आये और प्रण पूर्ण हुआ शरीर त्यांग करके परमधानको पहुँचे जय जय की ध्वनि सारे संसार में पहुँची और निर्मलयश भगवद्भक्ति और भक्नों का संसार में विख्यात हुआ एक वृत्तान्त राजा का और भी तीसरे तर्जुमा करनेवाले ने लिखाहै कि एकबेर विदेशयात्रा में संयोगवश जङ्गल में वास हुआ और वहां लश्कर को कुछ सामां खानेपीने की न मिजी भगवत् ने भक्कवत्स-लता करके एक नगर बड़ाभारी प्रकट करदिया कि सब प्रकार से सुख सारे लश्कर को हुआ।।

### कथा घनाभक्त की ॥

धना जाति के जाट परमभक्त हुये उनके भक्त होनेका वृत्तान्त यह है कि जब लड़के थे तब उनके घर एक ब्राह्मण भगवद्भक्त आया भगवत् की सेवा पूजा करताथा धनाभक्त ने उससे कहा कि मूर्ति हमको भी देव कि

जैसी तुम सेवा पूजा करते हैं। हम भी करें पहले बहाना किया जबहठ देखा तो एक छोटासा पत्थर काला देदिया धनाजी ने बड़ी प्रीतिसे शिर व नेत्रों से लगाया सेवा प्रारम्भ की पहले आप स्नान किया और फिर भगवत् को स्नान कराकर तालाव की मिट्टी का तिलक लगाया और तुलसीदल के स्थान पर हरी पत्ती चढ़ाई ख्रौर बड़ी प्रीति ख्रौर हर्ष से साष्टाङ्ग दएडवत् की जब उनकी माता रोटी लाई तो भगवत् के आगे रखकर और आंखें बन्द करके बैठ गये बड़ी देर तक बाट जोहते रहे कि भगवत् भोग लगावें पर जब न खाई तब उदास व दुःखित होकर बारबार हाथ जोड़े तब फिर लड़कई हठ करके बहुत प्रार्थना किया तौ भी न भोजन किया तो रोटी को तालाब में डाल दिया श्रीर श्राप भी बे श्रन्न जल रह गये कई दिन इसी प्रकार बीते और भूख प्यास से विह्वल होकर मरने के निकट पहुँचे भगवत् को दव हुआ प्रकट होकर रोटी खाना प्रारम्भ किया जब आधा भोजन किया तब धनाजी बोले क्या सब तूही लाय जायगा कुछ मुक्तको भी देगा कि नहीं भगवत् ने हँसकर बची रोटी धनाको दी इसी प्रकार नित्य की टय-वस्था होगई धनाजी ने जो परम मनोहररूप भगवत् का देखा तो ऐसी प्रीति होगई कि एक क्षण उस रूप को ध्यान में अथवा प्रकट में न देखें तो बेचैन होजाते भगवत् ने देखा कि जिसकी रोटी बेपरिश्रम खाते हैं उसकी टहल भी कुछ किया चाहिये कि विना परिश्रम किसी का खाना अच्छी बात नहीं सो धनाभक्र से पूछकर गऊ चुगाय लाया करते एक बार वही ब्राह्मण आया सेवा पूजा धना को करते कुछ न देखा कारण पूछा धनाजी ने कहा कि महाराज भली पूजा देगंये थे कि कितने दिनों मुफको भूखों मारा अब बड़ी कठिन से ऐसा सीधा हुआ है कि गाय तक चुगायलाता है ब्राह्मण को आरचर्य हुआ कहा कि हमको भी दिखला धनाजी ने ब्राह्मण को भी दर्शन कराया वह ब्राह्मण भी कृतार्थ होगया और धनाभक्तजी भगवत् की आज्ञा से काशीजीमें रामानन्दजी से मन्त्र उपदेश लेकर गुरु की आज्ञाके अनुसार घर में आयके साधुसेवा में लीन रहे एक दिन खेत बोने को गेहूँ लिये जाते रहे साधु आयगये वह गेहूँ साधु सेवा में लगा दिये माता पिता की भय से खेत को जैसा बोने पर बनाके छोड़ देते हैं वैसाही करके छोड़ दिया भगवत् ने विचार के सबसे अच्छा उस खेत को जमाया कि सब लोग बड़ाई करने लगे धनाजी ने लोगों की बड़ाई करना खेत के जमने की हँसी ठडा समभा एकदिन जो खेत की श्रोर गये तो कहना सबका सत्य देखा

भगवत् की कृपा से बारवार जाके प्रेम व आनन्द में डूब गये और अधिक भगवत् और भक्नों की सेवा में लौलीन हुये और राजा इन्द्र तू कैसा ज्ञानवान् व बुद्धिमान् है। के वज्र के बनाने के हतु दधी विऋषीश्वर को दुःख दिया मेरे इस मन अभागे को क्यों न उठाकर लगाया कि कठोर वज्र से भी कठोर है जो यह कथा धनाभक्त की कहकर और करुणा और भक्तवत्स-लता और रिकवारता परमदयालु की सुनकर तनक भी नरम नहीं होता ॥

# कथा देवा की ॥

उदयपुर के निकट एक मन्दिर रूपचतुर्भुज स्वामी का है वहांका पु-जारी देवानाम ब्राह्मण वृद्ध हुआ एक दिन जब राना उदयपुर का गद्दी का मालिक आय गया और देवा रात को शयन के समय भगवत् को शयन कराके माला फूलों की उतारी तो अपने शिरपर लपेटकर कपाट मन्दिर के बन्द कर चुके थे देवाने वह माला उतार कर जंब राना मन्दिर में पहुँच गया राना के गले में डालदी संयोगवश एक केश सफ़ेद उस माला में राना की देख पड़ा देवा पुजारी से पूछा क्या भगवत् के केश श्वेत होगये देवाने कहा हां महाराज सफ़ेद होगये राना ने कहा हम भी प्रभात देखेंगे यह कहकर चला गया देवाजी के मुख से जो यह बात निकल गई तो भय यक्त होकर सिवाय भगवत् के ऋौर दूसरा रक्षक न देखा बहुत दुःखी हो-कर कहने लगे कि हे हृषीकेश ! हे स्वामिन ! आपकी सक्ति मेरे में है न सेवा पूजा में विश्वास पर त्रापके चरणकमलों के सिवाय कोई शरण व रक्षा का स्थान भी नहीं कि वहां जाऊँ अब मेरी लजा आपही को है चाहो सो करो भगवत् यह बिनती अपने भक्त की सुनकर करुगायुक्त होकर उसी क्षण अपने श्रीअङ्गपर श्वेतकेश धारण कर लिये प्रभात को देवाने मन्दिर के कपाट खोले और खतेतकेश श्रीअंग पर देखते ही भगवत् के करुणा व दयालुता के प्रेम में ऐसे बेसुधि होगये कि कुछ सुधि बुधि शरीर की न रही पीछे सुधि भई भगवत् के करुणा दीनवत्सलता अपदि गुणों को और अपनी विमुखता को शोचते भक्ति और भाव में छके हुए भगवत् की महिमा अपने मन में वर्णन कर रहे थे कि राना आया और भगवत् के शरीर पर केश सफ़ेद देखकर ध्यान में आया कि इस बाह्मण ने किसी के बात लगा दिये हैं परीक्षा के हेतु एक केश खींचा भगवत् को क्लेश पहुँचा श्रीर नासिका को चढ़ाई फिर वह केश टूट गया श्रीर रुधिर की धार इस वेग से निकली कि राना के कपड़ों तक पहुँची राना यह इत्तान्त देख

मूच्छी खाकर गिरपड़ा एक पहरतक अचेत पड़ारहा फिर उठकर देवाके चरणों में पड़ा और क्षमा करने अपराध के निभित्त विनय व प्रार्थना की तब आज्ञा हुई कि अबसे राना के वंश में जबतक कुँवर रहे तबतक दर्शन को मन्दिर में आवे और जब से राजतिलक होय तबसे मन्दिर में न आवे जावे सो अब तक यह रीति वर्तमान है।

कथा दो लड़िकयों की॥

एक लड़की किसी जमींदार की ख्रौर दूसरी राजा की भगवत्कृपा के प्रभाव करके उस पदवी श्रीर भक्ति को पहुँचीं कि जिनकी कथा श्रव तक भक्तों के मुखसे होती है। वृत्तान्त यह है कि एकवेर राजा के गुरु आये थे दोनों लड़िकयों ने भगवत्मूर्त्ति मांगी उन्होंने बालापन देखकर एक द्रकड़ा पत्थरका देकर नाम शिल्पली बतलादिया श्रीर इतना उपदेश कर दिया कि मन लगाकर सेवा पूजा करती रहो संसारसमुद्र से पार होजा-अोगी। वे दोनों बड़भागिनी अत्यन्त विश्वास और प्रेम से सेवा पूजा करनेलगीं यहांतक कि भगवत् का रूप उन्हों के हृदय में प्रकाशित हुआ। इतनी कथा दोनों की इकड़ी वर्णन हुई अब अलग २ लिखी जाती है। जमींदार की लड़की का चचा अपने भाई से अर्थात् उस लड़की के बाप से शत्रुता रखता था वह उसपर चढ़श्राया गांव को लूट लेगया उस लू-टने में उस लड़की की सेवा की मूर्तिभी गई वह लड़की अत्यन्त विकल भई व सारा संसार उसको श्रॅंधियाला होगया श्रीर जी में प्राणपीड़ा हो गई जब सोना, खाना, पीना सब छूटगया तब सब के कहने से अपने चचा के पास जहां वह अपने चौबारे में बैठा था और गांव के सब आदमी भी थे वह लड़की गई और मृर्ति मांगी वह बोला पहिंचान कर लेजा। किसी ने कहा तू टेरदे जो ठाकुर को तेरे साथ प्रीति होगी तो आप चले आवेंगे। वह लड़की कि रोते रोते आँखें सूज आई थीं व गला पड़गया था बड़े कष्ट से दीन होकर पुकारी हे शिल्पली महाराज! अपनी दासी को क्यों छोड़ आये कहांहो ? भगवत् सुनतेही शब्द के तुरन्त आकर उस बड़-भागिनी की छाती से लिपटगये श्रीर उसको प्राणदान देकर जिवाय लिया और दोनों गाँववालों को निश्चय अपनी भक्ति का किया और राजा की लड़की भगवत् प्रेम में ऐसी राँगिगई कि रङ्गीन होगई परन्तु एक आदमी भगवद्रिमुख के साथ उसका विवाह होगया था वह लेजाने को आया उसको बुड़ी चिन्ता भगवत् सेवा की हुई नितान्त जब माता ने

बिदा करिदया अपने प्रागाप्रीतम को डोलामें बैठालिया और कोई लौंड़ी बांदी को साथ न लिया। राहमें वह विमुख पास आया और बोलने बोलाने को चाहसे बोलाया वह कुछ न बोली तब उसने कहा तुम क्यों नहीं बोलती हो और तुमको कौन दर्द है कि उसका उपाय किया जाय। उस लड़की ने उत्तर दिया कि तुमको चाहना हमसे बोलने की है तो भगव-द्भिक्त अङ्गीकार करो नहीं तो हमको स्पर्श न करो। उसको क्रोध आया श्रीर पिटारी भगवत् सेवा की नदी में डाल दी। यह लड़की श्रतिव्या-कुल व स्वामी के वियोग से दुःखित हुई और अन्न जल विष होगया। उस विमुख ने उसको प्रसन्न करने को अनेक उपाय रचे पर कुछ काम न आया अपने घर में आया तब राह का यह वृत्तान्त सब जनादिया। स्त्रियों ने बहुत भांति समकाया श्रोर सासु अपने हाथसे भोजन कराने लगी परन्तु उस बड़भागिनी का मन भगवचरे गों में दढ़ लग रहा था किसी की कुछ न सुनी ऋौर न कुछ खाया पिया जब सब उपाय करके सासू इत्यादि हारीं तब सब उसी नदीपर आये जहां पिटारी को पानी में डाल दिया था श्रीर वह बड़भागिनी करुणा से भरीहुई रुदन करतीहुई पुकारी कि हे स्वामी, शिल्पली महाराज ! कहांहो, आप दासीसे किसहेतु रूठगये हो, जो बहुत पानी में नहाना आपको था तो मैं गङ्गाजी में स्नान कराती अब कुपा करो दर्शन देव। भगवत् अपने भक्त के पराधीन ऐसे हैं जैसे कामीपुरुष सुन्दरी नायिका के आधीन व वशीभूत होता है वह शब्द करुणा से भराहुआ सुनकर तुरन्त अपनी वियोगिनी विरहिनी को दर्शन देकर प्राणको रखिलया सबको भक्ति का विश्वास हुआ और भगवद्गिक व साधुसेवा सब कोई करके क़तार्थ होगये।।

# कथा सन्तदासजी की॥

सन्तदासजी निवाई गांव में विमलानन्द के प्रबोधनवंश में परमभक्त हुये। जिस प्रकार राजा पृथुने अपनी स्त्री समेत भगवत् सेवा करी उसी प्रकार सन्तदासजी ने करी। अपनी वाणी की रचना में भगवत् और भक्ति और भक्तों का प्रताप बराबर लिखा और की ब्य उनका सूरदासजी के बराबर था। भगवत् के जन्म, कर्म, लीला व चिरित्रों को ऐसी मधुर व लिलत वाणी में बनाया कि निश्चय मन नरम होकर भगव-चरणों में लगजाता है। एकबेर उनके मन में यह आया कि भगवत् को छप्पन प्रकार का भोग लगाना चाहिये सो ध्यान में भोग लगाया। जगन्नाथरायजी ने अपने सच्चे भक्त का मानसी भोग अङ्गीकार किया और पुजारियों का धरा थाल भोग न लगाया और राजा को स्वममें आज्ञा की कि सन्तदास के घर हमारा नेवता था उसने ऐसा भोजन कराया कि स्वादिष्ट व मधुरता से बहुत खागये कि भूख नहीं है। राजा ने सन्तदास जी की भिक्त व प्रताप का विश्वास किया और भक्नों को भगवद्भिक्त और भावकी वृद्धि हुई ॥

#### कथा साखीगोपाल की॥

दो ब्राह्मण गौड़देशके रहनेवाले उसमें एक बूढ़ा व कुलीन और दूसरा जुवान और सामान्य कुल का तीर्थयात्रा में एक साथ रह जहां तहां दर्शन करके जब वृन्दावन में आये तो बूढ़ा ब्राह्मण बीमार होगया। जवान ब्राह्मण ने उसकी सेवा को अच्छे प्रकार से किया जब आराम हुआ तो उसने प्रसन्न होकर ज्याह करदेने अपनी लड़की का वचन दिया श्रीर जवान ब्राह्मण ने बहुत कहते सुनते श्रङ्गीकार किया। साक्षी चाहा तो वृद्धब्राह्मण ने श्रीगोपालजी को साक्षी दिया। जब दोनों अपने घर आये तब उस युवा बाह्मण ने कहा कि वचन पूरा करो तो स्त्री व पुत्र ने बूढ़े ब्राह्मण को अपनी कुलीनता व प्रतिष्टा के कारण से न माना तब पञ्चाइत बटुरी पञ्चों ने साक्षी मांगा। उसने उत्तर दिया कि जहां गोपालजी साक्षी हैं तो और साक्षी का क्या प्रयोजन है ? पञ्चों ने कहा कि जो गोपालजी अायकर गवाही देवें तो निस्संदेह विवाह होजावे श्रीर इस बात का लिखना भी होगया। वह ब्राह्मण वृन्दावन में श्राया श्रीगोपालजी के मन्दिर में जाकर चलने के निमित्त निवेदन किया कितने दिनतक इसी आशा में फिरता रहा जब भगवत् ने अच्छे प्रकार विश्वास मन का देख लिया तब बोले कि प्रतिमा भी कहीं चलती है ? तब ब्राह्मण ने विनय किया कि जो चलती नहीं तो बोलती कैसी है योगेश्वर भगवान् निरुत्तर हुये और साथ होलिये पर उस ब्राह्मण से कहने लगे कि जब तू पीछे फिरकर देखेगा उसी जगह खड़ा हो जा-ऊंगा उसने कहा कि जो ऐसा ठग हो कि हजारहों उपाय श्रीर पिर-श्रम से भी महादेव इत्यादि के मन में से भागजाता है और जिसने गोपियों का माखन और दही चुराकर अच्छे प्रकार से खाया और उन्हों ने पकड़ने का मन किया फिर भागगया उसका कैसे विश्वास होवे कि पीछे पीछे स्नाता है या नहीं इस हेतु साथ साथ चलना चाहिये। भगवत् ने हँसकर कहा कि हमारे नूपुर की ध्वनि तेरे कान में पड़ती रहेगी उसने मान लिया। जब घरके समीप पहुँचा तो ब्राह्मण को कामना हुई कि अब तो रूप अनूप को आँखभर देखलेना चाहिये सो इस चाहना में प्रवन्ध की बातको भूल गया और पीछे फिरकर देखा तो भगवत वहीं खड़े होगये और ब्राह्मण आज्ञा पाकर गांव में गया। वृत्तान्त आवने आप श्रीगोपालजी महाराज का कह करके पओं को लेआया और भगवत ने दोनों ब्राह्मणों में जो प्रवन्ध था सो कह दिया। सबको भगवत और मिक और भक्नों का विश्वास हुआ और उस ब्राह्मण का विवाह बड़े हर्ष से हुआ। अवतक श्रीगोपालजी महाराज घुड़दान गाँव में श्रीजगन्नाथराय जी के मन्दिर में पांचकोस पर विराजमान हैं और नाम साखीगोपाल विख्यात हैं जो कोई जाता है दर्शन पाता है।

कथा सीवां की ॥

सीवां बेटा सांगन राजा अपनी कावा जाति के द्वारकादेश में परम भक्त हुये। यद्यपि कामध्वजजी बड़े त्यागी विख्यात हैं परन्तु यह राज्य काज करते हुये और सब पदार्थ ऐश्वर्य पायके कामध्वज से अधिक त्यागी मन से थे। वीर, उदार व पराक्रमी ऐसे थे कि भगवत् की सहाय करी। वृत्तान्त यह है कि अजीजाखां नामी बादशाही नौकर बड़ा कटक लेकर द्वारका पर चढ़गया। रनछोरजी के मन्दिर और पुरी में आग को लगा दिया और लोगों पर नाना प्रकार का उत्पात प्रारम्भ किया। भगवत् ने सीवां से सहायता चही सीवां ने कुछ सवारों समेत द्वारका में पहुँच कर सबों का वध किया बड़ा युद्ध करा अजीजाखां को यमलोक में पहुँचाय के आप भगवत्लोक में वास किया॥

कथा सद्नजी की॥

सदनजी जाति के कसाई परमवैराग्यवान् भक्तहुये जिस प्रकार सोना कसीटी से अवगुणरहित होजाता है इसी प्रकार सदनजी ने पिछले जन्मों के पाप दूर करिये मांस औरों से मोल लेकर बेंचा करतेथे हिंसा नहीं करतेथे। शालयाम की मूर्ति पास थी उसी से सेर अथवा मन जो चाहताथा तौल देतेथे एक वैष्णव ने देखकर मनमें कहा कि यह मूर्ति ऐसी वृत्तिवाले के पास कहां उचित है इस हेतु सदनजी से मांगी उन्होंने तु-रन्त देदी। साधु को स्वम में कहा कि जहां से लाया तहांही पहुँचादे। साधु ने कहा कि महाराज कसाई के यहां आप का निवास अयोग्य है तब

आज्ञा हुई कि हमको उससे बड़ी प्रीति है हमको पलरेपर रखता है तो हम भूला भूलते हैं व मोल की जो जो बात चीत करता है सो हम की-र्तन मानते हैं। साधु ने जाकर सदनजी से सब वृत्तान्त कहकर शालग्राम की मूर्तिको देदिया। सदनजी घरबार त्यागकर उस मूर्ति को शिरपर रखके जगन्नाथरायजी को चले, राह में कहीं एक स्त्री सदनजी को सुन्दर व युवा देखकर आसक होगई, अपने यहां टिकाया, अच्छा भोजन कराया, रात को कहा कि हमको अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन काटडालो तब भी यह नहीं होगा। उसने कुछ श्रीरही समभकर तुरन्त घरमें जाकर अपने पति का शिर काटकर फिर आकर वृत्तान्त कहा कि अब बेखटके तुम साथ ले चलो। सदनजी ने कहा कि ऐ मति-हीन ! यह हमसे कदापि न होगी। उसने शोर किया कि इस आदमी को साधु जानकर टिकाया सो मेरे पति का शिर काटकर हमको साथ लेजाने को कहता है। सदनजी पकड़कर हाकिम के यहां गये पूछा गया तब सदन जी ने कहा हां हमसे अपराध हुआ। हाकिम ने हाथ सदन का कटवादिया। ऐसे कष्ट में भी सदन अपने पूर्व पाप का फल समभकर भगवत् के ध्यान स्मरणसे स्रानन्द रहे व जगन्नाथजीको चले। जगन्नाथराय महाराज प्रसन्न होकर निज सवारी की पालकी सदनजी के निमित्त भेजी पर सदनजी मर्यादको देखकर न चढ़े। जब सब ने बहुत कहा तब आज्ञा भगवत् की उल्लंघ करना उचित न जानकर सवार होके श्रीदरबार में पहुँचे श्रीर भगवत् के दर्शन को पाकर.कृतार्थ अपने आपको जानकर द्एडवत् किया उसीक्षण हाथ जैसे थे वैसे होगये ख्रीर सब दुःख जन्मान्तर के दूर होगये निश्चय करके भगवद्भक्ति का ऐसाही प्रताप है सो महाभारत में भगवत्का वचन है कि जिसको मेरी भक्ति नहीं और चारों वेद पढ़ा हो वह हमको प्यारा नहीं और जो कोई और मेरा भक्त है और यद्यपि वह चारडाल भी है पर हमको अत्यन्त प्यारा है और वही पूजा योग्य है और एकादशस्कन्ध में भगवत् ने उद्धव से इसको श्लोक की भांति कहा है॥

कथा कर्मानन्द्जी की॥

कर्मानन्दजी जाति बारण रजवाड़े में भगवद्भक्त और वैराग्यवान् हुये। काव्य उनका ऐसा प्रभावयुक्त है कि कैसाही कठोरचित्त हो पढ़ सुनकर द्रवीभूत होजाता है। उन्होंने संसार को असार व अनित्य जानकर त्याग किया और तीर्थयात्रा को बले। भगवत्सिंहासन शिरपर और हाथ में एक छड़ी लेली जहां कहीं टिकते वह छड़ी धरतीपर गाड़ देते श्रीर बढ़वा शालग्रामजी का उसीकी शाखापर मूले के मांति विराजमान करदेते। एक बेर वह छड़ी भूल गये चित्त भगवचरणों में था इसकारण राह में भी सुधि न हुई। टिकान्तपर पहुँचे जब प्रयोजन भगवत् के विराजमान करने का हुश्रा तब स्मरण हुश्रा श्रीर श्रत्यन्त प्रेम से कहने लगे कि माड़ देनेवाला, पानी भरनेवाला, रसोई व सेवा करनेवाला व सवारी देनेवाला निश्चय करके यह दास है क्या जो कार्य कि श्रापको श्रिधिकार है वह भी इस सेवक को सौंपा गया श्रर्थात् श्रन्तःकरण के प्रेरक तो श्राप हैं छड़ी भूलगई न स्मरण हुश्रा तो विचार करलें कि इसमें दोष किसका है भगवत् ने जो बोलन प्रेमयुक्ति की सुनी तो प्रसन्न हुये व तुरन्त छड़ी को मँगादिया॥

कथा कूल्ह अल्ह की॥

कूल्ह व अल्ह दोनों साई रजवाड़े में हुये। कूल्ह भाई बड़े आदि से भगवद्भक्त, वैराग्यवान, त्यागी व भगवत्रूप मोधुरी के ध्यान में मग्न श्रीर भगवचरित्र श्रीर गुणों के कीर्तन करनेवाले हुये व श्रव्हजी छोटे भाई मद्यमांस के पीने खाने में रहकर बहुत से राजाओं के यश के कवित्त बनाया करते और कभी घुणाक्षरन्याय भगवचारित्र का भी कीर्तन करते पर बड़े भाई की आज्ञा में रहते थे। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि यह मनुष्य जनम दुर्ल्लभ वृथा जाता है और यह संसार आनित्य है उचित है कि द्वारकाजी में भगवत् के दर्शन कर ऋषिं सो दोनों भाई द्वारकामें ऋषे।कूल्ह बड़े भाई ने अपने बनाये कवित्त और छन्द भगवत् रनछोरजी की भेट किये और अल्ह छोटे भाई ने अतिलजा से शिर नीचे करके आंखों में आंस् भर लिये और अपने अपकर्मों को शोच के विकलचित्त होकर दो चार कवित्त पढ़ें। भगवत् ने जो अत्यन्तत्रीति हृदय की देखी और अपने पाप कर्मों की जजा से जजित देखा तो प्रसन्न होकर अल्हजी के कीर्तन पर सावधान हुये और हुँकारी भरनेलगे। अभित्राय यह कि हम सुनते हैं कुछ श्रीर कहो श्रीर पुँजारीको निजमाला देनेके निमित्त श्राज्ञाको किया। अल्हजी ने विनय किया कि कूल्हजी बड़े भाई इस कुपायोग्य हैं मैं अप-राधी इस योग्य नहीं। पुजारी ने उत्तर दिया इस दरबार में बड़ाई छुटाई हृदय की प्रीतिकी देखी जाती है और हमको केवल आज्ञा पालन उचित है यह कहकर माला को अल्इजी के गले में डाल दिया। कूल्हजी को अति

दुस्तह हुआ और अपनी बेमर्यादी समभकर बड़े दुःख व ईर्षा से डूबने का मनोर्थ करके समुद्र में कूदपड़े, मुख्यद्वारका में जा पहुँचे, भगवत् का दर्शन पाकर कृतार्थ होगये। जब भोजन करने गये तब भगवत् ने आज्ञा की कि दो पनवाड़ों में पारस करो । कूल्हजीने पूछा दूसरा पारस किसके निमित्त है। भगवत् ने कहा तुम्हारे छोटे भाई के हेतु । सुनतेही बड़ा दुःख फिर द्वुत्रा श्रोर विषके समान होगया। भगवत्ने कहा दुःखकी कुछ बात नहीं है तुम्हारा छोटा भाई मेरा परमभक्र है और वृत्तान्त उसका यह है कि अगिले जनम में राजा था और राज्य छोड़कर जङ्गल में हमारे स्मरण भजन में रहाकरता था संयोगवश एक राजा वहां आयके टिका और उसकी सजावट भोग विलास व रागरङ्ग इत्यादि को देखकर उस सुख की चाहना को किया इस हेतु यह शरीर पाया अब वह तुम्हारे विश्लेष से खाना, पीना, सोना संब छोड़कर मृतकप्राय है शीव जाकर सुधिलेव। कूल्हजी प्रसाद लेकर अपने डेरे पर जहां टिके थे एक क्षण में पहुँचे और अल्हजी को वहां न पायाघरजाने की सुधि पायकर गृह को चले। अल्हजी अपने भाई के वियोग से महादुःखित रोया करते थे कूल्हजी को कुशल-पूर्वक पत्थर के साथ आते सुनकर आतिहार्षित होकर आगे जाकर लिया दग्डवत् करके दोनों भाई प्रेम से भरेहुये मिले। कूल्हजी ने सब वृत्तान्त कहा दोनों भाई ऐसे प्रेम में पूर्ण हुये कि घरबार त्याग करके वन में चले गये भगवत्सेवा भजन में शरीर समाप्त किया॥

, कथा जगन्नाथजी की ॥

जगन्नाथजी रहनेवाले थानेसर परमभक्त और श्रीकृष्ण चैतन्य महा-प्रभु के सेवक पार्षद के सदृश हुये। सेवक होनेका यह वृत्तान्त है कि तीन दिनतक महाप्रभु को अपने घरपर विराजमान देखा और उनके प्रताप का प्रभाव घर में प्रकट पायके आधीन व विश्वासयुक्त हुये और सेवक होकर कृष्णदासनाम पाया पर लोग कृष्णनाम कहा करते थे। बहुत काल मानसी पूजा और ध्यान करते रहे। एकदिन यह अभिलाष हुआ कि जो चर्चा मूर्ति भगवत्की मिले तो स्थापन करके सर्वकाल सेवा पूजा में रहा करूं। भगवत् ने कृषा करके अपना स्वरूप एक कुएँ में बतलाया उसको लाकर स्थापन किया और ऐसी सेवा पूजा में लवलीन रहाकरते थे कि रात्रि दिन भगवत् के शृङ्गार, राग भोग, उत्साह और लाड़ लड़ाने के सिवाय दूसरा कुछ काम न था। उनके पुत्र का नाम रघुनाथजी था वह लड़काई से ऐसा भक्त और प्रेमी हुआ कि भगवत् ने स्वप्त में एक रिलोक अपने प्रेम और भक्ति का शिक्षा किया ॥

कथा रामदासजी की॥

रामदासजी रहनेवाले डाकौर द्वारका के निकट बड़े प्रेमी भक्न हुये। एकादशी व्रत बड़ी प्रीति से रहकर जागरण के हेतु रनबोरजी के मनिदर में द्वारका जाया करते जब वृद्ध हुये तब रनछोरजी ने आज्ञा की कि अब तुम घरही में स्मरण भजन किया करो। रामदासजी ने यद्यपि वचन अङ्गी-कार किया पर जब तरङ्ग प्रेम की उठे तो बेवश होकर चलेजाते । भगवत् से राह का परिश्रम व क्लेश आने जाने का अपने भक्तका सहा नहीं गया और आज्ञा की कि तुम एक गाड़ी लेआवो हम तुम्हारे घर चलेंगे। राम-दासजी अगिली एकादशी को गाड़ी लिये आपहुँचे और लोगों ने जाना कि बुढ़ाई के कारण से गाड़ीपर आया है। द्वादशी के दिन बतलाये हुये भगवत् मन्दिर में गये श्रीर गाड़ी पर सवार कराकर चले पर गहने सब भगवत् के मन्दिर में छोड़दिये। प्रभात को पुजारी लोगों ने मन्दिर खोला व भगवत् को न देखा तो जानगये कि रामदास लेगये सब पीछे पड़े और रामदासजी को उनके आने से चिन्ता हुई भगवत् ने कहा कि समीपही एक बावड़ी है उसीमें हमको छिपादेव रामदासजी ने वैसाही किया वे लोग जो आये तो पहले रामदासजी को मारा पीटा घायल किया जब गाड़ी में न देखा तो लिजत होकर पश्चात्ताप करने लगे पीछे किसी के बतलाने से बावड़ी को देखा कि रुधिर से भरी है चिकित हुये। भगवत् ने कहा कि रामदास हमारी आज्ञा से हमको लाया है तुमने जो उसको घाव दिया सो हमने अपने शरीर पर रोंका है इस हेतु बावड़ी रुधिर से भरी है अब तुम फिर जावो तुम्हारे साथ न जायँगे। पुजारियों ने बड़ी प्रार्थना व करुणा से विनय किया कि महाराज जो आप न चलें तो हमारी क्या गति होगी। भगवत् ने कुछ न सुना बहुत कहते सुनते यह ठहरा कि भगवत् मूर्ति बराबर सोना तौलदे सो पुजारीलोग इस बातपर मानिगये। रामदास जी ने कहा कि महाराज ! मेरे घर सोना कहां है भगवत् ने कहा कि लुम्हारी स्त्री के कान में वाली सोनेकी है हमारे तौलकी बराबर वही बहुत है जब उस सानेकी बाली के साथ भगवत्मूर्ति को तौलने लगे तो बालीवाला पलरा घरतीपर होगया व भगवत्मूर्तिवाला पलरा स्वरूपता से ऊपर उठगया। पुजारी सब लाजित होकरं अपने घर को चले गये। रामदास

जी ने भगवत् को अपने घरपर लाकर विराजमान किया और सेवा भजन करनेलगे इस चरित्र से प्रकट है कि राजा बलि के यहां तो उसके बांधलेने के पीछे उसके यहां टिके और यहां तो रामदासजी के घायल होनेके पीछे टिके और सदा भगवत् के यहां रहनेका यह चिह्न है कि अब भी भगवत्मूर्ति किसी और आदमी से नहीं उठती जब कोई रामदास जी के वंश में का उठाता है तो तुरन्त उठ आती है। मन्दिर की मरम्मत के समय इस बात की परीक्षा होचुकी है ॥

# निष्ठा नवीं॥

जिसमें महिमा लीलानुकरण अर्थात् रामलीला व रासलीला इत्यादि सब भक्तों की कथा हैं॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों के चक्ररेखा की दएडवत् करके कमठ अवतार को दण्डवत् करताहूँ कि समुद्र मथने के समय वह अवतार स-मुद्र में प्रकट करके मन्दराचल पहाड़ को अपनी पीठपर धारण किया **ब्रोर देवता**ब्रों के दुःख दूर किये। रासलीला, रामलीला व नृसिंहलीला बनाकर जो भगवत् का अ।राधन पूजन करते हैं उसका नाम लीलानु-करण है यह निष्टा परमपुनीत ऐसी है कि सैकड़ों हजारों महापापी जिस के प्रभाव करके भगवत्परायण हुये और भागवत् से प्रसिद्ध है कि जब रासलीला के प्रारम्भ में भगवत् गोपियों से अन्तर्द्धान होगये तो वे मतवारी विरह व बावरीरूप अनूप की होकर वन और कुञ्जन में सब द्रुम और लता गुल्म से पूछती हुई ढूँढ़ने लगीं और रोना, आँसू बहाना, विनय प्रार्थना, गिड़गिड़ोना व स्तुति जो कुछ उपाय सूर्भपड़ा सब करीं पर भगवत् प्रकट न हुये नितान्त सब गोपियां भगवत् के किये भये चिरत्रों को करने लगीं अर्थात् कोई गोपी तो श्रीकृष्णरूप बनी और कोई बालक और कोई गऊ और कोई बछड़ा और जिस प्रकार जनमो-स्मव से लेकर जो जो लीला भगवत् ने करी थी सब करी भगवत् प्रसन्न होकर प्रकट हुये तो सिद्धान्त यह बात होगई कि भगवत् अपने लीला-नुकरण से ऐसे रीभते हैं कि आप प्रकट होआते हैं किन्तु रासलीला भगवत् ने आप आज्ञा देकर संसार में प्रकट करी कि यह वृत्तान्त नारायणभट्टजीकी कथा में लिखागया इससेभी निश्चय होताहै कि भगवत् को अपनी लीलानुकरण अपने निज चरित्रों के सदृश प्यारा है और प्रसिद्ध है कि शास्त्रों में मूर्ति की उपासना व पूजन के निमित्त आज्ञा है

और वह मूर्ति पाषाण, दारु व धातु इत्यादि की होती है और आदमी आप उनको बना लेते हैं और बहुत भीति इत्यादि पर चिह्न खींचकर अथवा वेदी व पीठ बनाकर पूजा इत्यादि करते हैं और उसी के प्रभाव से अपने विश्वास के अनुरूप अपने वाञ्छित फल को प्राप्त होते हैं अब विचार करना चाहिये कि यह लीलानुकरण मूर्ति पहले तो ब्राह्मण बालक होते हैं कि भगवत् व वेद के वचन से जन्मसेही भगवत्रूप हैं फिर उन्होंने अपना शृङ्गार भी भगवत् के सदश बनाया तो जो कोई विश्वास करके उनका पूजन करेगा तो क्यों न अपने मनोरथ को पहुँ-चेगा वरु दूसरी मूर्ति से तो विजम्ब करके मनोरथ सिद्ध होता है और इन लीला मूर्तियों से तो शीघ हृदय की निर्मलता व भगवत् की प्राप्ति होजाती है इसहेतु कि अर्चा मृति आदि से भगवत् की प्राप्ति तब होती है कि पहले तो उस मूर्ति में अच्छे प्रकार मन लगे कि दूसरी ओर न जाय दूसरे भगवचरित्रों का श्रवण कीर्तन व सत्संग होय सो दूसरे मृति शिलाश्रादि में ऐसा मन बड़ी प्रीति से कम लगता है कि जिसको हु स्नेह कहते हैं सो घुणाक्षरन्याय और श्रवण व कीर्तन व सत्संग यह खोजने से मिलता है और लीलानुकरण मूर्तिपूजन सेवन से वह सब बात एक जगह एकसमय प्राप्त होजाती हैं क्या अर्थ कि प्रत्यक्ष सुन्दर-ताई श्रीर वस्त्रालंकार चमक दमक के कारण से प्रीति तो तुरन्त उत्पन्न होती है और भगवचरित्रों का कीर्तन, श्रवण और भगवद्भक्तों का सत्संग विना खोजे प्राप्त रहता है सिवाय इसके पूजन भगवत्मूर्ति का इस हेतु है कि उसके सहारे से मुख्य भगवत्मूर्ति के ध्यान में मन दह होजाय सो जब कि लीलानुकरण मूर्ति के अवलम्ब से मुख्य भगवत् की प्राप्ति होना बहुत शीघ निश्चय होय तो इस लीलानुकरण निष्ठा से और कौनसी मूर्ति व निष्ठा उत्तमतर है इस हेतु बहुत उचित और अतिप्रयो-जन होनेवाली बात है कि भगवत् लीलानुकरण मूर्ति को निजमूर्ति भगवत् की जान करके मन विश्वासयुक्त करके पूजो करे विना संदेह अपने वाञ्छित अर्थ को पहुँच जायगा कालियुम के महापापात्मालोगों के उद्धार के हेतु भगवत् ने सब कुछ उपाय सहज से सहज बनाया कि तुरन्त बेड़ा पार होजावे पर हमारे लोगों की अभाग्यता को हजार धन्य हैं कि उन मूर्तियों को भगवत्रूप जानना श्रीर चरित्रों में चित्त लगाना तो एक ओर रहा ढिठाई व बेविश्वासी इसप्रकार अधिक है कि जिसका

वर्णन विस्तार का कारण है बरु वे कहें अच्छा विना संदेह ऐसे महापापी विश्वासहीन व ढीठ नरक में जापड़ेंगे और किसीप्रकार पापों से न छूटेंगे श्रोर जाने रहो कि मनुष्य को विश्वासही मुख्य साधन है जो श्र**च्छा वि**-श्वास हुआ तो उत्तम पद को गया जो अनिष्ट हुआ तो पाताल को पहुँच गया क्योंकि वेद शास्त्रों ने भगवत् को अच्छे व बुरे कर्मों के फल देने में करुपद्यक्ष के सदृश जिखा है इसहेतु एक दृष्टान्त करुपद्यक्ष का जिखना उचित हुआ करुपवृक्ष का स्त्रभाव है कि वाञ्चित फल देता है एक पथिक संयोगवश कल्पवृक्ष के नीचे पहुँचा और मनोरथ किया कि ठंढी पवन चलती तो ऋच्छा था सो पवन ठंढी चलने लगी फिर शीतलजल से पूर्ण एक तड़ाग व एक हरे बाग़ की चाहना करी वह भी प्राप्त हो गया फिर दिव्यवस्त्र, आभूषण्, सामग्री भोगविलास, रागरंग व सुन्दरी नायिकाओं की चाहना हुई वह भी सब प्राप्त हुये जब उन नायिकाओं के साथ सुख व विलास में लीन हुआ तो यह चिन्तना हुई कि ऐसा न हो कि इनका मालिक दएड देने लगे सो तुरन्त जूती पड़ने लगीं और शिर पिलपिला होगया इसीप्रकार भगवत् विश्वास के अनुसार सब फल देता है और गीताजी में भगवत् का वचन है कि निश्चय मनही मनुष्यों को बन्ध और मोक्ष का कारण है भगवत् का वचन है कि जो कोई जिस विश्वास से मन लगाता है वैसाही फल उसको मिलता है विश्वास ही मूल है यद्यपि कथा उन भक्नों की कि जो लीलानुकरण के प्रभाव करके परमपद को गये विस्तार करके लिखी जायँगी पर दो एक बात यहां भी लिखता हूँ मीरमाधवजी जो भगवद्भक्त विख्यात हैं उनकी भक्ति का आरम्भ व कारण लीलानुकरण से हुआ वृत्तान्त यह है कि अ-मीर कबीर थे व मजहब महम्मदी रखतेथे राह चलते मथुरा वृन्दावन में पहुँचे अपने मुन्शी से कि भगवत् उपासक था बड़ाई रासलीला की सुनकर देखने की चाहहुई मुन्शी ने उनकी बड़ी प्रीति देखकर पूजा करना व मर्याद से बैठालना व बैठना यह सब ठहराकर रास करनेवालों को बुलाया श्रीर श्रमीर ने प्रेम व मर्याद से सब भगवचरित्रों को देखा मन श्रीरं प्राण से चाह करनेवाले वास्तव स्वरूप श्रीनन्दनन्दन महा-राज के होगये और माल व रुपया सब भगवत् के आगे भेंट करादिया पीछे गृहवार संसार व्यवहार त्याग करके पीछे कपड़े पोशाक सबको त्याग करदिया श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण कहते श्रीवृन्दावन की कुञ्जन में निज अपने प्राण्ट्यारे को ढूंढ़ते फिरने लगे अनुक्षण नाम जो भगवत की मुख से निकलता था इस हेतु लोगों ने मीरमाधव नाम रखदिया और भगवद्भक्तों में गिना काव्यरचना उनकी में बालचरित्र भगवत् के बहुत हैं उसमें से एक कसीदे की पहली तुक फारसी में है सो यह है ॥ ताँके जे खुदरानी सखुन श्रीकृष्णगो श्रीकृष्णगो । बुगजारकब व मावो मन श्रीक्रुंब्णागो श्रीक्रुंब्लागो ॥ अर्थ इसका यह है कि जबतक वचन बोलना तेरे आधीन है श्रीकृष्ण कहु श्रीकृष्ण कहु श्रीभमान व हम व हमारा यह सब छोड़ श्रीकृष्ण कहुँ श्रीकृष्ण कहुँ॥ थोड़े दिनों में भगवत् का रूप उनके हृदय में प्रकट हुआ और सिद्ध होगये उस रूप अनूप के रस में मत्त रहनेलगे और श्रीमद्भागवत सुनने की इच्छा हुई पर किसी ने मन्दिर में जाने न दिया। भगवत् ने एक अपने भक्न गोसाई को सुनाने की आज्ञा दी। उन्होंने बड़े आदर से कथा सुनाना आरम्भ किया एक बेर कथा कहते बहुत रात बीतगई श्रीर मीरमाधव मन्दिर में सी रहे। श्राधी रात को भूख लगी भगवत् ने विचार किया कि आज मीरमाधव हमारे पाहुन हैं बड़े शोचकी बात है कि भूखे रहें इस हेतु अपने निज भोगके थाल में लड्डू व जलेबी और लोट में जल दश बारहवर्ष के लड़के के स्वरूप से लेकर आये और कहा कि गोसाई जी ने भेजा है। मीरमाधवजी ने लेकर खालिया ऋौर सो रहे प्रभात को थाल सोने का व लोटा न पाया तो पुजारी खोजनेलगे मीरमाधवजी के पास पड़ा हुआ देखकर पुजा-रियों ने अज्ञान से अच्छा मारा फिर जो अगवत् मन्दिर में गये तो सब वस्त्र भगवत् के दुकड़े दुकड़े पाये और भगवत्मूर्तिकी भी चेष्टा अतिउ-दास व क्रोधयुक्त देखी तुरन्त गोसाईजीके पास गये सब इत्तान्त कहा। गोसाईं जी नक्नेपायँ दौड़ आये और मीरमाधवजी के चरणों में शिर रख कर बहुत विनय व प्रार्थनाको किया जब भीरमाधवजी ने पुजारियों का अपराध क्षमा किया तब भगवत् भी प्रसन्न हुये शिक्षा हुई कि मेरे भन्न को मुभ से कम न समभा करें कथा के श्रोतालोगों को गोसाईंजी पर संदेह हुआ कि मुसल्मान को अपने पास बैठांकर कथा सुनाते हैं। एक दिन गोंसाईजी ने परीक्षा के हेतु श्रोता श्रों से पूछा कि कल्ह कथा कहां-तक हुई थी किसी ने कुछ न बतलाया मीरमाधवजी ने कथा के आरम्भ से अन्ततक सब रलोक और अर्थ और जो अक्षर गोसाईजी के मुख से निकले थे सुनादिये सब संदेह करनेवाले लिजित हुये। एक बेर

किसी राजा ने अतर श्रीविहारीजी को भेजा। मीरमाधवजी ने हरकारे से लेकर धरतीपर डाल दिया सब मान्दिर के भीतर सुगन्ध छायगई व विहारीजी का श्रीअङ्ग व वस्त्र अतर से तर होगया जैसे हरिदासजी का वृत्तान्त लिखा है वैसीही बात हुई दूसरी एक बात चन्दानामे डाकूकी यह है कि वह ठगी व डाकामारी किया करता था एक बड़े आदमी के यहां रास चरित्र होनेका समाचार पाया और यह भी सुना कि लाख रुपये का जेवर व असबाब रास होनेके समय इकट्टा होगा पीठाठोंक पांचसौ आदमी हथियारबन्द के समेत आय पहुँचा और उसके आतेही राह में हलचल व शोर पड़ा देखनेवाले अपना अपना जीव लेकर भाग गये भगवत् स्वरूप जो रास में थे उन्हों ने उस बड़े आदमी से पूछा कि क्या शोर गुल है उसने वृत्तान्त डाकू के आनेका कहा भगवत्मूर्ति ने कहा कि क्या डर है आनेदेंव इसी कहने सुनने में थे कि डाकू सीधा बेडर निर्भय सिंहासन के समीप आपहुँचा और चाहा था कि गहने व असबाब पर हाथ डाले आप भगवत्मृति ने सिंहासन पर से उठकर और हाथ चन्दा का पकड़कर एक मुष्टिक मुँहपर मारी और कहा कि इतनी ढिठाई सो वयक्रम भगवत्स्वरूप का दश बारह वर्ष से अधिक न था पर वह पहलवान डाकू मुष्टिक की चोट से ऐसा लोटगया कि लँगोट की भी सुधि न रही और उसके साथी ज्ञान हाथ से खोकर पांव से माथेतक चित्र की पुतली होगये पीछे जब उस डाकू की मूच्छी जगी तो अपने हथियारों को भगवत् के आगे रखकर चरणकमल इस प्रीतिव प्यार से पकड़ लिया कि फिर हृदय से न छोड़ा और सब त्यागकर भगवद्भक्त व परायण होगया। तीसरा और एक वृत्तान्त कि किसी बड़े आदमी ने यमुनाजी के किनारे पर रासलीला कराई। कालीके नाथनेका जो चरित्र आरम्भ हुआ तो उसने लोगोंसे पूछा कि क्या भगवत्स्वरूप यमुना में कूदेंगे जो कमर कसते हैं यह बात भगवत्स्वरूप के भी कान में पड़ी और आप बोले कि हां और यह कहकर यमुनाजी में कूदपड़े और एक सांप ऐसे भारी को जो दश बीस आदमी से न उठसके पकड़लाये उस घड़ी उस बड़े आदमी ने भगवत्रूपी का प्रकाश व भलक ऐसा देखा कि आंखें चका-चौंध के औंधगईं और वेसुध होकर गिरपड़ा पीछे जब शरीर का ज्ञान हुआ तो कृष्णचरण का ध्यान हृदय में धरके सब त्याग दिया भगवत् परायग होगया। काशीजी में पाठकजी परमभक्र रघुनन्दन महाराज के

हुये भगवत् से साक्षात् दर्शनों की वाञ्जा की शिक्षा हुई कि रामलीलामें दशहरे के दिन भरतिमेलापमें दर्शन होंगे श्रोर परिक्षा इसकी तब जानना कि जब कोई वस्तु हम आप तुमसे मांगें तो जिसदिन भरतिमलाप का दिन आया पाठकजी भी देखने गये थे मिलाप होने पीछे जिससमय भरतजी आंखों से आनन्द व प्रेम का जल बरसाते हुये श्रीरघुनन्दन स्वामी के चरणारविन्द पकड़रहे थे उससमय उस राममूर्तिने पाठकजी को बुलाया लोगों के ढूँढ़ने से आये भगवत्स्वरूपने आज्ञा की कि कुछ मिठाई प्रसाद के निमित्त और थोड़ा जल लावो। पाठकजोने तुरन्त प्राप्त किया भगवत् ने थोड़ा भोग लगाकर ऋौर जल पीकर पाठकजी को वह महाप्रसाद दिया और ऐसी भलक उस मनोहरमूर्ति की कि जैसी शास्त्रों में लिखी है पाठकजी ने देखी कि बेसुध होगये इसी प्रकार की कितनी कथा हैं कि विस्तार के भयसे नहीं लिखते और दो चारबेर रामलीला में कितने मनुष्य ऐसे देखने में आये कि अत्यन्त प्रेम करके अचेत व बेसुध होजाते थे और कितने मनुष्य ऐसे देखने में आये कि प्रेम से रासलीला में अत्यन्त वेसुय बुध होजाते थे और कितने ऐसे देखने में आये कि पहले केवल देखने के निमित्त सांभी बनाने रामलीला के हुये पीछे उसी प्रभाव से निन्दित पथ छोड़कर कुछ भगवत् की स्रोर सम्मुख होगये क्या अच्छी बात हो कि यह मेरा मन पापी अपने चञ्चल स्वभाव को छोड़कर इसी लीलानुकरण के अवलम्ब से भगवत् के सम्मुख हो और बड़ा आश्चर्य यह है कि संसार के सहस्रों प्रकार के दुःख प्रतिदिन देखता है पर कवहीं उनका भय करके भगवचरणों में नहीं लगता जो सुख और धन इत्यादिक आपसे आप प्राप्त होनेवाले हैं उनके हेतु सहस्रों प्रकार के उपाय और अधर्म व मिथ्या बोलना इत्यादि करता है और जो भगवत् कि करोड़ों जन्मोंतक नहीं मिलता उससे ऐसा ऋसावधान व विमुख कि निर्मूल उसका चिन्तन भी नहीं करता। वाहरे मन तेरी चुद्धि व चतुराई अरे अभागे! अवभी चेत और उस समाज और शोभा को कि जो प्रन्थ के मङ्गलाचरण में कह आये हैं सदा चिन्तन किया, करता कि यह जन्म मरण की अपार नदी मूखजाती और दुःख सुख संसार का छूटकर परम आनन्दरूप होजाता॥

दो • नील 'सरोरुह नीलमणि, नील नीरघर श्याम। जाजहिं तन शोभा निरिंख, कोटि कोटि शत. काम॥

#### कथा श्रलीमगवान की॥

अलीभगवान् पहले रघुनन्दनस्वामी में निष्ठा रखते थे पर वृनदावन में आकर उनकी कुछ औरही गति होगई अर्थात् जब रास चरित्र में भगवत् का मनमोहनी स्वरूप देखा तो वह छविमाधुरी के प्रेम से अपनी इष्ट उपासना सब भूलगये और श्रीप्रिया प्रीतम के रूप अनूप में मग्न होके उसी खोर के होरहे विहारीजी का चरित्र ख्रीर रासलीला के चिन्तन श्रीर पूजा में मन लग गया श्रीर वही स्वरूप हृदय में बिसगया उनके गुरु ने जो यह वृत्तान्त सुना तो वृन्दावन में आये अलीभगवान् किसी वन में चले गये और वहां गुरु के दर्शन हुये। दगडवत् करके विनय किया कि महाराज ! मेरे गुरु और स्वामी आप हैं पर वरबस ब्रजनागरजी ने मेरे मन को अपनी ओर लगालिया है गुरुने जो दढ़ प्रीति देखी तो प्रसन्न हुये और श्रीकृष्णस्वामी के चरित्रों और प्रेम का उपदेश करके चले ब्राये। जाने रहो कि गुरु के ब्राने का ब्राभिप्राय यह था कि ब्रलीभगवान् पहले तो श्रीरामउपासक था अब रासलीला को देखकर कृष्णउपासक होगया कल्ह को किसी और मत मतान्तरवाले के पास बैठेगा तो उसी श्रोर होजायगा इसमें किसी श्रोर का भी न होगा श्रीर दोनों लोक से जाता रहेगा काहेसे कि स्वरूप भक्ति का शास्त्रों में यह लिखा है। कि मन की वृत्ति अवल एक ओर लगीरहे सो जब अलीभगवान के मन को हढ़ देखा तो प्रसन्न हुये॥

# 'कथा विपुलबिद्वल की॥

बिपुलबिहलजी स्वामी हरिदासजी के चेले निधिवन में भगवद्रक्त माधुर्य उपासक हुये जब स्वामी हरिदासजी भगवत के परमपद को गये तो उनके चरणकमलों के वियोग से अत्यन्त शोकयुक्त रहा करते। एकबेर रासलीला में हरिभक्तों ने उनको भी बुलाया हरिभक्तों की आज्ञा उल्लाह न करसके जब वहां गये और प्रिया प्रियतम के स्वरूप को देखा तो भगवत् का नृत्य और कीर्तन और भाव मन में समायगया और निज भगवत् स्वरूप में मग्न और तद्रूप होगये। स्वामी हरिदास जी केंदर्शन उसी दशा में हुये और परम आनन्द द्रिगुण हुआ फिर तो भगवत् के छविसमुद्र में ऐसी डुबिकयां लगाई कि फिर न निकल सके उसी रूप और भाव में मिलकर भगवत् के नित्य विहार में जामिले॥

#### कथा रामराय की ॥

रामराय राठौर बेटा राजा खेम्हाल के परमभक्त हुये। भगवद्भक्ति श्रौर भाव को ऐसा देश में प्रवृत्त किया सबको भक्ति सहज होगई जिस प्रकार शिवजी महाराज ने इस परमधर्म को संसार में फैलाया श्रोर श्राप श्राच-रण किया इसी प्रकार रामरायजी हुये जो लोग भगवद्भक्ति से विमुख थे उनका त्याग किया और जिनको योग्य उपदेश के जाना उनको उपदेश कराकर बड़ी पदवीपर किया। प्रताप राजा भरत के सदृश था कि जिनका बेटा लड़काईं में व्याघ्र का कान पकड़ कर जङ्गल से लेआया था अर्थात् उस समय में और कोई राजा उनके दृशन्त के योग्य न था श्रीर किस प्रकार उनके भाव की बराबरी किसीसे होसके कि अपनी लड़की को गुन्धर्वविवाहकी रीति से भगवत्मूर्ति के ऋर्पण कर दिया। वृत्तान्त यह है कि शरदपूनों अर्थात् जिस रोतं व्रजचन्द्र महाराज ने रासचरित्र किया था राजा ने समाज रासलीला का कराया भगवत् के स्वरूप, चरित्र, राग-रङ्ग ऋौर नृत्य को देखकर प्रेम में विह्वल होगये। एक ब्राह्मण जो मन्त्री था उससे पृछा कि भगवत्को क्या वस्तु भेंट करनी चाहिये ? ब्राह्मण ने कहा जो वस्तु आपको प्यारी हो राजा चुप होगया विचार करके बोला म्हांको म्हांकी डावरी प्यारी छे अर्थात् हमको अपनी लड़की प्यारी है यह कहकर महलमें गये और लड़की को शृङ्गार आभूषण आदि से शृङ्गार करके लेआये और गान्धर्वी रीतिसे भेंट किया। पीछे धन व असबाब इतना दिया कि जीवन पर्यन्त सैकड़ों बर्ष वह लड़की को दुःख न होय नेवछावर करके भक्तिभाव का अन्त इस संसार में सूर्य के सदश प्रकाशित करदिया॥

# कथा खड़ सेन की॥

खद्गसेनजी जाति कायस्य रहनेवाले ग्वालियर भगवद्भक्त रासानिष्ठ और प्रेमी हुये। पद्रचना बहुत लित करते थे ब्रजगोपिका व ब्रजग्वालों के मा बाप का नाम प्रन्थ से ढूंढ़ ढूंढ़कर एक प्रन्थ बनाया और दानलीला और दीपमालिका का चिरत्र ऐसा लित बनाया कि जिसके पढ़ने सुनने से भगवत् में निश्चय करके प्रीति होजाती। सम्पूर्ण अवस्था को श्रीव्रजचन्द्र महाराज के और उनके सखा सखियों के चरित्रों में व्यतीत किया और श्रीनन्दनन्दन स्वामी के चरणकमलों में ऐसी प्रीति और लगन थी कि सिवाय उनके चरित्रों के और कोई बात नहीं रचती थी

श्रीर रासलीला श्रीर दूसरे चिरत्रों का समाज उत्साह सदा रहा करता था पर श्रद्पूनों को यह प्रण दृढ़ था कि बहुत द्रव्य लगा करके रासलीला कराया करते थे। एक बेर प्रिया प्रियतम के रासिवलास की दशा में हँसी श्रीर खेल व राग नृत्य श्रीर परस्पर देखना व मुसक्याना व सकु-चाना श्रीर श्रीलाड़िलीजी का मान श्रीर श्राप श्रीलालजी का मनाना देखकर ऐसे बेसुध व तदाकार होगये कि देह को उस रासलीलाके प्रिया प्रियतम के नेवछावर करके प्राण मुख्य रसरास श्रीर नित्यविहार में प्राप्त किये श्रीर प्रेमकी दशा श्रीर रासिनिष्ठाकी महिमा कि उसके प्रभाव करके नित्य रासिवलास श्रीर भगवत्स्वरूप प्राप्त होता है लोक में प्रकट करके भगवद्धिक श्रीर भाव को शिक्षा किया॥

#### कथा वस्त्रभ की॥

वल्लभजी चेले नारायणभट्टजी के ऐसे भक्त और प्रेमी हुये कि जिन्होंने उस व्रजवल्लभ महाराज परमानन्द घन को जो आनन्द का भी आनन्द और सुखका भी सुख है रासचिरित्र में नृत्य और कीर्तन से और अपनी आँखों के हावभाव और मन्द मुसक्यान से आनन्द और सुख दिया अर्थात् रासचिरित्र में कवहीं लिलता और कवहीं विशाखा का रूप वना करते और ऐसे प्रेम और प्रीति से भगवत् को रिकाया करते कि तदूप लिलता व विशाखा के होजाते वृन्दावन वास करके अपने भिक्तभाव और उदारता व प्रभाव से लोगों का उद्धार किया और भगवत् के महोस्साह करके लोगों को परमञ्चानन्द दिया॥

### कथा नाथमङ्की॥

नाथमट्टजी फणी अर्थात् शेषजीके वंशमें परममक हुये। फणीवंशका यह अर्थ है कि बलदेवजी महाराज शेष का अवतार हुये और बलदेवजी का अवतार नित्यानन्दजी सो नित्यानन्दजी के वंश में जो होय उसको फणीवंश अर्थात् शेषजी का वंश कहना योग्यहै सो नित्यानन्दजीके वेले सनातनजी और सनातनजी के कृष्णदास, कृष्णदासजी के नारायणभट्ट और नारायणभट्ट के पुत्र नारायणभट्ट के वेले व पुत्र गोपालभट्ट और गोपालभट्ट के पुत्र नाथभट्ट जो हुये ऊंने गावँ में रहते थे। तन्त्रशास्त्र व वेद पुराण और सब शास्त्रों को विचारकर उनका जो सार व अभित्राय भगवद्भिक्त और प्रेम है उसको अपने मनमें हद स्थित किया। रूप और सनातन व जीवगोसाई व नारायणभट्ट ने जो कुंछ अपनी काव्यरचना में भगवत्

का माधुर्य व शृङ्गारस्त वर्णन किया है उसको अपना सर्वस्व जानकर उसके अनुसार आचरण किया और शृङ्गार व माधुर्य भाव के स्वरूप हुये। रिसकविहारी महाराज की रासलीला आनन्द व विश्वास से बनाते और रासिकश में परम प्रेम और निश्चय था विमल हृदय व प्रिय वचन बोलने में एकही थे व रास उपासना के भक्तों में मुख्य अर्थात् राजा हुये और जानेरहो कि रासिनिष्ठा नाथजी के घराने में प्राचीन इस काल पर्यन्त संग्रहीत बनी है॥

दश्वीं निष्ठा ॥

दया व ऋहिंसा के वर्णन में कथा छः भक्तों की है।

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमल के स्वस्तिक अर्थात् साथिये की रेखा को दगडवत् करके धन्वन्तरि अवतार को दगडवत् करता हूं कि जगत् के उद्धार के हेतु समुद्र में अवतार धारण करके फिर इस संसार में प्रकट हुये द्या भगवत् का स्वरूप है। महाभारत में लिखा है कि सब धर्मों में द्या परमधर्म है जबतक दया नहीं तबतक कोई धर्म नहीं गिनेजाते हैं। भाग-वत व स्कन्दपुराण में दया के गुण वर्णन करके अन्त में कहा है कि जिसको दया है उसने सब धर्म करिलये नारदजी से भगवत्ने सब धर्म वैष्णवों के वर्णन करके कहा है कि दया व भजन व साधुसेवा सब धर्मों में मुख्यतर है और उनमें भी दया का स्वरूप यह है कि दूसरे किसी जीव के दुःख देखकर हृदय द्रवीभूत श्रीर दुःखित होना श्रीर वह दुःख व द्रव्य विना कारण व सम्बन्धके हो और जबतक उसका दुःख दूर न होलेव तब तक द्विगुण दुःख उस दयावान्को रहे उस दया के दो प्रकारहैं एक संसारी दुःख देखकर किसीका अपनेको दुःख व दया होना और उसके दूर करने का उपाय मन, कर्भ व वचनसे करना श्रीर क्रोधको न श्राना व मधुरवचन बोलना और किसी को दुःख न देना श्रीर उदारता व दातब्य श्रीर किसी का न्यून शोचना, धरती को देखते चलना इसीप्रकार श्रीर दूसरे कार्य सब कि जिससे किसी को दुःख न होय अथवा किसी का दुःख दूर होता होय यह सब अङ्ग दया के हैं। दूसरा पारमार्थिक द्या अर्थात् पारलोकिक दुःख देखकर दया होना और वह यह है कि अनादिकाल से जो जीव जन्म मृत्यु नरकादि अनेक भांति के दुःख व यातनां में फँसा है उन दुःखों को देखकर दया होना और जिसप्रकार से होसके भगवत् के सम्मुख उस जीव को करके जन्म मरण के दुःखों से छुड़ाकर कुतार्थ करदेना सोई दोनों प्रकार में पहिला प्रकार तो साधक को होता है श्रीर सिद्ध और भगवद्भक्तों और विरक्तों को दोनों प्रकार का शास्त्रों में महिमा दान व कृपा आदि एक अंग दया के इसभाँति लिखे हैं कि उनमें से किसी एक पर टड़ होजाय तो उसके सहारे से भगवत् मिल जाता है। जो कोई दया पर दढ़ है उसकी. महिमा किससे वर्णन होसकी है एक साहुकार कालके फेर करके दरिद्री होगया चार यज्ञ उसने किये थे किसी ऋषीश्वर के उपदेश से एक यज्ञ के फल लेने को धर्मराज के पास चला एक काल के भोजन की सामग्री पासथी उसकी रसोई बनाकर जब खाने को बैठा तब एक कुतिया उसी घड़ी की जनीहुई भूख से विकल आई साहुकार को दया उत्पन्न हुई चौथाई भोजन उसको देदिया पर भूख न गई तब दूसरी चौथाई दी फिर भी वहीं दशा रही फिर चार बेरमें सब भोजन देदिया और पानी पिला दिया संतुष्ट होकर चली गई अौर साहूकार भृखा प्यासा धर्मराज के पास पहुँचा । हिसाब के समय धर्मराज ने कहा कि पांचयज्ञ में एक यज्ञ अक्षय है जिसका कवहीं नाश न हो तू किस का फल चाहताहै साहुकार ने चिकत होकर विनय किया कि महाराज! मैंने चार यज्ञ किये हैं पांचवां यज्ञ कौनसा है ? धर्मराज ने कहा कि पांचवां यज्ञ अक्षय वह है कि तूने कुतिया पर दया करके अपना सब भोजन देदिया अभिप्राय यह है कि थोड़ीसी दया यज्ञ के फल को देती है कोई का सिद्धान्त यह है कि जो दया होगी तो जीवघात करने से आपसे आप किनारा करेगा और कोई यह कहते हैं कि दया अहिंसा का एक अङ्ग है श्रीर गीताजी में भगवत् ने श्रिहिंसाधर्म श्रलग गिना श्रीर दया श्रलग सो इनके विरोध का निर्णय व वाद लिखना सब व्यर्थ है शास्त्र में जो दया व अहिंसा के अङ्ग सब सुनने में आये तो बरावर हैं इसहेतु दोनों को वट व वटबीज न्याय समभलेना चाहिये सो यह ऋहिंसा धर्म वह है कि जिसके वर्णन में शास्त्रोंने यह कहा है कि अहिंसा सब धर्मीका नायक है सोरह अध्याय भगवद्गीता में भगवत् ने सब धर्मों से प्रथम अहिंसा को वर्णन किया और इसी प्रकार दशवें अध्याय में पतञ्जलि महाराज ऋषीश्वर ने जहां आठिसिद्धि वर्णन की तहां सबसे प्रथम आहिंसा सिद्धि लिखी है इस कारण से कि जो अहिंसासिद्धि सिद्ध होजावे तो अन्य सिद्धि आप से आप प्राप्त होजावें किस कारण से कि जब आहेंसासिद्धि की ओर मन दृढ़ हुआ तो सब जीव भगवत्रूप विचार में आवेंगे और जब

भगवत्को सब जगह प्राप्त देखा तो भगवत् मिलगया श्रोर जब भगवत् मिला तो सब कुछ मिलगया जानेरहो कि अहिंसा आदि आठ सिद्धि पतञ्जिल में भगवत् की प्राप्ति होने के हेतु हैं ऋौर ऋगिमादिक आठ सिद्धि संसार के अर्थ उन से अलग ठग व डाकू भगवत्प्राप्ति की राह के हैं अरे मन ! विचार कर कि यह समय फिर हाथ नहीं आवेगा सो अब भी श्रीकृष्णस्वामी के चरण में न लगा तो फिर कहीं ठिकाना नहीं श्रीर वि-चारकर कि हिरएयकशिपु व रावण वसहस्रवाहु आदिक सैकड़ों ऐसे २ हो-गये कि जिन्होंने यमराज कोभी अपने वशमें करिलया था जब कि वे सब मृत्यु से न बचे तो तेरी क्या गिनती है जिनके साथ तू प्रीति करके अपना जानता है वे केवल इस शरीर श्रीर श्रपने सुख के साथी हैं संसारसमुद्र के उतारने में कोई तेरा सहाय करनेवाला नहीं फिर तू उनके हेतु क्यों अपने परलोक का नाश करता है अब अपनी हानि लांभे को समभ और इस समाजके चिन्तनमें रहाकरिक दोनों लोक तेरे बनें । जिस समय जनक-पुरवासियोंके करोड़ों जन्मों के जप, तप, पुराय के फल उदय भये और राजा जनक के ज्ञान वैराग्य के वृक्ष फले अर्थात् श्रीरघुनन्दन स्वामी शोभाधाम ने उन लाखों राजों की सभा में कि जो सुमेरु व कैलास को राई के दाने के सदृश उठासके थे श्रोर उस राजमण्डप में कि जिसके द्वार व दीवार सब स्वर्णमय भाँति २ के जवाहिरातसे जड़ेथे ख्रौर चँदोवा जरीका कि जिस-में भालरें मोतियों की लगीथीं छाईथीं शिवजी का धन्वा तृगा के सदश तोड़ कर डालदिया और धरती आकाश से फूलों की वर्षा व जयजयकार व नेवछावर व बधाव बजना आरम्भ हुआ उस समय जनकनान्दिनी श्रवित ब्रह्माग्डेश्वरी जयमाता पहिराने को चलीं शोभा जगजननी की यह मतिमन्द तो क्या लिखसका है इस ध्यान में शारदा गूंगी और शेषजी विना जीभ हैं सिखयों के समाज में कि वह सब शोभा व छविकी मूर्तिथीं धीरे धीरे बड़े उत्साह श्रीर उमँग से मन परमानन्द से भराहुश्रा गुरुजनलोगों की लजासे लजाती हुईं शोभाधाम महाराज के सम्मुख पहुँचीं श्रीर कहने से सखी सहे लियों के दोनों हस्तकमल उठाकर जय-माला दशरथनन्दन महाराज के गले में पहिराई जिस समय दोनों का मुख चन्द्रमा एक से एक बराबर हुआ सब ओर से मन एकार्य होकर परस्पर रूप अनूप देखने में नयन एक से एक का मिलकर रहगये उस समय का समाज और सामां देखकर देवता आदि तो अपने २ स्थान पर भीत के चित्र से होगये औं जनक आदि को महाआनन्द व प्रेम से बेसुधिता होगई दशरथनन्दन के श्यामसुन्दर कपोलोंपर कुएडल के मोतियों की भलक ऐसी छिव देती थी कि बरबस मन हाथ से जाताथा और
ऐसाही भाल पर केशर व गोरोचन का तिलक विराजमान शिरपर जवाहिरात जड़ा किरीटमुकुट आँखें अरसीली व रसीली की चञ्चल चितवन गले में कएठी व फूलों की माला बागा धानी जरी का शोभायमान
कमर कसेहुये हैकल जड़ाऊ दोनों और पड़ेहुये एक ओर तरकसशोभित
है और दूसरी ओर कमान व जनकदुलारी के दोनों हाथ माला लिये कांधे
पर आये हुये और मन्द मुसक्यान दोनों सम्मुख परस्पर विराजमान ॥

कथा शिबिकी ॥

राजाशिवि की कथा पुराणों में और विशेष करके महाभारत में लिखी है कि दया, दान व शरण देनेवाले और धर्मात्मा हुये अश्वमेधादिक बहुत यज्ञ करके ब्राह्मणों को हर एक प्रकार के दान दिये । भगवत् प्रेरणा करके राजाइन्द्र को दयाव शरणागतवत्सलता की परीक्षा की चाहना हुई। अग्नि देवता को कबूतर बनाकर आप बाजका रूप धरके आया। कबूतर ने बाज की भयसे कांपता राजा के दामन में शरण ली व बाज से व राजा से बड़ा वाद हुआ बाज कहे कि हमारा आहार छीनते हो राजा कहे कि शरणमें आये को न रक्षा करना अधर्म है नितानत अपने शरीर के मांस देनेपर बाज मान रहा जब मांस पलरेपर काटके धरा तो कबूतर का पलरा धरती न छोड़े मांस काटकाट धरते धरते नहीं बरावर हुआ तब राजा शिर काटकर धरने लगा तब दोनों देवता प्रकट हुये वरदान देकर स्तुति की व शरीर जैसा था वैसा करके चले गये। भगवद्भक्र भी भगवत् हुयें जो कुछ करें आश्चर्य नहीं॥

कथा राजा मयूरध्यज की॥

राजा मयूरध्वज और उनकी धर्मपत्नी और ताम्रध्वज उनका पुत्र ऐसे परमभक्त दयावान् हुये कि भगवत् ने घर बैठे दर्शन दिया और परीक्षा से दृढ़ देखा। वृत्तान्त यह है कि जब राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अर्जुन को रक्षाके निमित्त साथ करके घोड़ा यज्ञ का छोड़ा तो उसी समय राजा मयूरध्वजने भी यज्ञ आरम्भ कियाथा व ताम्रध्वज घोड़े के साथ था राहमें दोनों का भटभेरा हुआ। ताम्रध्वज ने उस अर्जुन को कि जिसने महाभारत में विजय को पाया था और उन श्रीकृष्ण महाराज को कि शुद्ध सिचदानन्दघन पूर्णबद्धा है और जिनके नाम की कृपा से जय

का नाम भी जय है जीत के घोड़ेको बल से छीन लिया। भक्तानुकूल महा-राज ने देखा कि यहां दोनों भक्त हैं एक को जय दीजाय तो दूसरे की अभिलाषा भङ्ग होगी इसहेतु परीक्षा के निमित्त आप वृद्ध ब्राह्मण बनि श्रीर श्रर्जुन को लड़के का रूप बनाकर राजा मयूरध्वज के द्वारपर गये। राजा यज्ञशाला में था दण्डवत् करके आदर व विनयपूर्वक पूछा कि आगमन का हेतु क्या है ? ब्राह्मण ने कहा कि जङ्गल में एक व्याघ है उसने इस बालक के खाने की इच्छा की बहुत मैंने कहा कि इसके बदले हमको खाले पर उसने न माना कहा कि तू बूढ़ा है तेरा मांस मेरे काम का नहीं नितान्त बड़ी प्रार्थना व रोदन करने से यह ठहरा कि जो राजा का आधाशरीर ला दे तो इस बालक को छोड़देवेंगे इस हेतु तुम्हारे पास ग्रायाहूं जो बनसके तो इस वालक की रक्षा करो। राजा को बड़ी दया आई श्रीर कहा कि निश्चय यह शरीर एकदिन जानेवाला है ऐसे काम में श्रावे तो इससे अच्छा क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि एक वचन व्याघ का यह भी है कि जिस त्रारेसे राजा का शरीर चीरा जाय वह आरा एक ओर राजा के बड़े बेटेके हाथ में होय श्रीर दूसरी श्रीर राजा की स्त्री के हाथ में होय और किसी प्रकार का किसी को शोक व दुःख न हो। राजाने इस बात को भी अङ्गीकार किया। ताम्रध्वज ने बाह्मण से कहा कि शास्त्र के मत से बेटाभी बाप का रूप है जो मेरा ब्याधा श्रीर लियाजाय तो अच्छी बात है। ब्राह्मण ने कहा कि तूराजा नहीं फिर राजा की स्त्री ने कहा कि मैं भी राजा की अर्द्धाङ्गी हूं जो राजा के आधे शरीरके बदले मुक्तको लेनावे तो व्याघ की और अधिक सन्तुष्टता होय। ब्राह्मण ने कहा कि तू स्त्री है राजा नहीं फिर तो ब्राह्मण ने ताम्रध्वज को राजा के साम्हने इस कारण कि परस्पर देखकर मोह उत्पन्न होजाय व पीठ पीछे स्त्री को खड़ा किया श्रीर दोनों आरा राजा के शिरपर रखकर खींचने लगे जब आरा राजा की नाकतक पहुँचा तो वामनेत्र से राजा के पानी निकला। ब्राह्मण ने कहा वस यह शरीर मेरे कार्थ के योग्य नहीं कि राजा दुःखित होकर देता है राजा में विनय किया कि महाराज ! कृपा करो कोर्ध न करिये जिल्ल श्रोर की आंख से पानी निकला है उस ओर के शरीर को यह दुःख है कि मैं बड़ापापी हूं कि किसी काम में न आया दाहिना अङ्ग बड़ा बड़भागी है कि ब्राह्मण के काम ब्राया। भगवत् करुणासिन्धु इस वचन के सुनते ही भक्ति और विश्वास से अत्यन्त प्रसन्न हुये कि प्रेम में विह्वल हो गये और

राजा को आरेके नीचे से उठाकर छाती से लगालिया और निज रूप से राजा को दर्शन दिया। भगवत के स्पर्श होते ही राजा के शिर का घाव अच्छा होगया और भगवत ने कहा कि तुम्हारी धर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं जो चाहना हो सो कहो पूर्ण करूंगा। राजा ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे करुणासिन्धु, महाराज! आपने अनुग्रह किया तो और कौन पदार्थ अब रहगया जो मांगूं केवल चरणकमलों की प्रीति चाहताहूं और एक प्रार्थना यह है कि कलिकाल आगे पर आनेवाला है सो अब ऐसी परीक्षाओं से भक्न बचे रहें। भगवत ने अङ्गीकार किया और फिर अर्जुन और राजा का भेंट मिलाप कराकर मेल करादिया राजा ने बहुत हर्ष से घोड़ा फेरदिया। इस चिरत्र से भगवत को कुछ अर्जुन का गर्व दूर करना प्रयोजन था सो भी होगया।।

### कथा भवन की॥

भवन राजपूत चौहान के रानासरकार में दोलाख रुपया के उत्तम पदवीवाले राजसेवक और भगवद्भक्त दयावान् और साधुसेवी हुये। एक बेर राना के साथ शिकार में एक हरिगी के पीछे घोड़ा डाला और उसको तलवार से मारा वह गर्भ से थी बच्चे सहित दो टुकड़े होगई भवन को बड़ी दया और लजा हुई मनसे कहने लगे कि प्रकट में तो मैं ऐसा कि भगवद्भक्षों में गिना जाताहूं और आचरण यह कि जो भगवद्मिष्व भी न करे उसी समय प्रण किया कि लोहे की तलवार रखनी प्रयोजन नहीं सो एक तलवार काठकी श्रीर मूठ उसकी लोहे की बनवाली। जब कबहीं राना के दरबार में जाते उसी तलवार को साथ लेजाते। एक पट्टीदार भाई को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ राना से कहदिया। राना को विश्वास न आया उसने सौगन्द खाकर कहा तब भी राना ने इसके निर्णय करने में एक वर्ष बिताया जब उस चुगुलीखोर ने यह हठ किया कि जो सूठ ठहरे तो मुमको वधका दगड दियाजाय तब एक जगह सभा की और सब उत्तम राजसेवक इकट्टे हुये। पहिले राना ने अपनी तलवार निकाल कर लोगों को दिखलायां फिर बारी के साथ सबकी तलवार देखी जब बारी भवन महाराज की पहुँची तब तलवार निकालकर यह कहा चाहते थे कि जो चाहो सो करो तलवार मेरी दारु अर्थात् काठकी है पर भगवत् इच्छा से यह वचन मुखसे निकला कि सार ऋर्थात् पोकाद की है यह कहकर तलवार को मियान से खींचा श्रीरं ऐसी निकली कि मानों हजार

बिजली एक बेर बादलसे निकलीं उजेरी व तड़प से सबकी आंखें बन्द होगईं। राता ने कहा कि मारो चुगुल अभागे के शिरपर और यह कह कर उसके वध की इच्छा की भवन ने विनय किया कि इसने कुछ मिध्या नहीं कहाहै भगवत् की इच्छासे यह तलवार पोलाद की होगई है नहीं तो वास्तव करके लकड़ी की थी। राना को सिक्त का विश्वास हुआ और चाकरी के परिश्रम से छुट्टी करके पट्टा जागीर का सदाकाल का लिख दिया और विनती की कि जो दर्शन देनको आया करो तो मेरा निस्तारहै जाने रहो कुछ आश्चर्य नहीं जो काठकी तलवार को भगवत् ने पोलादी करदी किस हेतु कि भगवद्भक्तों की इच्छा व वचन तलवार से आधिक है कि पापियों के पापकी सेना को वध करके दृढ़ राजभिक्त देश को कुपा करके देदेते हैं जो उनके मुखसे एक लकड़ी के निमित्त वचन पोलाद निकलगया और उसी प्रकार वह होगया तो क्या आश्चर्य है ॥

कथा शंका की॥

ये रांका परमभक्त भगवत् के जाति के कुम्हार हुये जो कुछ अपनी जातिवृत्ति से उत्पन्न करते सो सब हरिभक्नों की सेवा में लगादेते। एकबेर कचे बर्तनोंका आँवां बनाकर तैयार किया और किसी कारण से दिन में आग न डाली रात के समय एक बिलाई ने बच्चे दिये और एक कच्चे बर्तन में रखकर चलीगई। रांकाजी को यह बात मालूम न हुई प्रभात को आग लगादी जब आग ने अच्छा प्रकाश व बल किया तब यह बात जानी विकल होकर बच्चोंके निकालनेके उपाय में लगे पर कुछ न होसका अधिक दुःख व शोक हुआ। उस रोदन करने के समय सिवाय एक भगवत् के ऋौर कोई रक्षा करनेवाला न सूमा। जाने रहो कि जो रांकाजी का सब घर जल जाता अथवा उनके प्राणों को संकट कोई आता तो भगवत् से कबहीं न कुछ कहते किसहेतु कि जब भगवद्भक्त अपने स्वामी से मुक्तितक की या-चना नहीं करते दूसरी बातें तुच्छकी कब चाहना करते हैं और विना मांगे जांचे उनकी इच्छा सब पूर्ण होजाती है। भगवत् से मांगने का प्रयोजन नहीं। इस लिखने का प्रयोजन यह है कि भगवद्भक्तों की दया और करुणा पर दृष्टि करना चाहिये कि एक तुच्छ जीव का दुःख नहीं सहसक्ते और विकलताई की अवस्था में जो काम कवहीं न किया सो भी कर बैठते हैं जब भगवत् ने विकलदशा अपने भक्त की देखी तो यह चरित्र किया कि सब आँवां पकगया पर वह वर्तन जिसमें बच्चे थे कच्चा रखदिया। अगिन की उष्णताभी न पहुँची। रांकाजी उन बच्चों को कुशल देखकर तनुमें न समाये श्रोर भगवत् को श्रतिप्रेम से दएडवत् प्रणाम किया तब से कु-म्हारों में यह रीति है कि जब श्रावांतैयार हो उसी दिन श्राग लगा देते हैं॥

कथा केवलराम की॥

केवलरामजी ऐसे परमभक्ष और भागवतधर्म के प्रवृत्त करनेवाले हुये कि जिन लोगों ने कहीं भिक्त और भगवत् और गुरु और भक्तों के नाम को भी नहीं जाना था ऐसे लोगों को पिवत्र करके भगवत् में लगा दिया। दुःख, सुख, मित्र, शत्रु से अलग और तिलकमाला, नवधाभिक्त के वशीभृत बड़े दृद्धे भगवत् के चरणों में प्रीति और भिक्त निष्काम हुई और लोगों पर दया और कृपा विना कारण सबके घरपर जाकर किया करतेथे कि श्रीकृष्णस्वामी की सेवा और नाम में मन लगाओ यह दान हमको देव और भागवतधर्म उनको समभाया करते जहां कहीं दश बीस साधु देखते उनको शालग्रामजी और भगवन्मूर्ति अपने पास से देकर पूजा और सेवाकी रीति उपदेश किया करते। एकवेर बनजारे ने अपने बेलपर कोड़ा मारा स्वामीजी बेसुध व विकल होकर धरती पर गिरपड़े लोगों ने दौड़कर उठाया जो श्रीर पर निगाह किया तो साठ कोड़े की मार का उपड़ा हुआ साफ़ दिखाई पड़ा सबको आश्चर्य हुआ कि यह रीति दया की जाने किसी ने सुनी होगी॥

### कथा हरिव्यास की।

हरिव्यासजी ऐसे भगव इक हुये कि देवता श्रोंको अपना चेला करके भगवत् का भक्त करिदया भगव इकों से ऐसी प्रीति थी कि कबहीं उनसे अलग नहीं होते और जिस प्रकार राजा जनक ऋषीश्वरों के सत्संग और जमावड़ी में रहा करते थे इसी प्रकार हरिव्यासजी रहा करते साधुओं की सेवा करनेवाले ऐसे हुये कि संसार में कदाचित् कोई हुआ हो सिवाय भगवत् और भक्तों के चिरित्र से दूसरी ओर मन नहीं देते। एकवेर चरथावल प्राम में हरा बाग देखके टिके और इच्छा थी कि भगवत् की सेवा पूजा करके भगवत् प्रसाद बनावेंगे। उसी बाग में एक दुर्गा का मन्दिर था किसी ने वहां बकरा मारा। हरिव्यासजी को दयालुता करके कि स्वभाव हरिभक्तों का है बहुत करुणा आई और मनको व्यथा हुई। भूखे प्यासे भजन करते रहे दुर्गा महारानी भगव ईक्तों के दुःख को न सहसकीं साक्षात् होकर हरिव्यासजी से कहा कि भगवतप्रसाद करें हरिट्यासजी ने उत्तर दिया कि जहां ऐसा अन्याय होता है तहां रसोई किस प्रकार होसकी है। दुर्गा ने कहा कि मेरे ऊपर छपा करके अपराध क्षमा करो और भगवन्मन्त्र उपदेश करके इस नगर को पित्र करदेव। हरिट्यासजी ने देखा कि दुर्गा के चेले होने से सबलोग दुरुस्त होते हैं इसहेतु भगवन्मन्त्र का उपदेश किया। जब दुर्गा वैष्णाव हुई तब नगरको वैष्णाव करना उचित जाना जो सरदार था उसको रात के समय पलँग में डाल दिया और कहा कि जो अपना भला चाहता है तो हरिट्यासजी का सेवक होकर भगवद्गक्ति अक्षीकार कर नहीं तो सब नगर को नाश करदेऊंगी। तुरन्त सबलोग आये चेले होकर भगवद्गक्त होगये और जो अपराध किये थे सबसे लुट्टी पाई। हरिट्यासजी कुछ दिन वहां रहे ऐसा उपदेश किया कि भङ्गीतक हरिभक्त होगये॥

ग्यारहवीं निष्टा॥

व्रत व उपवास के वर्णन में जिसमें कथा दे। भक्तों की है ॥

अमृत कुलिशरेखा श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों को दगडवत् करके नृसिंह अवतार को प्रणाम करताहूं कि अपने परमभक्र प्रह्लाद के निमित्त मुल्ताननगर में नृसिंहरूप घारण करके हिरण्यकशिपु को परमधाम दिया उपासक भगवत्प्राप्ति के निमित्त उपाय दढ़ है कि सब कोई विना अन्य परिश्रम भगवत् को पहुँच सक्राहै दिखाना श्लोक श्रुति व पुराणोंका कुछ प्रयोजन नहीं कि एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि के माहात्म्य की पोथियां और अन्य व्रतों की विख्याति व सब कोई जानते हैं निश्चय निर्णय व्रत एकादशी का दशमी के ऊपर है इस कारण से कि दशमीविद्धा त्रत सब स्पृति व पुराणों में वर्जित लिखा है श्रीर कारण वर्जने का यह है कि दशमी के दिन दैत्योंने जन्म लिया जो दशमीविद्धा वत हो तो दैत्य ऋौर राक्षसों की वृद्धि होकर धर्म का नाश होजाय और एकादशी के दिन देवता उत्पन्न हुये इसहेतु एकादशी व्रत से देवता प्रसन्न होते हैं श्रोर भगवत् प्रसन्न होकर व्रत करनेवाले के हृदय में प्रकाशित होते हैं। वेध मेल को कहते हैं अर्थात् पहले दिन आ-रम्भ में दशमी हो फिर एकादशी सो वेध के निर्णय में कई विरोध हुये स्कन्दपुराण में चालीस घड़ी का वेध लिखा है अर्थात् जिसके आरम्भ में चालीस घड़ी दशमी होय तो उसके प्रभात व्रत करना चाहिये जो चालीस घड़ी से अधिक दशमीं होय तो दूसरे दिन अर्थात् द्वादशी को

व्रत होगा सो इस वचन पर निश्चय कालीकराठीवाले रखते हैं। जाने रहो कि कालीक एठीवाले बहुजी के चेले कहलाते हैं मत उनका वैष्णावी है दुआबे यमुना व गङ्गा के सिवाय दूसरे देश में इस पन्धवाले नहीं हैं मौजे रनदेवा सहारनपूर के इलाक़े में उनका गुरुद्वारा है आचार्य इस पन्थ का योग्य व सिद्ध था रीति उपासना की उचित व अङ्गीकार योग्य है व शास्त्राज्ञा के अनुसार है पर इस समय इस पन्थ में कोई पणिडत योग्य व सिद्ध श्रोर जाननेवाला भेद उस उपासना का नहीं इस कारण से प्रकाश कम है बर बहुत घराने से न जानने के कारण वह उपासना त्याज्य होग्ई है अब स्कन्दपुराण में बीसप्रकार का निर्णीय इस अत में आधा अर्थात् जो किसी ने इकतालीस घड़ी दशमी को उचित जाना तो वह एक प्रकार ठहरी श्रोर इसी भाँति जिसने पैंतालीस घड़ी को सिद्धान्त किया तो यह दूसरी प्रकार हुई इसी कम से साठवड़ी तक बीसप्रकार की होगई और नाम हरएकके व्याली व महाव्याली व भया व महाभया इत्यादि लिखे हैं सो सिवाय कालीक एठीवालों के और कोई उस पन्थका प्रवर्त्तक नहीं इसहेतु विस्तार व वर्शन करना प्रयोजन नहीं समभा श्रोर चारों संप्रदायके वेध का निर्णय यह है कि निस्वार्क संप्रदायवालों ने श्रुति व स्मृति की आज्ञा के अनुसार पैतालीस घड़ी के वेध को अङ्गीकार किया अर्थात् प्रारम्भ अगिले दिन का पिछली अर्छ रात्रि से हैं जो आधीरात के उपरान्त दशमी होय तो आगिल दिन बत करना न चाहिये क्योंकि दशमीका वेध होगया और इस रीतिको कापा-लिक वेध कहते हैं विशेष करके सिद्धान्त जाननेवालों को उपासना का यह निश्चय है कि मीष्मऋतु में सैतालीस घड़ी पर आधीरात होती है श्रीर हेमन्त चतु में तेंतालीस घड़ीपर सो जिस तिथि में जितनी रात गत होनेपर आधीरात हो उसको मुख्य जानना चाहिये पैंतालीस घड़ी के प्रबन्ध का प्रयोजन नहीं पर सामान्य विख्यात पैंतालीस घड़ी के वेध की है और रामानुज़ संप्रदाय में स्मृति व पुराणकी आज्ञा के अनु-सार पचपन घड़ी तिथि आजके बीतनेपर अगिले दिन को यहण किया है अर्थात् ब्राह्मीमुहूर्त का आठवां भाग रात का है जब से प्रारम्भ हो तब से तिथि का आरम्भ है व प्रमाण रात का भरतखण्ड में चालीस घड़ी तक है इस हेतु आठवां भाग रात का पांच घड़ी हुआ सो इस संप्रदाय के अनुगामी पचपन घड़ी से अधिक होय तौ अगिले दिन वत नहीं

करते जो कम होय तो करलेते हैं ऋौर रहीं दो संप्रदाय एक विष्णुस्वामी व दूसरी माध्वी सो उनका निश्चय भी ऊपरकी लिपिके अनुसार है पर कोई कोई ने अठवांभाग रात का चारघड़ी भी अङ्गीकार किया है इस हेतु छप्पन घड़ी दशमी का वेध मानते हैं व स्मृति लोगोंमें न होने एक निश्चय व निष्ठा के कारणसे कई मत हैं अर्थात् कोई तो पैताजीस घड़ी श्रीर कोई पचपन घड़ी कोई छप्पन घड़ी मानते हैं श्रीर कोई श्ररुणो-द्य वेध मानते हैं अर्थात् अष्टावन घड़ी से अधिक दशमी होय तो अगिले दिन वत नहीं करते और कोई तिथि का प्रारम्भ सूर्योदय से मानते हैं उस समय दशमी हो तो बत नहीं करते नहीं तो साठ घड़ी दशमी तक वेध मानने का प्रयोजन नहीं श्रोर कोई ग्यारह का श्रङ्क मुख्य जानते हैं यह कि पत्रे में जिस दिन ग्यारहका अङ्क हो उसी दिन व्रत करते हैं और जो पन्द्रह दिन में एकादशीं घटजाय और पत्रे में ग्यारह का अङ्क न हो तो त्रत नहीं करते काश्मीर इत्यादि देशों में प-श्चिम पांच घड़ी दिन चढ़ेतक जो दशमी हो तो उसी दिन व्रत करते हैं पश्चिम देशमें दशभीविद्धा व्रत करने का कारण यह है कि शुक्राचार्य दैत्य अरु राक्षसों के गुरु थे उनको अपने शिष्यों की वृद्धि करनी थी इस हेतु उस बत की प्रवृत्ति चलादी पर विष्णुनारायण ने दशमीविद्धा व्रत को त्याज्य किया श्रीर इसका निषेध श्राप वैकुएठ से श्राय कर ऋषीश्वरों से कहा कि यह वृत्तान्त पद्मपुराण इत्यादि में विस्तार करके लिखा है सो उन शुकाचार्य के मत को मूर्खों ने अब तक अङ्गीकार कर रक्खाहै कोईका यह मतहै कि एकादशी को नांज खाना वर्जित है सो जिस घड़ी एकादशी प्रारम्भ हो अन्न जल छोड़ देना चाहिये और जब द्वादशी प्रारम्भ हो पारण करना उचित है इसके आचरण करनेवाले दक्षिण देशमें सुनेजाते हैं सो हरएक देशकी रीति व उपासना का विरुद्ध जो है सो लिखा गया पर शास्त्र के जाननेवालों से विशेष करके तीन प्रकार के वेध की रीति है एक पैतालीसघड़ी, दूसरी पचपनघड़ी, तीसरी छप्पनघड़ी स्रोर यहभी जानेरहो कि शास्त्रों में जो तृस्पर्शक व्रतका पुरय बड़ा लिखा है उस तस्पर्शक का है कि जो प्रारम्भातिथि में घड़ी दो घड़ी एकादशी हो श्रीर फिर द्वादशी आरम्भ होकर तिथि के बीतनेके पहले त्रयोदशी आ-रम्भ होजाये और उस तृस्पर्क का पुण्य नहीं लिखाहै कि जिसके आरम्भ में दशमी हो पीछे एकादशी उसी तिथि में भोग करके फिर द्वादशी प्रारम्भ

करजाय बरु दशमी के वेध के कारण से यह तुस्पर्शक त्याज्य और निषेध है।। जनमाष्टमी व्रत में श्रीसंप्रदायवाले सिंह के सूर्य में जो अष्टमी हो उसको जन्माष्टमी मानते हैं और उस अष्टमी में कृतिका नक्षत्र अथवा सप्तमी का वेथ एकादशी के वेध की रीति से मानना योग्य है जाने रहो कि जन्मोत्सव व सालगिरह इत्यादि में जन्म के नक्षत्रपर दृष्टि होती है सो भगवत् का आविर्माव रोहिणीनक्षत्र में हुआ इसहेतु कृत्तिका का वेध मानना योग्य है और जो सिंह का सूर्य भादों महीनेमें पांच दिन पीछेतक अष्टमी से न हो तो आश्विन में वत करते हैं और दूसरे संप्रदायवाले तीनों भादोंबदी अष्टमी को मुख्य मानते हैं पर सप्तमी के वेधपर निश्चय करके दृष्टि जाती है जो एकपल भी सप्तमी श्रीर सारा दिन श्रीर रातको अष्टमी हो तो उस दिन वत न होगा अगिले दिन होगा कृत्तिका के वेध पर निगाह नहीं विष्णुस्वामी संप्रदायमें वल्लभकुलवालों के भाव की बात निराली है कि नियमपर प्रेम प्रवल है स्मार्तमतवाले चन्द्रोदय के समय अष्टमी का होना सिद्धान्त समभते हैं सप्तमी के वेधपर कुछ दृष्टि नहीं रघुनन्दन महाराज का अवतार चैत्रसुदी नवमी को और श्रीवामन जीका अवतार भादों सुदी द्वादशीको हुआ और नृसिंहजी का प्रादुर्भाव वैशाख सुदी चतुर्दशीको हुआ उनव्रतों मेंभी वेध अष्टमी व एकादशी व त्रयोदशी का मानना चाहिये और इसीप्रकार चैत्रसुदी द्वीजको सीता महारानी का श्रीर भादोंसुदी श्रष्टमी को राधिका महारानी का जन्मोत्सव होताहै उनके जनमोत्सव व अनन्तचौदस आदि वतों में वेध की रीति है पर जाने रहो कि कोई तो भगवत् अवतार और महारानीजी के जन्म के दिनको वत मानते हैं और एकादशी की भांति निर्जल उपवास करते हैं और भगवत् उपासक उत्सव समभकर उत्साह जैसे भगवज्जनम श्रौर साल-गिरह को करते हैं श्रीर जन्मसमय के पीछे पञ्चामृत लेकर सब प्रकारके व्यञ्जन पकान्न अपनी सामर्थ्य के योग्य भगवत् को अर्पण करके भोजन करते हैं और जे लोग जन्माष्टमी के दिन यह वाद करते हैं कि अर्द्धरात्र पीछे भोजन करना निषेध है उनको यह उत्तर देते हैं कि वह रात नहीं करोड़ों दिनसे अधिक प्रकाशितहै और यह भाव उनका सत्य व सिद्धान्त है जनमीत्सव की उमंग जिस प्रकार भक्त ऋौर उपासकलोग करते हैं कोई लिख नहीं सक्रा अपने २ भाव और भक्ति के आधीन है। कितने लोगों का ऐसा भाव देखने में आया कि पुत्र अथवा पौत्र के जन्म अथवा

विवाह में जो एक रुपया खर्च किया तो भगवज्जनमोत्सव में उससे दश-गुण उत्सवकिया और वह धूमधाम व आनन्द किया कि अनायास निश्चय करके भगवचरित्रों में मन लगजाय। जे लोग एकादशी नियम के साथ करते हैं उनकी यह रीति है कि नवमी के दिन एकभक्त हविष्यात जैसे चावल, मूंग, यव, गेहूं, तिल व घी खाते हैं और दशमी के दिन एकभक्र फलाहार और एकादशी को निर्जल वत करते हैं वत के दिनको प्रभात से भगवज्ञजनमें व्यतीत करना उचित है दूसरी श्रोर चित्त न जाय गवाही और मुन्सफ़ी, राहचलना, शतरंज गंजीफ़ा यह सब खेलना, दिनका सोना, स्त्री व मित्र का देखना श्रीर दूसरी निषेध सब जैसे पान व श्रञ्जन इत्यादि जो कि विस्तार करके एकादशीमाहात्म्य में लिखाहै यहां विस्तार करके लिखना व्यर्थ समभा। क्रोध व मिथ्या बोलना इत्यादि का तो लिखने का प्रयोजन नहीं कि वे सर्वथा वर्जितहैं । रात्रि को जागरण करना उचित है और जो किसी कारण से समाज भगवत्कीर्तन और भगवद्रकों का प्राप्त न होसके तो आप अकेला भगवद्भ जन में जागता रहे द्वादशी के दिन भजनपूजन किये पीछे बाह्मणों को यथाशक्ति श्रद्धा भगवत्त्रसाद भोजन कराकर और रुपया व बर्तन व अन्न व वश्च यथाश्रद्धा दान देकर श्रीर फल उस वत श्रादि का भगवत् अर्पण करके तब श्राप भोजन करे पारण द्वादशी में उचित है और जिसदिन कि वेध के विचार से व्रत द्वादशी को होगा तो पारण त्रयोदशी में आपसे आप उचित होगा और जाने रहो कि द्रादशी शुक्कपक्ष आषाढ़ व भादों व कार्त्तिक में बीस २ घड़ी अनुराधा व श्रवण व रेवती नक्षत्रों की पारण के निमित्त त्याज्य हैं जो उन बीस घड़ी में पारण करे तो बारह एकादशी के व्रत का फल जाता रहता है बीस २ घड़ी तीनों नक्षत्रों के निषेध का निर्णय कई प्रकार पर लिखा है पर बहुत लोगों का सम्मत शास्त्र के प्रमाण से निश्वय इस बात पर है कि अनुराधानक्षत्र की बीसघड़ी नक्षत्रके प्रारम्भसे पहलीमें व श्रवण नक्षत्र की बीसघड़ी बीचली में व रेवती की बीसघड़ी अन्तवालीमें पारण निषेध है उन वीसघड़ी के आगे पीछे किसी समय करलेवे और यह भी जाने रहो कि जोनिर्जल वतन होसके व निर्वलता से भगवद्भजन मेंबाधा देखपड़े तो ऐसीदशा में इतना फताहार और दूध अथवा जलका लेना उचित है कि सामर्थ्य जागरण और भगवद्भजन की बनीरहे और जो एका-दशी वतके दिन शरीर उन्रादिक करके क्लेशित हो जाय तो मूंग और गेहूंका

भोजन करना वर्जित नहीं है ऐसी रीति और भगवत्त्रीति से जो कोई व्रत करते हैं उनके मुक्र व सद्गति में क्या संदेह है और एकादशीव्रत का जन्म व फल श्रीर बतों से सह।ति होनेका हेतु व सब वृत्तान्त एकादशी माहात्म्य इत्यादि में लिखा है इस कारण यहां नहीं लिखा और जितनी बातें प्रयोजन की हैं उनको लिखदिया अब हमारे व्रतका वृत्तान्त सुनिये कि प्रीति तो ऐसी कि कबहीं याद नहीं रहती जो याद पड़गया तो दशमी से चिन्ता उपजी अर्थात् रात्रि के समय अच्छे प्रकार पेट भरके खाया श्रीर फिर बिचार हुआ कि प्रभात को क्या क्या फलाहार होगा ? जब प्रभात हुआ तो बनाना फलाहार का प्रारम्भ हुआ और दोपहर के पहले खाने को बैठगये और इतना खाया कि दशमीके दिन भी कबहीं न खाया होगा तिसके पीछे आतेही पलँगपर आराम किया और जो दही, कूटू, सिंघाड़ा, तरकारी अथवा पेड़ा, हलुआ भोजन उष्ण, गरिष्ठ व तीच्या खाया था इस हेतु कईबेर पानी पिया कि पेट फूलगया और चारपाई पर लोटते रहे व अवहीं भोजन पचा नहीं तबतक और उस ऋतु के मेवे तथा दवायें उसी समय मँगाकर खाये पीछे रात हुई दूध ऋौर पेड़ा खाये श्रोर ऐसी शीघता से चारपाईपर गिरे कि एकक्षण न बैठसके सारी रात गदहे की भांति लोटते रहे ऋगिले दिन चारघड़ी दिन चढ़े सुधि भई श्रीर भजन इत्यादि की बात क्या है यह भी न बना कि एकबार भी भगवत् का नाम मुखसे निकला होवे वाह वाह यह तो व्रत और भजन तिसपर चाहना सद्गति और भगवद्धाम की हजार धिकार ऐसे जनम और समभ और बे विश्वासी परं अरे मन पापी अवभी समभ और तनक विचार कर कि भगवच्चरणों से विमुख किसी ने भी सुख पाया है जो तू इस समाज में दढ़ होजाय तो तेरे उद्धार में क्या संदेह है कि मौसम बरसात में जो सावन का महीना आया तो प्रिया प्रियतम को उमंग भूता भूतने की हुई तो सब सिखयों के सम्मत से बरसाने का पहाड़ इस समाज के निर्मित्त ठहरा जिसके चारों श्रोर वन की हरियाली श्रौर कल्पवृक्ष, त-माल, कदम्ब, पाढ़ल, मौलिसिरी व चम्पात्रादि वृक्षोंपर बेलि छाई हुई स्गन्धवाले फूल मौसमी व ने मौसमी भगवत् सेवा के निमित्त फूलि रहे हैं श्रोर जहांतहां भरने भररहे हैं घटा उमड़ी हुई बादलों की मन्द मन्द गर्जन में कभी कभी बिजली की चमक मयूर, सारस, कोकिला व चकोर इत्यादि पक्षियों का शब्द मनोहर शीतल मन्द सुगन्ध पवन

अर्थात् किशोर किशोरी के आनन्द व प्रसन्नता के निमित्त वह पहाड़ ऐसा शोभायमान व स्रानन्द बढ़ानेवाला हुस्रा कि बरबस स्नेह, श्रुङ्गार, प्रेम व प्रीति सब जगह से उत्पन्न होतीथी वहां एक कल्पवृक्ष के पेड़ में सिवयों ने स्वर्णसूत्र आदि की डोर का भूला डाला और उसमें सिंहा-सन रत्नजित डालकर जरी व मखमल व कीमखाब का बिछौना मोतियों की कालर लगाडुआ विद्यायके सँवारा उसमें प्रिया प्रियतम विराजमान हुये और एकओर चन्द्रावली, लिलता, विशाखा, श्यामला व श्रीमती और दूसरी झोर धन्या, रंगदेवी, पद्मा, भद्रा और अन्य सखी सब पखावज, वीगा, बांसुरी, सारंगी, सितार, तम्बूरा व कांक इत्यादि साजवसामान राग का दुरुस्त करके भुलाने और गानेके निमित्त खड़ी हुई रागमलार आरम्भ करके त्रिया त्रियतम को फुलाने लगीं और वह समा व समाज दशी कि ब्रह्माणी वा पार्वती व इन्द्राणी आदि सब भीत की चित्र होगईं और सब राग व रागिनी बेसुधि बुधि हो रहीं उस समयकी शोभा, श्रृङ्गारं, सामान, बहार, हँसी ठट्टा व आनन्द का किससे वर्णन होसका है सारा वन व पहाड़ परमञ्जानन्द व मङ्गल का देनेवाला होरहा था श्रीर हरएक सखी मोहिलेने के निमित्त उस मनमोहनके कि जिसकी मायाके कटाक्ष में करोड़ों ब्रह्माएड नाचते हैं मोहिनीरूप सबके गोरे मुख चन्द्रमापर अलकों की लटैं छुटी हुई माथेपर टीका व बेंदी उसके ऊपर चिन्द्रका कानों में कर्णाफूल और मुमका, पँचलड़ी, चम्पकली व हैकल म्रादि गले में हाथों में बाजूबन्द, चूड़ी, कंगन जड़ाऊ व स्रंगुलियों में स्रंगूठी, छल्ले, स्रारसी स्रोर डुपट्टे लहँगे सुरुख, सब्ज, गुलेनारी, धानी, बैंगनी व नार श्री आदि रहों को अपने २ अहों व रूपरङ्ग के जरी गोटे पट्टे से भरे पहिने हुये पांवों में पायजेव, मांभें, विछुये सजिके पग-फूल उन सब सिख्यों के समाज में नटनागर व्रजचन्द्र महाराज की कैंसी शोभा है कि जिसप्रकार करोड़ों छिव मृर्तिमानों में शृङ्गार वि-राजमान हो शोभा, सजावट, दमक, भमक, वस्त्र, अलंकार ऐसा मनो-हर व चित्त को हरे हैं कि सब सिखयां मुख चन्द्रमा की चकोर होरही हैं एक हाथ विशोरीजी के गले में और दूसरे हाथसे अलके जो पवन के भोंके से उर्भ गई थीं सुलभाते हैं कबहीं चन्द्रावली व लालिता श्रादिसे ठट्टा व छेड़छाड़ है श्रीर कबहीं तिरुछे नयनों से नयन मिला-कर सुन्दरता व विलास देखते हैं और कबहीं राग गाने व सुनने पर चित्त

है और कबहीं वृषभानुनन्दनी से हँसी, खेल व अङ्कमेल है इसके आगे इस रसका अन्त नहीं जो इतिश्री लिख़ं॥

कथा अम्बरीय की॥

राजा अम्बरीष चक्रवर्ती परम्भक्त हुये जिनके गुण, दान व यज्ञका यश पुरागों में प्रसिद्ध है और सर्वसुख जो इन्द्रादिक को कठिनसे मिले सो सब प्राप्त था पर कबहीं उनमें मन न लगाया भगवत्सेवा में ऐसी प्रीति व निश्चय था कि सब कैंकर्यता भगवत् की अपने हाथ से करते थे किसी सेवक को नहीं करनेदेते श्रोर एकादशी व्रतकी जो श्राज्ञा शास्त्र की है तिसको राजा ने अत्यन्त पालन किया नवमी व दशमी के नेम व संयम के पश्चात् एकादशी व्रत करके जागरण किया करते थे श्रीर द्वादशी के दिन सब प्रकार द्रव्य व वस्त्रादि व कई करोड़ गऊदान करके श्रीर ब्राह्मणों को सबप्रकार के भोजन प्रसाद जिमा करके तब आप पा-रण करते । एकबेर दुर्वासा ऋषीश्वर आये राजा ने सत्कार व दण्डवत् करके भोजन के निमित्त विनय किया। दुर्वासा ने कहा कि स्नान कर आवें सो स्नान करने गये। संयोगवश उस दिन द्वादशी दो दगड रही राजा को पारण की चिन्ता पड़ी व ब्राह्मणों के सम्मत व ब्राज्ञा से नारायण का वरणामृत पान करितया जब दुर्वासाजी आये और यह वृत्तानत सुना तो क्रोधाग्नि से ज्वलित होकर राजा के मारनेको उद्यत हुये और अपनी नटा से कालकृत्या नामी अग्नि की ज्वाला ऐसी उत्पन्न करी कि वह राजा हे भस्म करने को दौड़ी। भगवत् जो कि सर्वकाल अपने भक्नोंकी रक्षा ही चिन्ता में रहते हैं दुर्वासा के गर्व को न सहसके चक्र सुदर्शन को प्राज्ञा दी उसने पहले तो कालकृत्याकी ऐसी सुधि ली कि भरम करदिया फेर दुर्वासा ऋषीश्वर की सेवा की सुधि लेने को चले। दुर्वासाजी अपने ॥ के भय से भाग निकले और चक सुदर्शनजी ने रगेद लिया सारे ांसार व ब्रह्मलोक श्रोर कैलास आदि में सब लोकपाल व देवता आदि ही विनुय व प्रार्थना करते. फिरे पर कोई उनकी रक्षा करने को समर्थ न ये और निश्चय यह बात है कि ऐसा कौन है कि भगवद्भक्त के द्रोही ते रखसके जब कहीं शर्ण न पाई तब वैकुग्ठिनवासी विष्णु भगवान् के ास गयें ऋौर वहां से यह उत्तर पाया कि यद्यपि में तुम्हारी रक्षा करसका पर विचार करना चाहिये कि जो मेरे भक्न सब सुख छोड़फर मेरे श्रा ये हैं और मुक्तसे सिवाय और कुछ आश्रय उनकों नहीं तो किस प्रकार

उनका अपमान हमसे सहाजाय कि तुम्हारी रक्षा करूं सो तुमको उचित यही है कि तुम राजा अम्बरीष की शरण जाकर अपना अपराध क्षमा करात्रों यह सुनकर दुर्वासा निराश हुये फिर राजाकी शरणमें आये दण्ड-वत् करके त्राहि २ पुकारे राजाने स्तुति व प्रार्थना से सुदर्शनचक्र को शी-तल करके दुर्वीसाजी का मान सन्मान ऐसा किया कि सब दुःख भूल गये भौर यह जानिये कि दुर्वासाजी एक वर्षतक व्याकुल भ्रमते रहे पर राजा ज्यों का त्यों दयाकरके युक्त एक स्थानपर खड़ा रहा और दुर्वासा के क्लेश का शोच करता रहा सत्य है कि भगवद्भक्षों को किसीके साथ वैर नहीं होता क्योंकि उनकी दृष्टि में यह जगत् भगवदूप है अथवा भगवद्भक्ररूप है पीछे राजा ने दुर्वासाजी को भोजन कराया आप भोजन किया यह दया-लुता भक्कों की देख यश् गाते हुये अपने आश्रम को गये इस कथा में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि भगवत् का प्रण हैं कि कैसाही पापी श्रण आवे अभय करदेता हूं अब दुर्वासा श्राण गये न रक्षा की तो प्रण में विरुद्धपड़ा सो जाने रही कि पहले तो भगवत् ने आप दुर्वासा को उत्तर देनेके समय संदेह यह दूर कर दिया सो ऊपर लिख्ड्याये के सिवाय इस के भगवत् का वचन है। कि सब पाप क्षमा करता हूं पर दो पाप नहीं एक यह कि मेरे भक्तों का जो अपराध करे जैसा दुर्वासा ने किया और दूसरा जो मेरे नाम का अपराध करे अर्थात् इस नियत से पाप करे कि पाप करने पीछे नाम अथवा मन्त्र जपकर शुद्ध व पवित्र होजायँगे तो जब भगवत्का ऐसा वाचा प्रबन्ध है तो प्रण में विरुद्ध कहां है जो यह कोई न माने तौभी अच्छेप्रकार विचार कर देखा जाता है तो श्रग्णागत में भी कुछ।विरुद्ध भगवत् के प्रण में नहीं हुआ क्योंकि दुर्वासा अपने प्राण की रक्षा के हेतु भगवत्शरण हुये सो उपाय भगवत् ने बतलाया व दुर्वासा का प्राण बचा तो संदेह को ठौर नहीं है और यह भी जाने रहो कि दुर्वासाजी पर राजा अम्बरीष का कुछ कोध नहीं आया था बर भगवत का कोध हुआथा कि चक्र सुदर्शन को आज्ञा दगड की दीथी यह प्रताप श्ररणागत का हुआ कि दुर्वासा का प्राण बचा नहीं तो कहां उस प्रभु का क्रोध व कहाँ दुर्वासा बिचारा और मुख्यकारण इस चरित्र का यह है कि भगवत् अपने मक्नों के सब अपराधों पर तनक अवलोकन नहीं करते पर एक श्रहंकार पर तुरन्त दृष्टि होती है किसहेतु कि गर्व व श्रहंकार से भजन व सेवा में बड़ा विध्न होताहै इसहेतु से अपने भक्त के गर्व को दूर करदेते

हैं कि गरुड़ मार्कएडेय व नारदश्रादि की कथा साक्षी इस बात की है सो दुर्वासाजीको गर्व अपनी सिद्धता व बड़ाईका हुआथा कि राजाकी परीक्षा के हेतु गये थे इस कारण भगवत् ने राजाही के शरण भेजकर दुर्वासाजी का गर्व दूर करादिया इस चरित्र से एक उपदेश भगवत् का और भी है अगैर वह यह है कि जब भगवत ने दुर्वासाजी को शरण से निराश कर दिया तो दुर्वासाजीको क्रोध आया भगवत् को शाप दिया और उसके कारण से दशबार भगवत् को अवतार धारण करना पड़ा उपदेश इसमें यह हुआ कि जब हमारे ईश्वर को भी श्ररण नहीं देने से दश देह अङ्गीकार करनीपड़ीं तो दूसरे मनुष्य जो शरण आयेकी रक्षा न करेंगे तो न जाने उनकी क्या गति होगी? जब राजाकी मक्ति ख्रौर भाव विश्व में विख्यात हुई तब एक कोई राजाकी लड़की ने कि भगवद्भक्त थी राजा अम्बरीष से अपने विवाहं की बात चलाई राजा ने उत्तर दिया कि हमको भगवत् सेवा से छुट्टी नहीं व न स्त्री की चाहनाहै वह लड़की ऋधिक प्रेम युक्त होगई बारम्बार हठ किया राजा उसके प्रेम के वश होकर आप तो न गये पर अपनी तरवार भेजदी उसी से विवाह का नेगचार सब हुआ जब वह रानी आई तब एक महल अलग बना उसमें रहने लगी एकदिन वह रानी पूजा का मन्दिर राजा का देखने को गई राजा जगे नहीं थे रानी मन्दिर बहार लीपकर जलशुद्ध रखकर सब साज पूजा का तैयार करके चली आई राजा जब पूजा करने आये तब सामग्री सजी देखी बड़े आ-श्चर्य में हुये जब कितने दिन ऐसेही वृत्तान्त देखा तो एकरात राजा जागते रहे और जब रानी आई तो पूछा कि तू कौन है जो मेरी सेवा में चोरी करती है उसने उत्तर दिया कि नई दासीहूँ राजा ने उसकी भक्ति देखकर त्राज्ञा की कि अलग सेवा किया करों सो उसने ऐसे प्रेम से सेवा पूजा को किया कि भगवत् व राजा दोनों प्रसन्न होगये विस्तार करके कथा इस रानी की प्रेमनिष्ठा में लिखी जायगी दूसरी रानियों ने भी राजा की प्रसन्नता देखकर सबने भगवत्सेवा पधराई सब कोई के प्रेम को देखकर राजा सबके महलों में जानेलगे पुरवासियों ने भी ऐसेही प्रेम सेवा उठाई वहां भी राजा जाते सब नगर भगवत्परायण होगया अर्थात् जब राजा भगवद्धाम को जानेलगे तो सम्पूर्ण अयोध्यावासियों को अपने साथ लेतेगये और सब उस पद को पहुँचे कि योगीजन अनेक जन्मतक परि-श्रम व क्लेश करके नहीं पहुँचते हैं॥

### कथा रुक्माङ्गद की ॥

राजा स्वमाङ्गर की कथा एकादशीमाहात्म्य व पुराणों में प्रसिद्ध है उनकी एक फुलवारी ऐसी सुगन्धित व शोभायमान थी कि देवताओं की स्त्रियां वहां के सुख लेने को उतरती थीं एकदिन उनमें से किसीके बेर का कांटा लगगया उसकी अशुद्धतासे उड़ न सकी माली की लड़की से कहा कि कोई एकादशी व्रत जो किया हो तौ उसका पुरव मुक्तको दिला देव कि स्वर्ग जाऊँ यह बात सुनकर राजा आया देवांगना से कहा यहां व्रत कोई जानता नहीं उसने बतलाया तब राजाने एक साहूकार की लौंड़ी जो मारने से भूंखी प्यासी सारा दिन व रात जागती रही बुलवाकर पुण्य दिलादिया कि देवाङ्गना स्वर्ग गई व राजाने सारे देश व नगर में डौंड़ी एकादशी की फेरवायदी हाथी घोड़ेतक उपास करते थे अन्त में सब स-मेत राजा वैकुएठ गया राजा की लड़की भी एकादशी वत की निष्ठायुक्त ऐसी थी कि एकादशी के दिन उसका पति ऋाया देखादेखी व्रत रहा पीँछे भूंख से विकल होकर भोजन चाहा उसने माहात्म्य से प्रवीण थी न दिया दो चार घड़ी पीछे वह मरगया भगवद्धाम को गया उसकी स्त्री ने बड़ा उत्साह माना स्तुति करते करते वह भी भगवद्धाम को चलीगई ऐसी ऐसी कथा एकादशीमाहातम्य में बहुत हैं जिसकी इच्छा हो सो देखले ॥ बारहवीं निष्ठा ॥

महिमा महाप्रसाद जिसमें चार भक्कों की कथा है॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों के जम्बूफ़ल रेखा को दण्डवत् करके हयग्रीव अवतार को दण्डवत् करताहूँ कि कामरूदेश में देवताओं की सहायता व दुष्टों के नाश के हेतु अवतार धारण किया। गीताजी में भगवत् की आजा है। के जो कुछ करे, जो भोजन करे, जो यज्ञ करे, जो देवे, जो तप करे सब मेरे अपण करके शुभ अशुभ कमों के बन्धन से छूट जावेगा इस हेतु उचित है कि जो कुछ खाना, पीना व सामां नवीन तैयार हो सो सब पहले भगवत् अपण करे तब अपने अर्थ लगावे कि भगवत् वह अपण किया हुआ भक्त का अङ्गीकार करते हैं सो गीताजी में भगवत् ने कहा है कि पत्र, पुष्प, फल, जल जो वस्तु भिन्न से हमको निवेदन करते हैं प्रसन्न होकर खाता हूँ भगवरप्रसाद के भोजन से व शास्त्रोक्त कमों के करने से कितना गुण भारी है कि बहुत शीध अन्तःकरण निर्मल होकर भगवञ्चरणों में प्रीति होजाती है, और पुराणों में लिखाहै कि हजार एकादशी

श्रीर सो द्वादशी का फल भगवत्प्रसाद के एक कण के सोलहवें श्रंश के माहात्म्य को नहीं पहुँचता है गरुड़पुराण में भगवत् की आज्ञा है कि जो भगवत्प्रसाद करके भोजन करते हैं उनके मन के सब रोगों का नाश् होजाता है और पवित्र होते हैं फिर लिखा है कि जो कोई सामग्री खाने पीने की मेरा प्रसाद करके खाते पीते हैं वे मेरे समीप पहुँचते हैं भगवत् की आज्ञा है कि जो कोई विना भगवत् को भोग लगाये खाते पीते हैं तो भक्ष्य उनका शूकर के भक्ष्य सदृश व पानी रुधिर के सदृश है और ऐसाही वचन विष्णुपुराण का है सो देखो भगवत् अर्पण करने से कुछ उस वस्तु में से घटती वहानि भी नहीं होती हैं केवल इतनीही बात है कि जब रसोई खानेको बैठे तो भगवत् का ध्यान करके भगवत् ऋर्पण करदिया श्रीर इतना श्रीर भी ध्यान करिलया कि भगवत् ने इस भोज्यवस्तु व पानी को भोग लगाया पींछे भोजन करिलया इसीप्रकार सम्पूर्ण सामां व वस्तु जब बनके व सजके आधे भगवद्भेंट किया करें जो भगवन्मूर्ति न होय तो ध्यान में भगवत् अर्पण करके तब अपने अर्थ व काम में जगावें ऋौर जो ऐसा संयोग पड़े कि रसोईं की सामग्री को पहले कुछ किसीने खालिया हो तो ऐसा विचार करलेना कि पहले भगवत् अर्पण होगयाँहै उसमें का शेष यह है पर भगवद्धवान करके कुछ भोग लगानेका चिन्त-वन करलेना निश्चय चाहिये क्योंकि विना भोग लगाये भगवत्प्रसाद नहीं होसक्रा अर्थात् सर्वथा कोई वस्तु विना भगवत् अर्पण किये त्याज्य व महाहलाहल विष है महाहलाहल इससे है कि विष खाने से एकबेर मरता है व इस विष से चौरासीलाख वेर मरना पड़ता है एक किसीको संदेह हुआ कि सैकड़ों हजारों लोग भगवत्प्रसाद व चरणामृत ठाकुर-द्वारों में खाते पीते हैं और बहुत लोग शालयाममूर्ति अपने पास रखते हैं श्रीर विना भोग लगाये कुछ नहीं खाते परन्तु हृदय की निर्मलता श्रीर भगवत् की प्राप्ति किसी किसी को होती है इसका कारण क्या है ? सो जाने रही कि इसमें विश्वास कारण है जैसे २ विश्वास की युद्धि होगी तैसे २ हृद्य भी निर्मल होता जायगा अन्त को निर्मलता व भगवत्प्राप्ति हो जायगी जैसे पारसम्णि अर्थात् पारस व लोहे के बीचमें एक महीन वस्त्र का भी अन्तर जबतक रहेगा तो लोहा सोना नहीं होगा परन्तु लोहा व प्रारस मिं एकत्र रहेंगे तो वह वस्त्र थोड़ेही कालमें रमड़े खाकर उड़ जायगा व लोहा सोना निश्चय करके होगा और यहभी जाने रहो कि

भगवत्त्रसाद व चरणामृत खाने पीनेवाला यद्यपि दृढ़ विश्वासयुक्त नहीं है तथापि यमयातना व नरकों का दुःख नहीं पावेगा भगवचरणामृत व महाप्रसाद की महिमा तो कौन वर्णन करसक्ना है भगवद्रकों का चरणा-मृत व जूंठन का यह प्रताप है कि जिसके प्रभाव करके हजारों परम-पातकी व अधम शुद्ध हो भगवत्निकटनिवासी होगये कथा नारदजी व नाभा जिसने भक्रमाल की रचना किया इसके निश्चय व साक्षी के निमित्त प्रत्यक्ष हैं सिवाय इसके भगवत् अपने महाप्रसाद व चरणामृत की महिमा द्रौपदी व अम्बरीष आदि की कथा से प्रकट दिखाते हैं अर्थात् दुर्वासाजीने चरणामृत के लेनेके अपराध से अम्बरीष को दुःख दिया था उनकी क्या गति हुई ? और द्रौपदी की कथा में लिखा जावेगा कि वनवास के समय राजा युधिष्ठिर को सूर्य ने एक टोकनी दी गुण उसमें यह था कि नित्य जबतक द्रापदी भोजन ने करती वाञ्छित भोजन अपार उसमें से निकलता जाता। एक दिन द्रौपदी के भोजन करलेने पीछे दुर्शासा-जी दशहजार शिष्यों सहित आये। राजा चिन्ता में पड़े श्रीकृष्ण महाराज पधारे एक पत्ता शाक का टोकनी में से ढूंढ़ के खागये उसका यह प्रसाव हुआ कि दुर्वासाजी दशोंहजार अपने चेलों के समेत ऐसे अघाय गये कि बाह्र भाग खड़े हुये। विचार करना चाहिये कि क्या भगवत् विना शाक के खाये दुर्वासाजी की नहीं अघवा सक्ने थे अक्षय अघवा सक्ने पर हठ करके शांक खानेका अभिप्राय केवल यह था कि भगवत् अपने महाप्रसाद का प्रताप दिखाते हैं कि जो कुछ मेरे अर्थण होता है वह ऐसा अनन्त होजाताहै कि जैसा में हूँ और करोड़ों को अधवा सक्ना है द्रौपदी ने पहले जनम में थोड़ा सा कपड़ा एक ऋषीश्वर को भगवत् की राहपर दिया था वह ऐसा अनन्त हुआ कि दुःशासन खींचते खींचते हारगया एक बुन्द जो सिंधु में डाले तो बुन्दभी सिंधु होजाता है इसी प्रकार जो पदार्थ अनन्त को अर्पण कियाजाय अनन्त होजाता है और जब ऐसा अनन्त हुआ तो उसके खाने पीनेसे हृदय निर्मल क्यों न होगा होवेहीगा विस्तार करके लिखाजाता है अर्थात् रीति है कि जो पवित्र वस्तु है सो अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध व पवित्र करदेती है यह बात अग्नि व जल व पवन के दृष्टान्त से श्राच्छे प्रकार निश्चय होती है इसी प्रकार वह भोजन व जल जिस समय भगवत् परमशुद्ध व परमणवन को पहुँचा तो उसी समय शुद्ध व परमपावन होगया उस शुद्ध श्रीर पावन भोजन व जल को जब भक्त ने सेवन किया तो उस भक्त को भी शुद्ध व विमल व अनन्त करदिया विश्वास मूल है देखो प्रसिद्ध है कि महात्मा सिद्ध राह चलते बहुत आदमी पापी व अपावन को अपना जूंठन खिला कर अथवा शरीर से शरीर मिलाकर एक क्षण में अपने ऐसा निर्मल व पापों से मुक्र करिया तो कारण इसका यही है कि वह महात्मा सिद्ध पावन व निर्मल था अपनी विमलता से दूसरे के हृदय का मल क्षणमात्र में दूर करदिया ताल्पर्य कहनेका यह है कि कोई वस्तु विना भगवत् अ-र्पण किये कदापि अपने अर्थ न लगावे और यह भी लिखागया कि कुछ बड़े क्लेश की बात नहीं एकबात की बात है और केवल मन में ध्यान कर लेना है पर यह दुर्भाग्यता हम लोगों की ख्रीर कलियुग का प्रताप है कि थोड़ीसी बात नहीं होसकी हाय अफ़सोस! कि मन भाग्यहीन ने मुभको बहुत भ्रमाया श्रीर इसी दुष्ट के करने से इस दशा को पहुँचाहूं कि जाने कबसे करोड़ों जनम भांति २ के लेकर अनेक प्रकार की पीड़ो में फँसा हूं पर अब मेरा भी अच्छा दांव लगा है कि श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की छांह मिलगई है देखूंगा कि इस मन दुष्ट का बल चलता है। के मेरे स्वामी पतितपावन दीनवत्सल के विरद की। रे मन! तेरे बुरे चलनपर जो दृष्टि करूं तो तृ कदापि इस योग्य नहीं कि तेरी भलाई के निमित्त परिश्रम किया जावे परन्तु सदा मेरे पास रहता है इस हेतु शिक्षा करता हूं कि इस रूप अनूप का चिन्तन किया करे कि तेरे दोनों लोक सुधर जावें । दशरथ महाराजाधिराज का परमसुन्दर मन्दिर है और दर, दीवार, क्षिति व छत्र आदि सुवर्ण व रूपमयी तिसमें हीरा लाल पन्ना श्रादि रहों से जड़ाऊ शोभायमान उसमें चारोंभाई मानों चारोंमुक्ति अ-थवा चारों फल अथवा चारों व्यूह अथवा चारों उपासना अर्थात् नाम १ धाम २ लीला ३ रूप ४ स्वरूपवान् अपने खेल व बालचरित्रों से सब माता व दशरथ महाराज को परमञ्जानन्द से पूर्ण करते हैं कबहीं तो माता के साथ कोई खिल्लीना मांगने की हठ है कबहीं दशरथ महाराज के साथ घोड़ेपर चढ़ाने व तीर व कमान मँगा देने की हठ, कबहीं दी-वारी में चित्र व रङ्ग रङ्गके जड़ाव व बेल बूटा सुनहरे देखकर प्रसन्न होते हैं और माता से पूछते हैं यह क्या है और कबहीं रहों में अपने प्रति-विम्ब को देखकर बूभते हैं कि यह किसके लड़के हैं कबहीं खाते खेलते फिरते हैं ऋौर पक्षियों को बटोर करके खिलाते हैं कवहीं उनके पकड़ने को दोंड़ते हैं और उड़जाने पर माता से हठ है कि तू पकड़कर ला दे और कवहीं चारों भाई परस्पर हाथ पकड़कर नावते हैं कवहीं रातके समय चन्द्रमा को देखकर माता से कहते हैं कि हमको भी ऐसाही मँगा दे अर्थात वह लीला व चित्र परममनोहर हैं कि ब्रह्मा शिवादिक देखकर कवहीं तो परम आनन्द में मग्न होते हैं और कवहीं माया के जाल में फँसजाते हैं। चारों भाइयों के मुख की शोभा ऐसी है जिसको देखकर आनन्द को भी आनन्द होता है व सम्पूर्ण शोभा, शृङ्गार व दृष्टान्त भालके श्रीपर निछावर होकर दर्शन में बेसुध होजाते हैं जरदोजीकाम व गोटेपट्टे व जवाहिरात से भरी हुई टोपी शिरपर, घूंघरवाली जुल्फें छुटी हुई, भालपर गोरोचनका तिलक, कानों में छोटे छोटे कुगडल और भुमका बुलाक जिसमें सब्जा पड़ाहुआ है पहिने हुये मलकदार कपोलों पर डिटोना लगा हुआ गले में कपटी, कटुला जड़ाऊ, बधनखा व जुग्नू शोभित हाथों में वाजूबन्द, पहुँची, कड़े व चरण कमलों में छुंघुरू, भांके व नाजुक अतिसुकुमार शरीरों में जर्द, सबुज, धानी, सुरख़ कुरते महीन कौशल्या, कैकेयी, मुमित्रा आदि माता बालचिरित्रों को देखती हुई आनन्द में मग्न व बेसुधि अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई चारों और विराजपान हैं॥

## कथा श्रङ्गद् की॥

अक्षदजी चचा राजे सिलहदीरायसेन किल्ले में जाति राजपूत प्रममक भगवत् के हुये। प्रथम का वृत्तान्त यह है कि भगवत् से विमुख थे स्त्री उनकी परममक साधुसेविनी थी एकसमय उस स्त्री के गुरु आये महल में भगवत् उपदेश व कथा कर रहेथे अक्षद्भा आयगये बुरा माना गुरु चले गये स्त्री भगवत् कथा व गुरु के दर्शन वन्द होनेपर खाना, पीना, कहना, सुनना त्यागकर दुःखित रहनेलगी। अक्षदजी उसके रूप में आसक थे विकल हुये बहुत उपाय किया यहांतक कि थिर अपना उसके चरणोंपर धरिदया परन्तु प्रसन्न न हुई जब अक्षदजीने भी खाना पीना त्याग किया व वचन प्रबन्ध किया कि जो तू कहेगी सोई करूंगा तब राजी हुई और कहा कि भगवद्भिक्त अक्षीकार करों और गुरुजीके चेले होकर उनकी सेवा किया करों अक्षदजी जाकर उस गुरु के चेले हुये माला तिलक धारण किया फिर उनको अपने घरपर लेआये और भगवद्भजन व साधुसेवा ऐसी प्रारम्भ की कि थोड़े दिनों में हृदय विमल व भगवत्

की सची प्रीति होगई। एकबेर राजा किसी शत्रु से युद्ध करने को चढ़ा व विजय पाई शहर लूटने के समय अङ्गदजी को एक ताज अर्थात् बाद-शाही टोपी ऐसी मिली कि उसमें एकसी एक हीरे लगे थे सी हीरे तो वेच के साधुसेवा व भगवत् उत्साह में लगाये और एक हीरे को बहुत मूल्य व उसके सदृश मिलने योग्य दूसरा नहीं तिसको पगड़ी में अपने यत से बांध तिया श्रीजगन्नाथराय की भेंटके निमित्त रक्खा इस हीरे की ख्याति हुई राजा ने सब लूटको माफ़ किया उस हीरेको मांगा अङ्गदजीने लोगों के समभाने पर भी न माना व उत्तर दिया कि यह हीरा श्रीजग-न्नाथरायजी को भेंट होचुका है अब किसीको नहीं मिलसका अङ्गदजी की बहिन थी उसके हाथकी रसोई भगवत् को भोग धरा करते थे श्रीर उसकी एक छोटी लड़की भोजन के समय साथ खाती थी राजा के ला-ल्वके फन्द में अ।यके उसं स्त्री ने रसोई में विष डाला अङ्गदजी भगवत को अर्पण करके प्रसाद भोजन करने बैठे तब उस लड़कीको बुलाया उसको उसकी माने छिपा रक्ला जब वह न आई तब अङ्गदजी ने भी भोजन न किया तब उस लड़कीकी मा धिकार अपने को मानकर रोने लगी व अङ्गदजी से सब वृत्तान्त विष मिलाने व लड़की को छिपा रखने का कहकर मिलकर रोई । अङ्गदजी अपनेको विष देनेपर कुछ मनमें न लाये पर भगवत् को अर्पण होनेका कोध हुआ उसको निकाल दिया श्रीर श्राप उस प्रसाद को श्रमृत जानकर भोजन करगये। प्रेम व श्रा-नन्द में मग्न होकर भगवद्भभजन में लगे। राजा को यह सब समाचार प-हुँचे इस अभिलाष में रहा कि अब अङ्गदजी के मरने की खबर आती है और अङ्गदजी को महाप्रसाद में अमृत का दढ़ भाव रहा इस हेतु उसने अमृत का फल दिया और क्षण २ शोभा मुख की और हृदय को आनन्द अधिक होतागया और विषदेने दिलानेवाले अभागों को बजा व शोक प्राप्त हुआ। पीछे अङ्गदजी उस हीरे को जगन्नाथरायजी की भेंट करने के निर्मित्त लेकर चले। राह में राजा के चाकरों ने घेरलिया कहा कि हीरा देव नहीं तो लड़ो हमारे साथ। अङ्गदजी ने कहा कि एक क्षणमात्र विलम्ब करो यह कहकर तालाब के किनारे पर गये और भगवत् से विनय किया कि महाराज ! यह आपकी अमानत मेरे पासथी सो आप सम्हाल लें यह कहकर और सबको दिखाकर उस हीरा को तालाब में डाल दिया। भगवत् अपने भक्त की बिनती सुनकर सात सौ

कोस आनकर पानीतक पहुँचने न दिया लेगये और अपनी भाक्ने और भक्तों का प्रताप प्रकट किया सो अबतक भुजा में शोभित है दर्शन होते हैं और राजाके चाकरलोग व आप राजाने उस तालावका पानी उलचवाय के तलाश किया कराया पर हाथ न लगा लिजत घर गये और अक्षद्रजी अपने घर चले आये राजा अक्षद्रजी को विश्वास करके मानने लगा और पुजारियों ने जगन्नाथरायजी की आज्ञा पाकर उस हीरे के पहुँचने का समाचार अक्षद्रजी के पास भेज दिया। अक्षद्रजी अतिहर्षित होगये। राजा अक्षद्रजी के जानेसे अतिविकल हुआ ब्राह्मणों को वास्ते ले आने अक्षद्रजीके भेजा अक्षद्रजी ने न माना तब सब अन्नजल छोड़कर धरना बैठे तब अक्षद्रजी आये व राजा ने आगमन सुनकर आगे जाकर लिया व देखकर चरणों से लिपटगया अक्षद्रजीने उठाकर छाती से लगा लिया। राजाको भगवद्रिक व साधुसेवा का उपदेश किया राजाने धन सम्मित्र अक्षद्रजीपर निछावर किया और भगवत्र शरण होकर कृतार्थ होगया॥

# कथा पुरषोत्तमपुरी के राजा की ॥

पुरबोत्तमपुरी के राजा परमभगवद्भक्त हुये और महाप्रसाद में ऐसी निष्टा थी कि थोड़ी अवज्ञा से अपना हाथ कटवाडाला । वृत्तान्त यह है कि एकवेर चौसर खेलते थे पुजारी जगन्नाथरायजी का महाप्रसाद लेकर त्र्याया राजा ने दहिने हाथ में पांसा रहने से बायां हाथ फैलाया। पुजारी महाप्रसाद की अवज्ञा समभकर कोध्युक्त होकर महाप्रसाद फेर लेगया। राजा इस अपराध से लिजत होकर दोड़े पुजारी से विनय प्रार्थना करके महाप्रसाद लिया शिरपर धारण किया चूक के पश्चात्ताप में बहुत चिन्ता-युक्र विना खाये पिये त्राहि त्राहि करते घरमें जाकर पड़ रहे इस उपाय में हुये कि किसी प्रकार से दाहिने हाथ को दूर करना चाहिये कि भगवत् प्रसाद से विमुख हुआ फिर चिन्ता करें कि मेरे हाथ को कोई कब काट सक्रा है इस शोच में मनमिलन चिन्तायुक्त रहतेथे। एकदिन कारण इस मानसी व्यथा का मन्त्रीने राजा से पूछा। राजा ने कहा कि रात के समय एक भूत आता है भरोखे की राह हाथ डालकर शोर गुल किया करता है सो तुम रात को मेरे मकान में रहो जब वह प्रेत अपना हार्थ भरोखे में डाले तब काटडालो कि उसीरात मन्त्री, चौकी पर रहा। राजा ने मुन रोखे में हाथ डालकर शोर किया मन्त्री ने ऐसी तरवार मारी कि हाथ साफ़ अलग जापड़ा जब मन्त्रीको मालूम हुआ कि राजा का हाथ है बड़े शोच व लजा में पड़ा। राजा ने कहा कि भूत व प्रेत वही है जो भगवत् से विमुख है तुम चिन्ता मत करो हमको यह करना योग्य था भगवत् करुणासिन्धुने अपने भक्त की ऐसी निष्ठा देखके आज्ञा की कि राजा को महाप्रसाद लेजाओ व कटा हाथ उठा लाओ। पुजारी लोग दौड़े व इधर से राजा दर्शन को चले राह में पुजारीलोग जब महाप्रसाद आगे लेकर देनेलगे तो राजा ने बड़े भाव व भिक्ति लेनेको दोनों हाथ उठाये उस समय भगवत् छुपा से कटा हाथ भी नया निकल आया व राजा ने दोनों हाथों से महाप्रसाद लेकर अपनी छाती से लगाया और दर्शन करके प्रेम आनन्द में पूर्ण होकर भगवद्भजन में रहनेलगे। भगवत् ने कटाहुआ हाथ अपने बाग में लगवा दिया कि वह दोना का बुक्ष सुगन्धवान पूलों का होगया कि अवतक उसके पूल जगन्नाथरायजी को चढ़ायेजाते हैं एक पुराण में लिखा है कि भगवत् जगदीश का प्रसाद अन्न जलके सहश नहीं भगवदूप है जो कोई और विचार करते हैं सो पापी हैं और उनका नाश होजाता है।।

# कथा सुरेश्वरानन्द्जी की ॥

सुरेश्वरानन्दस्वामी चेले रामानन्दजी के परमभगवद्भक हुये श्रौर महाप्रसाद की महिमा ऐसी इस संसार में प्रकाशित की जिसके प्रभाव करके हजारों को टढ़ विश्वास होगया अर्थात् एकवेर राह चलते में किसी द्वेषीने दारू व मांस का बरा बनाहुआ आगे ले आकर कहा कि भगवत् का महाप्रसाद है सुरेश्वरानन्दजी ने भगवत् महाप्रसाद का नाम सुनते ही भोजन करलिया और चल खड़ेहुये पीछे से जो चेले आते थे उन लोगों ने भी देखादेखी वही आचरण किया स्वामीजी ने उनसे कोध करके आज्ञा की कि तुमने क्या खाया ? उत्तर दिया कि जो आपने स्वामीजी बोले कि हमने महाप्रसाद का भोग लगाया है यह तो मांस निकला और स्वामीजी के उदर से तुलसी और गंगाजी की रेगुका निकली तब चेले चरणों में पड़े और भगवद्भजन व महाप्रसाद का विश्वास हुआ निश्चयं करके समर्थ को विष भी अमृत है और असमर्थ को अमृत विष तुल्य है सो शिवजी ने हलाहल पान करलिया अबतक उनके कएठका आमृषण है और राहुने अमृत पान किया कि उसका शिर काटा गया।

## कथा श्वेतद्वीपनिवासी भक्तों की ॥

श्वेतद्वीप भगवत् का विहारस्थान है और जो भगवद्रक्र शास्त्रों में चिरंजीव लिखे हैं विशेष करके इसी द्वीप में रहते हैं। एकबेर नारदजी उस द्वीप में गये ख्रौर ज्ञान उपदेश करने को चाहा भगवत् ने रोंकदिया कि यहां के रहनेवाले मेरे प्रेम और भक्तिभाव में आनन्द रहते हैं उससे अलग नहीं होसके तुम अपनी ज्ञानकहानी कहीं अन्यत्र आरम्भ करो नारदजी उदासीन वैकुएठ में गये श्रीर वृत्तान्त कहा नारायण ने श्राज्ञा की कि सत्य करके र्वेतद्वीप के रहनेवालों का यही वृत्तानत है सो चलके अपनी श्रांखोंसे देखलेव श्रीर भगवत् नारदसमेत वहां श्राये सरोवर के किनारे एक पक्षी को देखा कि भगवद्धवान में था नारायण ने नारदजी से कहा कि यह पखेरू ऐसा भक्त है कि हजारवर्ष से इसने जल पान नहीं किया इस हेतु कि भगवत् का भोग लगाहुआ जल नहीं मिला और विना भगवत् प्रसाद के कुछ खाता पीता नहीं। परीक्षा निमित्त भगवत् ने थोड़ा सा जल अपना प्रसादी करके सरोवर के किनारे डालदिया कि उस भक्तने तुरन्त उस जलको अपनी चोंच में उठाकर पान किया। नारदजी ने उस पक्षी की परिक्रमा करी और सेट्य व पूज्य समक्तकर प्रेम में पूर्ण हुये फिर आगे चले और भगवत्मन्दिर देखां कि उस समय आरतीं होकर मन्दिर का द्वार ताला मङ्गल होगया था एक जनको उस मन्दिरकी स्रोर शीव्रतासे आतेहुये देखा पूछा कहांजाता है उत्तर दिया कि भगवत् आरती के द-र्शनों के लिये जाताहूं नारायण ने कहा कि आरती होचुकी और द्वार मन्दिर का ताला मङ्गल होगया वह तुरन्त सुनतेही धरती पर गिरपड़ा श्रोर मरगया तिसके पीछे उसकी स्त्री श्राई नारायण ने कहा कि तेरा पित मरगया उसका किया कर्म करना चाहिये स्त्री ने उत्तर दिया कि तू क्या भगवत् से विमुख है कि भगवत् के दर्शनों पर क्रिया कर्म को पति के विशेषताई बतलाता है नारायण ने उत्तर दिया कि भगवत् आरती होचुकी वह स्त्री सुनतेही तुरन्त अपने पतिके सदृश मरकर होगई तिसके पीछे पुत्रादिक यहके लोग आये और उनकीभी वही गति हुई। नारायण व नारदजी यह प्रेम व भक्ति उनकी देखकर आगे चले और विचरते विचरते फिर उसी आरे आये संयोगवश भगवत्मन्दिर खुलकर दूसरे समय की आरही आरम्भ हुई और लोग शङ्ख व मांभकी ध्विन सुन कर भगवदर्शनों के लिये दौड़े वह लोग जो मरगये थे उठकर आरती में जा मिले भगवदर्शन करके बहुत हर्षित अपने घर को चलेगये। नारदजी ने जो यह चरित्र देखा तो विश्वासयुक्त होकर भगवद्भक्त हुये श्रीर उस द्वीपको तीनोंलोक का पूजास्थान व वैकुग्ठ के सदश जाना॥ तेरहवीं निष्टा॥

जिसमें वर्णन व महिमा भगवद्धाम व श्राठ भक्तों की कथा है।

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों श्रोर अर्धचन्द्ररेखा को दरहवत श्रीर श्रीवामन अवतार को कि देवताश्रों के सहाय के निमित्त प्रयाग में धारण किया व ब्रह्मचारीरूप से बिलराजा के द्वारपर गये उसको छल करके पाताल में भेजदिया प्रणाम वन्दना करके धामनिष्ठा लिखताहूं भगवत्का धाम भगवदूप है सो धामशब्द का अर्थ किसी जगह भगवदूप से सम्बन्ध रखता है और किसी लोक अर्थात् वैकुएठादिक से सम्बन्ध है और जब कि धाम भगवत् का अच्युत, अनन्त और माया से न्यारा है श्रीर यह भी गुण भगवत्के वेद श्रीर पुराणों में लिखेहें तो भगवदूप होने में क्या सन्देह है श्रोर विख्यात है कि जब जीव माया से श्रलग हो जाता है तब उस धाम में पहुँचता है तो निश्चय करके वह धाम भगवद्रुप ठहरगया कि भगवत्की प्राप्ति भी माया छूटनेपर शास्त्रों में लिखी है जिस प्रकार भगवत् की महिमा और उसके रङ्गरूपका वर्णन अतक्ये व अनि-र्वचनीयहै इसीप्रकार भगवद्धाम का वर्णन भी नहीं होसका परन्तु भगवत् ने जिस प्रकार अपनारूप शास्त्रों में वर्णन कियाहै इसीप्रकार अपने धाम का रूप भी वर्णन कर दिया है तात्पर्य यह है कि वह धाम साचिदानन्द-घनरूप है मन्दिर, अट्टालिका, वाटिका, फुलवाड़ी, द्रुमलता, विमान, सरोवर, बावड़ी, नाली इत्यादि सब वहां के दिव्यरूप हैं अर्थात् सिचदा-नन्द्घन तस्व विना किसी अन्य वस्तु का बना अथवा बनाया हुआ वह धाम नहीं है जिस प्रकार हलवाई खिलौने बनाते हैं और सब आकार स-हित वाहन व वाहिनी व साज शृङ्गार अच्छे प्रकार उस खिलोंने में रचित होते हैं परन्तु सब खांड़ही खांड़ है दूसरी वस्तु नहीं इसी प्रकार उस धाम का वृत्तान्त है कि यद्यपि केवल एक भगवत्मय प्रकाश का वह धाम है परन्तु सब मन्दिर आदिक जो जिस प्रकार के बुद्धि की दौड़ और चिन्तना में समावें सो वहां प्राप्त व रचित होरहे हैं जाने रहो वह धाम किसी लोक ऋभेर ब्रह्माएड में नहीं असंख्यात ब्रह्माएडों में जिस किसीको मुक्ति मिलती है तिसको यह धाम मिलता है और इस धाम में पहुँचकर आवागमन से

द्भृटजाता है सो गीताजी में जिला है कि जहां जाय के फेर नहीं संसार में गिरताहै वह धाम मेरा है। भागवत में लिखाहै कि भगवद्धाम में पहुँच-कर जीव निश्चल होजाता है श्रीर फेर जन्म नहीं होता । पद्मपुराण, स्कन्दपुरागा व वाराहीसंहिता में लिखा है कि भगवद्धाम में पहुँचकर मुक्त होजाता है स्रीर दूसरे पुराण सब इसमें युक्त हैं स्रीर वेद की श्रुति स्रीर कितनेही उपनिषद् हैं वे ऐसीही स्राज्ञा करते हैं बहुत विस्तार का प्रयोजन नहीं जिस किसीने एक पुराणभी सुना होगा उसको माहिमा व बड़ाई भगवद्धाम की अच्छी प्रकार समक में आगई होगी सो वह परम-धाम श्रीसंप्रदायवालों के निश्चय में वैकुएठ है व राम उपासकों के वि-श्वास में अयोध्या, साकेत, सांतानक व कृष्णउपासकों के विश्वास व सिद्धान्त में गोलोक इसीप्रकार सब उपासक अपने अपने इष्ट का धाम उसी गुण व महिमा सहित वर्णन करते हैं और स्मार्तमतवालों का सि-द्धान्त यह है कि वे लोग उस धाम को ब्रह्मलोक कहते हैं और उनका निज इष्ट जो देवता होताहै उसका धाम सबसे ऋतिऊपर मानते हैं ऋौर दूसरे देवताओं का नीचे जैसे मनुष्यश्ररीर में हाथ-पांव अर्थात् अङ्ग अङ्गी भाव रखते हैं और कोई कोई को यह निश्चयहै कि वह धाम सचिदानन्दघन भगवदूप एकहै कोई अन्यस्थान नहीं है जिस प्रकार भगवत् अपने वाक्य के अनुसार कि जिस भावसे जो कोई उसका भजन सेवन करता है उसको उसी रूपसे उसी प्रकार मिलताहै इसी भांति वह धाम भी जब भक्न उस धाममें पहुँचते हैं उनके भाव व विश्वास के अनुरूप दिखाई देताहै भगवत् ने गीताजी में कहाहै कि जो जिसभाव से मेरे शरण होते हैं उनको उसी भावसे मिलताहूँ। नारायण उपानेषद् श्रौर कई उपनिषद् व सहस्रशीर्षा आदिसे भी यही वात प्रकट होती है सो जब कि भगवत् अपने भक्नोंके भाव के अनुसार प्रकट होताहै तो भगवत् का धाम भी कि भगवत् का रूपहै वैसाही होना उचित है। भगवत् के प्राप्त होने में जो आनन्द है वही इस धाम में सर्वकाल व सब घड़ी सबको प्राप्त रहता है कि जिसका वर्णन किसी प्रकार किसीसे नहीं होसका। शास्त्रों में जो स्वर्ग व पृथ्वी पर धन व राज्यादिक हजारों सुख लिखे हैं वह सब उस श्वाम के करोड़वां अंश के सुख को नहीं तुलते अब यह वर्णन विस्तारसहित व निश्चय करना उचित हुआ कि मधुपुरी व अवधपुरी व काशी आदि जो धाम व पुरी धरती पर हैं क्या हैं सो जाने रही ये धाम बहही हैं जिन्का इत्तान्त ऊपर

लिख आये तनक वाल बराबर भी उस धाम और इन धामों में भेद नहीं बह वैकुठधाम से इन धामों को एक प्रकार से विशेषता है काहे स कि वह धाम तो ऐसा है कि जब मनुष्य अच्छे प्रकार विश्वास हह करके उपासना करे और सब ओर से मनको एकाय करके लगावे तब न जाने कितने जन्मों में मिलताहै और यह धाम वह है कि कैसेही पापी व अ-धम ने उनकी शरण को लिया वह भगवत् को जा मिला और किसी जन्म में एक बेर भी उन धामों में रहा उसके प्रताप से संगति को प-हुँचा और विचार करना चाहिये कि वह ईश्वर जिसको वेद "नेति नेति" कहते हैं अपने निजधाम को छोड़कर इन धामों में आता है और अब भी विराजमान है तो बड़ाई इन धामों की है कि उस धाम की जो यह कहो कि भला जो यह धाम भी उसी परमधाम के सदृश हैं तो जो आ-नन्द और सुख वहां है वह क्यों नहीं ? सो जाने रहो कि सम्पूर्ण सुख व शोभा इन धामों में सदा है और इनहीं धामों के प्रभाव करके उस धाम का सुख व शोभा और आनन्द जीव को मिलता है जितना आराधन व प्रीति उस धाम के प्राप्त निमित्त होती है उससे आधा व चौथाई भी इन घामों में विर्वास करके होय तो तुरन्त वेड़ा पार होजावे विश्वास श्रीर हृदय की आंखों को खोलकर देखना चाहिये कि तनकभी भेद नहीं है जीव गोस्वामी की कथा में वर्णन होगा कि वृन्दावन की शोभा की तनक भलक बादशाह को दिखलाई श्रौर हरिदासजी का वर्णन है कि उस समयके बादशाह को उन्होंने भी वज की छिव और शोभा को दिखाया था श्रीर एक कोना सीड़ी किसी घाट का टूटाथा कि सातों बादशाहत के धन से भी उस सीढ़ी का बनना बादशाह ने कठिन समका था सो विश्वास और प्रीति दृढ़ यही मुख्य है और जैसे २ मन निर्मल और विश्वास की बढ़ती होती जाती है तैसेही तैसे शोभा और सुख की बढ़ती होती है अर्थात् हृदय के नयन से दिव्यरूप की शोभा धाम की देखने में आवेगी यह कही कि भला इन धामों को परमधाम के सदश लिखते हो और यहां के रहनेवाले ऐसे शठ और धूर्त व कुवां जी बहुत देखने में आते हैं कि सारे संसार के पापियों के शिरोमणि हैं और उचित यह था कि यह लोग ऐसे होते कि जिनके दर्शन करतेही पापीलोग पापों से छूटजाते सो इसका क्या कारगा है ? सो जाने रहो कि रहनेवालोंके बुरे आचरण देखने से मक्रों को विश्वास से शिथिल होना नहीं उन्नित है क्योंकि धामन्।सियों के अपकर्म से भी

भगवद्रूप होना उन धामोंका अच्छेप्रकार निश्चय होगया अर्थात् भगवत् कल्पवृक्षे के सदश हैं सबके भाव के अनुसार फल देते हैं सो उन बसने वालों की रुचि समय के कारण करके पाप में हुई तो भगवत् ने उनकी चाहना के अनुसार पापों की बढ़ती को करदिया और इस विवाद से नि-रचय होगया कि यह धाम कल्पवृक्ष के सदृश भगवद्रूप है अब यह शङ्का उचित आई कि जो इन लोगों के पापों की बढ़ती हुई तो ताड़न व शासन भी बहुत होगा और जब कि दूसरों से अधिक तॉड़ना हुई तो यह धाम ही दुःखदायी हुआ मुक्तिदायक प्रभाव क्या हुआ और जो दएड न होगा तो शास्त्रों में जो आज्ञा विधि निषेध लिखी हैं वह सब टयर्थ होजावेंगी सो जाने रहो कि रहनेवाले लोगों को पूर्ण फल भगवद्धाम सेवन का मिलेगा श्रीर शास्त्रों की मर्यादभी बनी रहेगी किसप्रकार कि शास्त्रों के वचन से प्रसिद्ध है कि जो और जगह के रहनेवाले पापी पातकी हैं वह लाखों करोड़ों वर्षतक नरकों में रहेंगे श्रीर चौरासीलाख योनियों में न जाने कि-तने कितने बेर जन्म पांचेंगे और नाना प्रकार का दुःख भोगना होगा और इन रहनेवालों को एकही शरीर में थोड़ेही काल जोकि प्रमाण शास्त्र में लिखा है दएड घोर होकर उन पापों से छूटजावेंगे छौर भगवत् को प्राप्त होंगे। जाने रहो कि पहले चेष्टा उन लोगोंके पापों की स्रोर युक्क हुई रही इस हेतु पापों की वृद्धि पहले हुई पीछे उसको धाम ने अपना यह प्रताप किया कि सब पापों से शुद्धकरके परमधाम को पहुँचाय दिया। विचार करना चा-हिये कि जो कर्भ मले होंगे और भगवद्धाम में विश्वास दढ़ होगा तो क्यों विना द्राड के वह परमधाम को प्राप्त न होगा और बढ़ती विश्वास और पुण्यों की पहले क्यों न होगी। अब इस बात का उत्तर लिखना चाहिये कि बहुत यात्री ऐसे देखने में आये कि यात्रा करनेपर आगे से और अधिक स्वभाव कठोर व पापोंकी चेष्टा करनेवाले होगये सो जाने रहो कि कल्पवृक्ष का रुत्तान्त यहां भी समभलेना चाहिये जैसे विश्वास ऋौर मनसे वे लोग यात्रा करते हैं वैसेही कार्थमें बढ़ती हो जाती है रीति धामों की यात्रा श्रीर वहां के रहनेकी विधि थोड़े में यह है कि विश्वांस शुद्ध उस धाम में होय श्रीर जिस दिन से यात्रा करे काम, कोध, लोभ, मोह इत्यादि मनसे दूर करे मुख से भगवत् का नाम और हृदय से भगवचरित्रों का चिन्तवन होय त्रीर सत्संग हरिभक्नों का होते संयम, नियम, शम, दम, तितिक्षा, सत्य, दया, मैत्री व उदारता निरचय चाहिये और जन वहां पहुँचे तो वहां के

रहनैवालीं श्रीर सब द्वार व दीवार को भगवन्मय समक्ष श्रीर जो कुछ दान, पूजा, स्नान, व्रत आदि कर्म करे सब भगवत् अर्पण करके फल की चाहना न करे और ढूंढ़के भगवद्भक्तों का सत्संग करे कि तीर्थयात्रा में सत्संग सार है जब इस प्रकार यात्रा श्रीर वहां वास करे तो पूर्ण फल मिलने में क्या संदेह है और जो ऊपर लिखने के अनुसार ने होसके तो धाम में विश्वास, भजन व सत्संग में प्रीति और अपकर्मों से निवृत्त रहना उचित है कि भला कुछ ठिकाना लगे श्रीर उत्तमगति को पहुँचे। अब उन लोगों की यात्रा का वृत्तान्त सुनिये कि जो लोग साधारण व थोड़ी पूंजीवाले हैं उन्होंने तो जब समय यात्रा व पर्वकी आई तो यह चर्चा आरम्भ की कि अवकी बेर बड़ा भारी मेला होगा और अच्छा नयन विश्राम होगा कि चारों श्रोर से सव भांति के लोग चले जाते हैं यह मन करके दश पांच एकसंग के मिलकर चले पन्थ में सिवाय व्यर्था-लाप और हँसी व ठडे व वाहियात बोलने व अनाप सनाप बकने व हुका पीने के और कुछ न किया जब धाम में पहुँचे तो मेले के देखने में लगे और जब तीर्थस्नान को गये तो स्त्रियों के देखने व ताकने में मन लगाया श्रोर चले तब किसी स्त्री के पीछे पले कुत्ते के सदश होलिये श्रीर उसके टिकान्ततक पहुँचाय आये और जो भगवत्मन्दिर में दर्शन को गये भजन ध्यान इत्यादि न बना कोठा अटारी और दूसरी २ लीला देखते फिरे फेर क्रय विकय करने लगे और सत्संग न ढूंढ़ा अ-पने मन की रुचि के अनुसार भँगेरे व चरसवाले व दूसरे कुसंगियों को ढूंढ़ने लगे व हरिभजन व कीर्तन को न किया नाच राग लड़कों अवि को देखते फिरे जब टिकान्त पर आये तो आपस में बैठकर जो स्त्रियां कि दिन में देखी थीं उनकी चर्चा करते रहे अथवा वहां के रहनेवालों की निन्दा व विश्वक्लोगों के ठगपने के वर्शन किर फिरि सो रहे जै दिन वहां रहे यहही आचरण रक्वा और जो स्नान व यात्रा के फल को मांगा तो अपने भाग्य व कर्म के अनुसार और धनवान् यात्री ऐसे हैं कि जब यात्री की मानस करी तो पहलेही उसके फलकी चाहना करली कि अमुक कार्य हमारा होगा अथवा बेटा होगा व धन मिलेगा अथवा चाकरी व द्रव्य उत्पन्न की जगह मिलेगी और रास्ते में सिवाय वार्ता डिगरी, डिसमिस, मुक्कइमा अथवा जन्मबदावी व रह जवाब का वर्णन अथवा स्तुति, निन्दा; मित्र, शृत्रु व बादशाहों के व

हाकिमों की करनी की कथन व रस की काट्य, विरह की जलन, खाने पहिरने की रचना व सुन्दरता की इसी प्रकार की बेठौर ठिकाने के श्रीर कुछ मुख से न निकला। जो हजार में एक दो को विष्णुसहस्रनाम या महिम्न क्एठ हुआ तो नहाने के पीछे कबहीं पाठ करितयाँ नहीं तो कुश्ल क्षेम और जबधाम में पहुँचे तो घोड़े और बैल व दुशाले व सामग्री अविक का लेनदेन प्रारम्भ किया अथवा कोठा, अटारी, फुलवारी देखते फिरे कै मित्र, हाकिम व स्रोहदेदार चाकर के बड़े लोग जो मेले में आये रहे उनको ढूँढ़ ढूँढ़ मिले के और लोग मिलने को आते रहे और जो स्नान को किसी तीर्थपर गये तो मांगनेवालों के डरसे शरीर को भिजोकर तुरन्त चलदिये जो कुछ दान दिया तो हजार आदिमयों को दिखलादिया और हजारों से वर्णन किया और यह चाहना की कि इस दान के प्रभाव से अमुक अमुक कार्य सिद्धहोयँ और जो कोई साधु ब्राह्मण मांगने को अ।या तो रुपया पैसा देने की जगह गालियां दीं और कहा कि देखों कैसा मोटा संडा है घास खोदकर नहीं खायाजाता सेंतके धन पर कमर बांध रक्ली है श्रीर जो मन्दिर व शिवालय में दर्शनों के निमित्त गये तो सब मनोरथ मांगे ऋौर शेष आचरण पहले लोगों की भांति तात्पर्य कहने का यह कि जब ऐसे आचरण से यात्रा होवे तो यह फल जो शास्त्रों में लिखा है किस प्रकार इस जनम में प्राप्त होय श्रीर क्यों न वे लोग कठोर हृदय होजावें अभिप्राय विस्तार करने का यह है कि भगवद्धाम अर्थात् मथुरा अयोध्या आदि निज परमधाम के सदृश हैं विश्वास श्रोर भगवद्भजन श्रोर धाम में प्रीति उचित है जो थोड़ीसी प्रीति श्रीर भगवत् के मिलने की चिन्ता होगी तो निश्चय करके बहुत शीघ भगवद्भक्ति की बढ़ती होकर भगवत् की प्रीति सहजमें होजावेगी। हे मन ! जो बात कि ऊपर लिखञ्चाया स्मरण रखना योग्य है नहीं तो सब से अधिक तेरी दुर्दशा होगी। वह समाज जो यन्थके प्रथम भूमिका के अन्त में लिख श्राया जो श्रनुक्षण हृदय के नयनों के श्रागे रक्खेगा तो किसी यात्रा आदि के विना किये ही सब कुछ तेरे आगे हाथ बांधे आज्ञा के अनुवर्ती है व न तेरे समान दूसरा कोई होगा किस हेतु कि भगवद्धाम उसी का नाम है कि जहां भगवत् विराजमान हैं॥

कवित्त ॥

रयामघन तनपर विद्युसे दशनपर, माधुरी हँसनपर फँसन खगीरहै।

घुरवाले भालपर लोचन विशालपर, अरु वनमालपर जुगुत जगीरहै ॥ जङ्गयुग जानुपर मञ्जुल मुखानपर, श्रीपतिसुजान मतिप्रेमसों पगीरहै। नूपुर नगनपर कञ्जसे पगनपर, श्रानंद मगन मेरी लगन लगीरहै ॥ १ ॥

कथा कागभुशुरिडजी की॥

महिमा श्रीर कथा कागभुशुणिडजी की जितनी पुराणों में लिखी है उतनी थोड़े में लिखनेकी समर्वाई नहीं है परन्तु प्रयोजनमात्र धामनिष्ठा के लिखता हूं कि वे पूर्व शूद्रवर्ण अयोध्यावासी हुये किसी दुःख पड़ने से उज्जियनी में जारहे शिवमन्दिर में जप करते समय गुरु आये दण्डवत् न किया। शिवजी ने शाप दिया कि दशहजार वर्ष सर्पादिक योनि में इसका जन्म होय। पीछे गुरु ने स्तुति बहुत करी शिवजी प्रसन्न हुये वाणी भई कि हे ब्राह्मण, परउपकारी ! वर मांग । ब्राह्मण ने प्रथम भक्ति मांगी फिर उस शूद्र के कल्याण की विनय करी। आज्ञा हुई कि तथास्तु अरेर शूद्र को आजा हुई कि तेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ है व अयोध्योपुरी का यह प्रताप है कि किसी जन्म में एकवेर अयोध्या बस जावे निश्चय रघुनन्दन स्वामी का भक्त होकर कृतार्थ श्रौर जनम मरगा के दुःख से छूट जाता है सो भगवत् का वचन है कि यद्यपि सबने वेकुएठ का वर्णन किया है परन्तु अयोध्या के बराबर प्यारा नहीं सो उस अयोध्यापुरी के प्रताप और मेरी क्रपा से वह परमगति तेरी होवेगी कि जिसका कबहूँ क्षय न होवे अर्थात् श्रीरघुनन्दन स्वामी के चरणकमलों में निश्चला भक्ति होगी परन्तु आगे पर किसी साधु ब्राह्मण का निरा-दर न करना ईश्वर के तनु हैं जो कोई इन्द्रके वज्र व हमारे त्रिशूल से भी न मरे सो ब्राह्मणों की कोधाग्नि से भस्म होजाता है तिसके पश्चात् शिवजी की आज्ञाके अनुसार कागभुशुण्डिने वह देह पाई अन्तमें ब्राह्मण के वंश में जन्म हुआ। माता पिता मरगये तब वनको गमन किया जहां कोई ऋषीश्वर मिलता उनसे श्रीरघुनन्दनस्वामी के चरित्रों को पूछते फिर लोमश ऋषीश्वर के दर्शन हुये और उनसे वही अभिप्राय अपने मनका पूछा ऋषीश्वर ने पहले कुछ सगुण उपासना का वर्णन करके .. निर्गुण ब्रह्म का वर्णन आरम्भ किया। कागभुशुण्डि ने कहा कि महाराज सगुण उपासक हूँ रामचरित्ररूपी जल से मेरा मन मीन के सदृश अलग नहीं होसका । ऋषीश्वर ने थोड़ीसी सगुण उपासना क्यीन करके फिर निर्गुण ब्रह्मका वर्णन आरम्भ किया कामभुशुण्डि ने उस निर्गुण मत को

खएडन करके फिर सगुण उपासना को दृढ़ किया इसी प्रकार से संयोग वाद्विवाद की पहुँचगई तबतो ऋषीश्वर क्रोध करके बोले कि को आकी भांति अपनीही काँव काँव करता है मेरी सांची बातको नहीं सुनता इस हेतु तुरन्त कागकी देह तेरी होजाय सो उसी घड़ी कागका शरीर होगया व भगवद्भक्तों को किसी के साथ वैर व शत्रुता नहीं इसहेतु कुछ सोच व चिन्ताको न किया और ऋषीश्वरको दएडवत् करके अपनी राहली। श्री-रघुनन्दन स्वामीने इस परीक्षा में जब कागभुशुगिडजी को सचा पाया तो लोमशऋषीश्वर के मन में दया को उपजाय दिया अर्थात् ऋषीश्वर यह सहिष्णुता व धीरता कागभुशुरिडजी की देखकर लाजित हुये और अपने पास बुलाकर आश्वासन किया बालरूप भगवत्की उपासना व राममन्त्र का उपदेश किया व रामचरित्र सुनाकर यह आशीर्वाद दिया कि राम-भक्ति दृढ़ तुम्हारे हृदय में बसी रहेगी व रघुनन्दनस्वामी के प्यारे होगे व जो इच्छा करोगे सो सब पूर्ण हुआ करेगीव मृत्यु तुम्हारे आधीन रहेगी। ज्ञान वैराग्य सदा रहेगा ख्रोर तुम्हारे स्थान के चारचार कोसतक माया नहीं व्यापेगी रघुनन्दनस्वामी के गुप्तचरित्र हैं सो अनायास सब तुमको प्राप्त रहेंगे जब यह आशीर्वाद ऋषीरवरने दिया तो आकाशवाणी हुई कि ऐसाही होगा कि यह मेरा भक्त अनन्य है। पीछे कागभुशुण्डिजी ने ऋषीर्वर के चरणों को दण्डवत् करके नीलाचल पर्वतपर जोकि सुमेरु के निकट है जाकर निवास किया और बहुत कल्पव्यतीत हुये अबतक वहां बने हैं। रघुनन्दनस्वामी के कीर्तनमें सदा रहते हैं जिनके सत्सङ्ग से महाअधम जीव भी जीवन्मुक्र की पदवी को पहुँचगर्ये झौर शिवजी महाराज ने हंसरूप होकर रामचरित्र सुना झौर गरुड़जी भगवत् के नगीची होकर ऐसी माया में पड़गये थे कि शिवजी व ब्रह्मा भी उपदेश न करसके परन्तु कागभुशुरिडजी ने ऐसी क्रपा करी कि माया दूर होगई। एक बेर काग-भुशुरिंडजी को यद्यपि वरदान सब प्रकार का पाये रहे पर भगवत्माया ने ऐसा नवाया कि बुद्धिका दीपक ठएढा होगया और यह कथा सब पुरागों में लिखी है परन्तु हरिकी माया भगवद्भक्तों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती काहेसे कि भगवत् आप रक्षा करते हैं इसी कारण उस मायासे भी परम कल्याण कागजीका हुआ। जाने रहोनके जब भक्तको थोड़ा भी अभिमान उत्पन्न होजाता है तब भगवत् अपनी माया से उस अहंकारको दूर कर देते हैं जो ऐसा न करें तो वह भक्न दोनों लोक से जाता रहे जैसे बालक

#### भक्रमाल।

के गुमड़े को उसकी माता चिरवाती है श्रीर वह थोड़ीसी पीड़ा होनेसे सदा का दुःख दूर होजाता है सो भक्रों को किसी प्रकार का कष्ट श्रीर दुःख होना कारण बढ़ती भिक्त श्रीर परमकल्याण का दायक है भगवद्धाम की यह महिमाहै कि जिस पद को ब्रह्मादिक भी नहीं पहुँचते सो पदवी सहज में प्राप्त होती है ॥

### कथा भगवन्त की॥

भगवन्तजी आगरे के सूबाके दीवान भगवद्भक्त ऐसे हुये कि कुञ्ज-विहारीजी के चरित्र व उनका स्वरूप व प्रियाप्रियतम के ऋापुसकी प्रीति व प्रेम में दिनरात मग्न रहतेथे श्रोर सिवाय प्रियाप्रियतम के दूसरी श्रोर भूलके भी चित्त नहीं जाताथा, विधि-निषेध से न्यारे होकर युगलस्वरूपके मोधुरी रस में छके रहते थे, वैष्णवीरूप धारण किये हुये भजन व भाव का मनमें विश्राम रखते श्रोर श्रीवृन्दावन धाममें प्रिया प्रियतमके तुल्यभाव था, जो कोई वहां का रहनेवाला उतरता तो उसको भगवद्रूप जानकर द्रव्य व अच्छे पदार्थ आगे धरते। एकबेर स्वामी हरिदासजी अधिकारी मान्दिर गोविन्ददेवजी के प्रेम व भिक्त में अद्वैत व भाव में अनन्य व भगवन्तजी के गुरु रहे व भगवत् ने आप जिनसे दूध व भात् मांग करके भोग लगाया आगरेकी ओर आये भगवन्तर्जा सुनकर बड़े आनिदत हुये अपनी स्त्री से मंत्रणा किया कि भेंट क्या दिया चाहिये। उस बड़भा-गिनी ने उत्तर दिया कि एक एक धोती श्रीरपर रखलेव श्रोर सब घर बार, सम्पत्ति, हाथी, घोड़े भेंट करदेव यह सुनकर भगवन्त जी स्त्री से बहुत प्रसन्न हुये और बोले कि प्रेम और भक्ति का रस भगवत् ने तेरेही भाग में दियाहै यह विचार इन दोनों का स्वामी हरिदासजी ने भी सुना अति प्रसन्न हुये परन्तु उनका धन सम्पत्ति लेना अनुचित सममकर उनके यहां न गये श्रीवृन्दावन को लौट आये। भगवन्तजी गुरु के नहीं आनेसे बड़े उदासीन व शोकयुक्त होकर सूबे से बिदा मांगि वृन्दावन को आये। यात्रा इत्यादि करके भांति भांति भगवद्भाव व चरित्रों के सुनने से आन-न्दित हुन्ने व आप भगवचरित्रोंकी रचना करके भगवत् भेंट किया। एकबेर ~ व्रजवासी सब चोरी के.कारण आगरे के कारागार में बद्ध रहे भगवन्तजी ने जाकर छुड़ा दिया। एकवेर व्रजवांसियों ने भगवन्तजी की सब वस्तु को च्चरालिया बड़े आनन्द व प्रेम में मग्न होगये कि उस वित्तवोर मन-मोहन नन्दिकशोर ने मेरे धन को गोपियों के माखन के सदश समका ऐसा भाव भगवन्तजी का। अब उनके पिता माधवदासजी का वृत्तान्त सुनिये कि जब उनके देहान्त का समय आया चेष्टा पहिंचानकर लोग पालकी में डालकर वृन्दावन को लेचले आधी दूर जब पहुँचे तब सुधि भई पूछा कहां लिये जाते हो। उत्तर दिया कि जिस धाम का रात दिन ध्यान करते रहे तहांही लियेजाते हैं। माधवदासजी ने कहा कि शीघ लौट चलो मेरा शरीर वृन्दावन के योग्य नहीं। विचार करो कि जब यह शरीर जलाया जायगा और दुर्गन्ध उठेगी प्रियाप्रियतमके खेल और विहार में भङ्ग होगा कदापि इस शरीर को वृन्दावन में लेजाना उचित नहीं और वृन्दावन में जानाही है तो आपसे आप जानेवाला युगलस्वरूप को पहुँच जावेगा यह कहकर सनको छोड़ दिया व नित्य विहार में जा मिले॥

#### कथा हरिदासजी की॥

हरिदासजी जाति के बनिये रहनेवाले काशी के निकट के राधावल्लभी संप्रदायमें परमभक्क व अगिणत गुण व गूढ़ भगवचरित्रों का सार जा-ननेवाले हुये मानो पलरेसे मुख्य ऋभिप्राय शास्त्रोंकी घटती बढ़ती देखा करते रहे, जिन्होंने डङ्का देकर अपने प्रण को पूरा किया और राधावल्लभ जी के भजन का प्रताप दिखाया। भगवद्भजन में दृढ़ व किलयुग में काम-धेनु के सदृश रहे। हरिदासजी ने प्रण किया था कि वृन्दावन में देह-त्यांग करें संयोगवश ज्वर हुआ और वैद्यलोगों ने औषध देने से हाथ खींचा तब डोली में बैठकर भगवचरणारिवन्द में मन लगाकर वृन्दावन चले बीच में तन छूटगया पर्न्तु प्रण पूर्ण करने के निमित्त वैसाही शरीर बना कर वृन्दावन में आये और श्रीराधावल्लभलालजी व गोसाई सुन्दरदास अपने गुरु के प्रेम और भावसे दर्शन करके सत्संग और भगवचिरित्रों के सुख ितये और चीर घाटपर स्नान करके उस देह को छोड़ दिया व साथी सब लाश को दग्ध करके रोते व शोकयुक्त वृन्दावन में आये सब वृत्तान्त उनके गुरु स्रोर सबसे कहा गोसाईंजी ने कहा कि तुम उनके प्रणकी चिन्ता कदापि मत करो कल्ह हरिदासजी हमारे पास आये बोल बतराय करके व भगवद्दर्शन करके स्नान यमुनाजी का किया व देहत्याग 🦟 दिया सबको भगवद्भजन का विश्वास हुआ इस चरित्र में जो किसी को शुङ्का होय कि जो हरिदासजी ऐसे समर्थ रहे कि दूसरा श्ररीर धारणकर बिया तो पहले शरीर से क्यों नहीं वृन्दावन में आये सो जाने रही कि

हरिदासजी को कुछ ऐसी लाग अपने प्रण पूरे होनेकी नहीं रही चाहे पूरा हो या न हो परन्तु आप भगवत् को उनके प्रण पूर्ण होने की लाग पड़ी क्योंकि पद्मपुराण आदिक में वचन भगवत् का है कि मेरे भक्त जो चाहना करते हैं सो पूर्ण किया करताहूं सिवाय इसके भगवत् को यह बात फैलानी जगत् में थी कि मेरे भक्तों का प्रण कबहूं नहीं बिचलता है एक तन छूटा तो क्या हुआ दूसरे तनसे वृन्दावन में पहुँचगये॥

कथा मधुगोसाई की॥

मधुगोसाईंजी मधु श्रीरंग विख्यात थे परमरिसक प्रिया प्रियतम व श्रीवृन्दावन के हुये दर्शन की चाह व वृन्दावनवास के निमित्त घरबार छोड़कर बंगाले से वृन्दावन में आये। जब यात्रा व दर्शन करचुके तब चाहना साक्षात् दर्शनों की हुई और व्रजिकशोर किशोरी की परम मनोहर मूर्तिके ध्यानमें छके हुये सब वन व कुञ्ज में ढूंढ़ने फिरने लगे दिन रात खाना, सोना, शीत उष्ण का विचार निर्मल मनसे दूर किया जब महाराज ने भक्तिभाव व प्रीति ऐसी अपने भक्त की देखी तो यमुना के किनारे वंशीवट के निकट इस स्वरूपसे दर्शन दिया कि परम शोभायमान श्यामसुन्दर स्वरूप माथे पर मुकुट कानों में कुगडल स्वर्शातारों का बागा व घुटन्ना पहिने हुये व माणिगणके आभूषण सब अङ्गोंपर शोभित एक हाथमें मुरली और दूसरे में छड़ी अपने सेवाओं के संग हँसी खेल कररहे हैं गोसाईजी को यह रूप अनूप देखकर कुछ सुधि न रही ब्रह्मानन्द में मरन होकर बेसुधि दौड़े व चरेगारविन्द में लिपटगये उनके भाग्यकी बड़ाई किसप्रकार लिखी जावे कि जिस पूर्णब्रह्म सचिदानन्द्घन के चरगा-रज को ब्रह्मादिक वाञ्छा करते हैं सो उनके भक्ति व प्रेमके वश होकर श्राप प्रकट हुये ॥

कथा भूगर्भ की॥

भूगर्भजी गोसाई परममाधुर्य उपासक हुये घरबार छोड़कर विरक्त होगये और वृन्दावन में आय कर निश्चल व दृढ़वास किया अर्थात् सिवाय उस परमधाम के दूसरी किसी ओर चित्त व चाहना न हुई किसी श्वराण का वचन है कि वृन्दावन से बाहर जो करोड़ों चिन्तामणि मिलते हों अथवा आप भगवत् मिलता हो परन्तु वृन्दावनकी रज व धूलि से यह शरीर कवहीं अलग न होय सो ऐसेही दृढ़भाव से गोविन्ददेवजीकी कु अमें वास करके सानसीभाव से रूपमांधुरी फ़ियाप्रियतम की तिसमें बेसुधि व मग्न रहा करते खाने पीने की सुधि भी विशेष करके भूिलजाते मन, प्राण,बुद्धि, सुधि श्रोर जितनी चित्त की वृत्ति है सब रूप श्रनूप के चिन्तन में ऐसी लगी कि दूसरी श्रोर कदापि न चलायमान हुई ॥ कथा काशीश्वर की ॥

गोसाई काशीश्वरजी परमभक्त हुये पहिले अवधूत रहे पुरुषोत्तमपुरी में आये व श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु के चेले हुये फिर आज्ञा से गुरुके वृन्दावन में आये प्रेम व आनन्दमें मग्न व कृतार्थ होगये थोड़ेही दिनमें उनकी भावना व प्रीति ऐसी विख्यात हुई कि श्रीगोविंददेवजी महाराज की सेवा पूजा उनको मिली। उसी सेवा में रातदिन रहने लगे॥

कथा प्रबोधानन्द्र की ॥

प्रबोधानन्दसरस्वती संन्यासी चेले श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु के परम रिसक भक्त हुये प्रिया प्रियतम का विहार व कुं अखेल के रसको अपनी काव्य रचना में ऐसा वर्णन किया कि जिसको पढ़ सुनकर करोड़ों प्रेम व आनन्दमें मग्न हुये व होते हैं। युगलस्वरूप मुखचन्द्र में मनको चकोरकी भांति लगाया और वृन्दावनवास की दृढ़ शिक्षा जगत् को लखाई कि किसी प्रकार वृन्दावन के बाहर न जावें॥

कथा लालमती की ॥

मनुष्यतनुं को पाकर जो लाभ होना चाहिये सो लालमतीजी को हुआ कि गौड़स्वामी के चरणकमलों से अन्यत्र किसी ओर चित्त की वृत्ति नहीं जाती रही और लालमतीजी वात्सल्य उपासक जान पड़ती हैं इसी हेतु भक्तमाल में नाभाजी ने गौड़स्वामी की प्रीति से यह पद धरा नहीं तो प्रिया प्रियतम अथवा किशोर किशोरी यह पद धरते। लालमती जी को जैसी प्रीति युगलरूप में थी वैसेही यमुनाजी से व वजकी कुओं से और वंशीवट इत्यादिक भगवत् के खेलस्थान व व्रजमण्डल से रही व अचलवास श्रीवृन्दावन में करके भक्तिभाव को दृढ़ किया व यद्यपि वात्सल्य उपासना लालमतीजी को रही और गोकुलस्थों की सेवक रहीं परन्तु धर्मनिष्ठा का विश्वास और जिस विधि से वहां वास चाहिये सो सब लालमतीजी में रहा इसहेतु धामनिष्ठा में लिखागया।।

# चौदहवीं निष्ठा ॥

भगवत् नाम की महिमा जिसमें पांच भक्तों की कथा हैं॥ श्रीकृष्ण्यचन्द्र स्वासी महाराज के चरणकमलों के षट्कोण रेखा व

परशुराम अवतार को दगडवत् है कि पृथ्वी के भार दूर करने के हेतु इकीसबार क्षत्रियों को वध करके ब्राह्मणों को राज्य दिया और यह अव-तार जमीना गांव में वैशाख शुक्कतृतीया को हुआ यद्यपि भगवन्नाम का लेना कीर्तन में है परन्तु स्मरण से सम्बन्ध अधिक है इस हेतु अलग निष्टा स्थापित हुई और जो चार प्रकार की उपासना अर्थात् नाम, धाम, लीला, रूप शास्त्रों में लिखी हैं तो नाम की उपासना प्रथम अग्रगामी है इसहेतु नामनिष्ठा लिखना उचित समभा महिमा भगवत् नाम की यद्यपि सब वेद व पुराणों में वर्णन की है परन्तु पार न पासके जैसे भगवत् की महिमा व चिरित्र अनन्त हैं उसी भांति नाम की महिमा भी व नाम अनन्त हैं। शेषजी जिस नाम को नित्य नवीन वर्णन करते हैं परन्तु पार नहीं पाते शिवजी का प्राण आधार है व संसार से उद्घार के निमित्त भगवन्नामही बहुत है और साधन का प्रयोजन नहीं और विशे-षता यह है कि कौन कौन भाव से नाम स्मरण करें निस्संदेह भगवत् प्राप्त होता है। स्कन्दपुराण में लिखा है कि भक्ति से अथवा वे भक्ति से भगवन्नाम का उचारण सब पापों को नाश करदेता है जिसप्रकार महा-प्रलय की अग्नि सारे संसार को भस्म करदेती है। भागवत में लिखा है कि श्रीषध जाने के विन जाने जिस प्रकार अपना गुगा करती है तिसी प्रकार भगवन्नाम व नृसिंहपुराण में भगवत् का वचन है कि जो मेरे नाम का जप करते हैं सो अपने करोड़ों पुरुषों सहित मेरे धाम को पहुँ-चते हैं। विष्णुरहस्य में लिखा है कि वही परमज्ञानवाला है और वही परमतपवाला है जो भगवत् का नाम लेवे। रामरक्षा में विश्वामित्रजीका वचन है कि राम राम अथवा रामचन्द्र रामभद्र जो कोई स्मरण करते हैं उनको कभी पाप स्पर्श नहीं करता, दोनों लोककी कामना सिद्ध होती है। स्कन्दपुरागा का वचन है कि राजसूय यज्ञ व अश्वमेध और अध्यातम-ज्ञान इत्यादि का सारांश श्रीकृष्णस्वामी ने अपने नाम में रखदिया है अर्थात् सबका फल नाम से होजाता है जो यह शङ्का कोई करे कि जिस आदमी का नाम लेकर पुकारते हैं तो तुरन्त आजाता है और ईश्वर का नाम हजारों लोग लेते हैं इश्वर नहीं आता है इसका क्या कारण है सो यह हेतु कि जिस मनुष्य को पुकारा जाता है किसी प्रकार की बेविश्वासी उसके जानलेने और पहिंचान में नहीं होती है इसी प्रकार जब नाम व नामी में हड़ विश्वास होगा तो निस्संदेह तुरन्त भगवत् साक्षात्कार

होजायगा और एक दृष्टान्त भी है कि धर्मार्तमा व न्यायकर्ता राजा को सभामें हजारों दुःख कहनेको व न्याय के निमित्त जाते हैं उसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि न न्याय करवाने की रीति जानते हैं और न राजसभा में जाने की रीति जानते व न कोई पक्ष उनको है और न राजा का स्वभाव पहिंचानते केवल अपनी दुहाई तिहाई शोरगुल से काम है सो यद्यपि राजा के न्याय व धर्मशील स्वभाव से अपने न्याय को पहुँचते हैं परन्तु जो विलम्ब होता है सो अज्ञानता से उनलोगों के राजा का कुछ दोष नहीं ख्रोर कितने लोग ऐसे हैं कि राजसभाकी रीति व्यवहार जानते हैं और राजसेवकों से पहिंचान है ऐसे लोग जब सभा में गये उसी घड़ी अपने परिश्रम व राजसेवकों की कृपा से अपना अर्थ सिद्ध करलाये और केवल राजा की प्रसन्नता के हेतु सभामें जाते हैं व किसी प्रकार की कुछ याचना नहीं करते ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं सो ऐसे लोगों का अर्थ राजा **ब्राप सिद्ध करदेता है उनकी विनय व प्रार्थना का प्रयोजन नहीं होता** तैसे ही यह नाम भी है जापक के विश्वासके अनुकूल अर्थ को सिद्ध कर देता है यद्यपि तरवार में यह शक्ति है कि लोहे के तर्वे को दो टुकड़े करदे परन्तु निर्वल के हाथ चिह्न भी नहीं उखड़ती ख्रीर बली के हाथ से तुरन्त दो दुकड़े होजाते हैं यही वृत्तान्त नाम के विश्वासका है। अब यह शङ्का उत्पन्न हुई कि विना मन के लगाये नाम के लेने से भगवत् कैसे मिल जायगा ? सो जाने रहो कि किसी प्रकार नाम लिया जावे निश्चय करके भगवत् प्राप्त होजायगा किस हेतु कि नाम और नामी भिन्न नहीं हैं और रीति है कि नाम के पुकारने से नामी पहुँच जाता है सो भगवत सब जगह प्राप्त रहनेवाला नाम के पुकारने से क्यों न आवेगा प्रेम से पुकार के विना प्रेम पुकारे सो श्लोक सब इसके साक्षी ही हैं पर अजामिल की बात इस निष्टा में लिखी जायगी कि धोखेसे भगवत् का नाम लिया था सो परमधाम को गया स्रोर बाल्मीकिजी की कथा का कीर्तननिष्ठा में वर्णन हुस्रा है कि उनको भगवत् की महिमाका निर्मल ज्ञान नृहीं रहा श्रौर न नाम की महिमा जानते रहे और जो किसी को हठ इस बातका हो कि जब प्रीति दृढ़ व एकायचित्त लगेगा तबहीं भगवत् प्राप्त होगा तो जाने रहो कि परम्परा की रीति के अनुसार प्रारम्भ में प्रीति व एकायचित्त की वृत्ति किसीको नहीं होती और जो होती है तो बहुद कम पर नामही वह विश्वास व मनकी लगनको दिन् दिन अधिक करके भगवत्पद को पहुँचाय देता है

जस बालपनकी विद्या के अभ्यास में प्रथम न मन लगे व न प्रीति उपा-ध्याय के भय से अक्षर घोखते घोखते परिडत होजाता है इसी प्रकार भगवन्नाम की रटना व विश्वास कर मनकी लगन बढ़ाय के पद को पहुँ-चाय देती है। इस समय में बहुत लोग प्रकट भजन श्रौर नाम लेनेको अच्छा नहीं कहते हैं व यह बात बनाते हैं कि विना मन लगे क्या होता है सो वे लोग कवहीं किसी मनोरथ की सिद्धता को नहीं प्राप्त होते न उनके संदेह निवृत्त होते हैं निश्चय करके बौड़हे कुत्ते के सदश हैं भूंक भूंक के मरजावेंगे प्रथम तो उनके नाश करने को अपराध शास्त्र की आज्ञा का नहीं अङ्गीकार करना यही प्रवल है अर्थात् शास्त्रों में तो यह आज्ञा हो चुकी कि विना मन ऊपरही से नाम लेनेसे उद्धार होता है श्रीर वे लोग उसके प्रतिकृत वर्णन करें तो निश्चय करके असुर व अपराधी हुये और उपरही के भजन से मन भी लगने लगता है सो जब कि उन ऋसुरबुद्धियों को पहलेही पदसे अरुचि भई तो उनको दूसरा पद कब प्राप्त होगा और इसीसे सदा जन्म मरण के दुःखमें वँधे रहेंगे श्रीर बीड़हे कुत्ते के दृष्टान्त से यह अभिप्राय है कि पापकर्मों के मद से उनकी बुद्धि जाती रही सूक्ष्म अर्थ सम्भना तो अलगरहा मोटी बातों पर भी उनका विचार नहीं पहुँचता अर्थात् श्वितल जल का स्नान और अग्नि का सेवन अथवा ऊपर की सुन्दरताई या किसीकी बात अथवा सुगन्ध व ठंढी पवन व दु-र्गन्थ इत्यादि तो उपर से हृदय के भीतर भी न जाने और भगनन्नाम ऐसा हुआ। के वह ऊपर से कहा हुआ कभी गुरा न करे धन्य उनकी समभ व बुद्धि और शोच की बात हैं कि प्रकट विख्यात बात पर दृष्टि नहीं होती कि पारस पाषाण को लोहा जानिके लगिजावे अथवा विना जाने पर भी निश्चय सोरा करदेता है और आग में कोई वस्तु जानिके डाले अथवा बेजाने निश्चय करके मस्म होजाती है। श्रमृतको कोई जानिके पीवे श्रथवा बेजाने निश्चय अमर होजायगा इसी प्रकार भगवन्नाम को कोई मनुष्य विना जाने ऊपरसे लेवे अथवा जानिके हृदयसे परन्तु निश्चय भगवद्रूप होजायगा तात्पर्य यह कि चारों फल के देने को और संसारसागर से 🚅 उद्धार के निमित्त भेरे स्वामीका नाम समर्थ है और किसी साधन का प्रयो-जन नहीं और इससे अंच्छा कोई शरण या अवलम्ब दिखाई नहीं देता है सत्युग में मांति मांति के कर्भ व त्रेता में यज्ञ आदिक और द्वापर में भगवत्पूजन इत्यादि व्यवस्थित रहा श्रीर कलियुग में कि पापरूप है विना कुष्ण नाम के कोई उपाय अच्छा व सुखसाध्य भगवत् और शास्त्रोंने नहीं ठहराया। भगवत् का वचन है कि जब महापापी धोखे से नाम ले कर संसार-समुद्र को उतर गये तो जानिके नाम लेवेंगे उनका क्या कहना है। राम-स्तवराज में लिखा है कि रामनाम ब्रह्महत्या का दूर करनेवाला है। भगवत् का वचन हैं कि कैसाही किसी को दुःख हो ख्रौर कैसाही विषयी ख्रौर पापी हो भगवन्नाम के प्रभाव से सब पापों व दुःखों से छूटकर परम आनन्दको प्राप्त होता है सो दोनों लोक का साधन भगवन्नाम से अधिक दूसरा दृष्टिमें नहीं आता और यह बात विख्यात है कि जब किसी को कुछ दुःख होता है अथवा कुछ कामना होती है तो वरण विठलाते हैं और मनोर्थ को प्राप्त होते हैं तो जाने रहो कि अभ्यास और जप भगवन्नाम का सर्वदा व सब घड़ी अत्यन्त प्रयोजन है व अवश्य करगीय है परन्तु अत्यन्त आवश्यक से आवश्यक यह है। कि साढ़े तीन करोड़ शरीर पर रोम हैं सो अपने जी-वते भर में एक बेर प्रतिरोम एकनाम के गणना से साढ़े तीन करोड़ नाम पूरा करदेना उचितहै और इकीसहजार छः सौ रवासा रात दिनमें चलती हैं सो इतनाही नाम नित्य जप लेना चाहिये इसहेतु कि कोई श्वासा नाम ठयतिरिक्न गणनामें न अवि इकीसहजार छःसी नाम तीन सवातीन घड़ी में पूरे हो जाते हैं अर्थात् सवा घएटे में और यह कुछ प्रयोजन नहीं कि एकजगह बैठकर लियेजावें चलते फिरते बात करते जिस प्रकार होसके पूरे करदेने चाहिये सो यह दोनों प्रकार का कर्तव्य उनलोगों के निमित्त लिखा गया कि जिनको नाम लेनेमें प्रीति नहीं और जिनको भगवन्नाम में प्रीति है और अनुक्षण नाम को रटे हैं उनको एकपल नाम विना नहीं जाता उनके हेतु कोई शिति जिखनी क्या प्रयोजन कि उनका जीवनधन भगवन्नाम है अरे मन! तनक तू समक और चेतकर कि तू भगवत् अंश से हुआ सदा एकरस प्रकाशमान और ज्ञानानन्दस्वरूप है कभी ऐसा नहीं हुआ कि तून रहा हो व आगे न होगा न कभी तुमको मृत्यु है और न कभी जन्मता है परन्तु श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों से विमुख होकर इस गति को पहुँचा है कि भांति भांति के दुःख नरक व स्वर्ग नाना प्रकार की पीड़ा चौरासी लाख योनि की तेरे मुण्ड पड़ी है स्त्री, लड़के,\_ धन व एह-मित्र आदि इनको तू अपना और नित्य समभकर उनके चिन्ता व शोच भें दुःखित व मग्न रहता है सो अब तू अपने उपर द्या भीर उस स्वरूप के चिन्तुन में रहाकर जो कि अन्थारम्भ में लिखा है कि

जिस करके माया के जालसे तेरी छुट्टी होकर परमानन्द की प्राप्ति होय ॥
कया श्रजामिल की॥

अजामिल पूर्वजन्मका ब्राह्मण था अौर वन में तप किया करता था मरतीसमय एक चाएडाली में उसका ध्यान गया श्रौर मरगया इस जन्म में भी कान्यकुब्जनगर में ब्राह्मण के घर जन्म पाया परन्तु पहलेहीसे पाप-कर्ममें रत रहा एक पुंश्चली स्त्री को देखकर आसक होगया उसके साथ रहनेलगा व पक्षी मृगा मारना, मद्यपान, चोरी व जुत्रा खेलना ऐसा ही पापकर्म उसकी जीविका थी कि वर्णन उन कर्मोंका अच्छा नहीं। एक बेर भगवद्भक्र लोग विना जाने उसके घर आये उसने प्रम से सब सेवा रसोई इत्यादि की अच्छे प्रकार से करी और दीन होकर अपना सब वृत्तान्त कहकर चरण पकड़ लिये। हरिभक्नों को दया आई चलती बेर उपदेश करगये कि अबकी लड़का उत्पन्न होय तो नारायण नाम घरना अजामिलने वैसाही किया और नारायण नाम लड़केको प्यार बड़ा करता था जब मरणसम्य यम्दूतों करके पीड़ित हुआ तब पुकारा हे नारायण ! तबतक नारायणके पार्षद पहुँचे, यमदूतों को मारकर निकाल दिया, भजा-मिलको वैकुग्ठ में लेगये। यमदूतों ने जाकर यमराज के पास दुहाई दी कि ऐसा पापी सो अपने बेटे को पुकारा कुछ भगवत् को जानकर नहीं सो पार्षदलोगों ने हमको मारकर निकाल दिया, उसको वैकुएठ में लेगये यमराज ने कहा कि जब मरने के समय किसी प्रकार भगवन्नाम लिया तो अब कौन धर्म कर्म करने को शेष रहगया तुमको इतना ज्ञान नहीं अच्छा हुआ जो तुम्हारा दगड हुआ। आगे पर जाने रहो कि जहां भगवन्नाम का उच्चारण किसी प्रकार हो वहां न जाना क्योंकि जहां भगवन्नाम है तहां यमदूतों का क्या काम है। अजामिल जब परमधाम को गया तब उसकी पुंश्चली स्त्री भी मनको लगाकर उसी गति को पहुँची। धन्य है भगवन्नाम की महिमा व प्रताप को कहां अजामिल के पाँप घोर व क्या पद्वी केवल घोखे से नाम, लेने के प्रभाव से मिली तो जानकर नाम लेने से कैसी गति मिलेगी। इस चिरित्र में महिमा सत्सङ्ग और नवें अध्याय यीताजी में जो दढ़ निश्चय करके कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं सो भी प्रकट है।।

कथा एक राजा की।

एक राजा अन्तर्निष्ठ परमभागवत ऐसे हुये कि भगवत् का स्मरण

भजन इत्यादि सर्वकाल मनहीं में किया करते और वाहर की वृत्ति ऐसी थी कि सबलोग महाविषयी व संसारी जानते थे और रानी हरिभक्त रही उसको भी राजा के अन्ति ही का वृत्तान्त ज्ञात न था इस शोच में रहा करती थी कि राजा को किसी प्रकार भगवत में प्रीति होती। एक दिन निदा में राजा के मुख से भगवन्नाम निकल गया रानी ने उस दिन नौबत बजवाई दान पुग्य बड़ा उत्साह किया। राजा ने उत्साह का हेतु पूछा। रानी ने विनय किया कि रात आपके मुखसे भगवन्नाम निकला इसी हेतु उत्साह किया। राजा ने कहा कि मूलप्राण का तो भगवन्नाम शरीर में था जो वहही निकलगया तो तन किस काम का है यह कहकर तन छोड़ दिया तुरन्त परमपद को जा पहुँचा। रानी ने जो यह गित गुसमिक्त और भाव राजा का देखा तो ऐसे परमपद परमभक्त के वियोग और अपने अज्ञानता के शोक से अत्यन्त विकल व बेसुध हुई कि राजा के प्रेम व भगवन्नाव में मग्न होकर प्राण त्यागके जिस परमधाम को राजा पहुँचे तहांही पहुँचीं। निश्चय करके जिसको भगवन्नाम से प्रीति नहीं सो मृतक प्राय है और जिसको उस नाम से प्रीति है सो सदा अमर है॥

#### कथा एक ब्राह्मण की ॥

एक ब्राह्मण भगवद्भक्त अपनी स्त्री को मैकेसे लिये आताथा राह में ठगों से भेंट हुई और ठगोंने पूछनेपर कहा कि जहां तुम जाते हों तहां ही हमभी जाते हैं सो हम सीधी राह देखे हैं तुमभी इसी राह चलो। ब्राह्मण को विश्वास न आया तब उनसे चोरोंने रामचन्द्र के नाम को बीच दिया तब उस स्त्री ने ब्राह्मण को समभाया कि अब न मानना अयोग्य है। तब दोनों उन ठगों के साथ चले जब महाचन वनमें गये ठगों ने ब्राह्मण को मारकर सब वस्तु और स्त्री को ले चले। वह स्त्री पीछे फिर फिर देखते जाय ठगों ने पूछा कि अब पीछे कोनको देखती हो खसम तेरा तो मारा गया। उसने उत्तर दिया कि जो हमारे तुम्हारे बीच में है उसको देखती हूं व सबोंने कहा कि कहने की बात है कहां अब रामचन्द्र हैं परन्तु उस स्त्री को हद विश्वास था तबतक धनुषधारी महाराज धनुष बाण लिये घोड़े पर सवार पीठ ठोंक आनपहुँचे व ठगों को मार व ब्राह्मण को जिन्लाय उन दोनों को घरके समीप पहुँचाय आप अन्तर्धान होगये॥

कथा कवीरजी की ी

कवीरजी काशी में भगवद्भक्त ऐसे हुये कि जिनकी भक्ति और प्रताप

जगत में विख्यात है जिन्हों ने भगवद्भक्ति से व्यतिरिक्त कर्म को अधर्म जाना अर्थात् योग, यज्ञ, दान व वत इत्यादि विना भगवद्भजन व भाव के वृथा समभा और निश्चय करके शास्त्रों का भी यहही अभि-प्राय व सिद्धान्त है कि और साधन शून्य के सदृश हैं और कृष्ण नाम श्रङ्क के सदश है जो कृष्ण नाम श्रङ्कप्रोप्त है तो योग, यज्ञ, दान इत्यादि शून्य कृष्ण नाम अङ्कपर अधिक होकर सब दश्गुने होजाते हैं और जो कृष्णनामरूपी अङ्क नहीं तो सब शुन्य व व्यर्थ व रिक्र किसी प्रयोजन के नहीं रहते। तात्पर्य इस लिखने का यह है कि जो साधन कर्म हो सो भगवद्भक्ति प्राप्ति के अर्थ व कृष्ण नाम की प्रीति के निमित्त हो संसार के कार्य व स्वर्गादि के निमित्त न होय । कवीरजी ने एक ऐसा ग्रन्थ बनाया जिसको सब मतवादी अङ्गीकार करें और सबके उद्धार के निमित्त काम आवे व भगवद्गजन में ऐसे दृढ़ थे कि भजन के आगे वर्णाश्रम के धर्म को सब वृथा जाना और उनकी कथा यद्यपि बद्दत जगत् में लोग कहते हैं परन्तु जो कुछ भक्रमाल के तिलक से ज्ञात हुआ सो लिखी जाती है। प्रारम्भही से अपनी जाति व मत की रीति को छोड़कर भगवद्भजन में रहा करते थे आकाशवाणी हुई कि माला तिलक धारण करो व रामानन्दजी के चेले हो। कवीरजी ने विनय किया कि रामानन्दजी मुसल्मानों की परछाहीं भी नहीं देखते हमको नेला किस प्रकार करेंगे तब उसका भी उपाय भगवत्ने बतलादिया तब कवीर जी उसी प्रकार कुछ रात बाकी रहते राह में पड़े रहे। रामानन्दजी स्नान को जाते थे उनका चरण कवीरजी पर पड़ा और रामराम मुखसे निकला कवीर ने उसीको उपदेश समका और तिलक माला इत्यादि धारण करके उस महामन्त्र का जप श्रीर भजन करनेलगे। कवीरजीकी माताने जो श्र-पने मतके विरुद्ध आचरण देखा तो शोर व चिल्लाहट किया व समकाया। कवीरजी ने कुछ न सुना अपने स्मरण भजन में रहते रहे। नितान्त इस बात की पुकार रामानन्दजी तक पहुँची । रामानन्दजी ने आज्ञा दी कि कवीर को पकड़लावो हमने कब उसको चेला किया है। कवीरजी गये रामानन्दंजी ने परदा डलवाकर वृत्तान्त पूछा । कवीरजी ने सब वृत्तान्त उपदेशका वर्णन कियां और यह भी विनय किया कि सब शास्त्रों का मत युक्र इस बातपर है कि राम्नाम महामन्त्र है तो तन्त्रशुख्न रामस्तवराज में जिला है कि श्रीरामनाम परम जाप्य है, महामन्त्र ब्रह्मस्वरूप है श्रीर

शिवजी ने पार्वती को रामनाम परम मन्त्र सहस्त्रनाम के तुल्य उपदेश किया है सो उस नाम से कि जिसका उपदेश आपके श्रीमुख से मुमको हुआ दूसरा बड़ा मन्त्र कौन है ? कि जिसका उपदेश आप करते तब चेला कहवावते ख्रौर जब कि उस नाम का उपदेश ख्रापके मुखसे हुआ। तो आपको गुरु श्रोर मुक्तको चेले होने में क्या संदेह। अब रहा रामा-नन्दजी ने प्रसन्न होकर परदा उठाके कवीरजी को छाती से लगाया व भगवद्भजन स्मरगावसाधुसेवाका उपदेश किया व बिदा करदिया। कवीर जी प्रयोजनमात्र को उद्यम कपड़ा बुनने का करते थे व मन अनुक्षण राम नाम में रहताथा। एक दिन कपड़ा लेकर बाजारमें बेंचने गये किसी साधु ने जांचा वह कपड़ा देदिया और खाली हाथ के कारण से घर न गये छिपरहे। घरके सब चिन्ता में पड़े। भगवत् उनके घरवालों के दुःख न सहसके तीन दिन बीते बनजारे का रूप धर बैलों पर सब प्रकार के अन्न लादे आये कवीरजी के घर डालकर चले गये। पीछे लोग कवीरजी को ढूँढ़कर घर लाये जो नाज जमा देखा भगवचरित्र समभकर आन-न्दित हुये साधुओं को बुलाकर बांटदिया। पीछे अपना उद्यम भी छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने अन्न में कुछ न पाया तिस करके बटुर के कवीर के घर आये और कहनेलगे कि सुन रे जुलाहे ! तुम्मको धनका बड़ा गर्व होगया है कि विना हमको जनाये वैरागियों को कि छोटी जाति और शद्र थे नाज बांट दिया तू इस नगर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर वास कर। कवीर जी ने कहा क्यों दूसरी जगह छोड़जावें किसी के घर चोरी करी है कि राह लूटी है। ब्राह्मणों ने ऋहा कि भला इसी में है कि के तो तू कुछ हमारी मेंटकर नहीं काशी से बाहर जा। कवीरजी उनको अपने घरमें बैठालकर आप कहीं जा छिपे। भगवत् को अपने भक्तका प्रताप सारे काशी में विख्यात करना था इस हेतु कवीरजी का रूप बनाकर घर आये और रुपया व नाज ब्राह्मणों को इतना बांटा कि सारी काशी में यश कवीरजी का हुआ और भगवत् ने बाह्मण के रूप से कवीर से जाकर कहा कि वन में क्यों दिनभर रहता है। कत्रीर के घर जाना रुपया सबको बँटता है। कवीरजी अपने घर आये देखकर भगवत् कुपाके प्रेम से आनन्द हुये . जब यह सिद्धता भगवत्कुपा सारी काशी में फैर्ली तो भीड़ लोगों की होनेलगी तब यह उपाय किया कि एक हाथ वेश्या के गले में डालकर भौर दूसरे हाथमें शीशा गङ्गाजलका मदिरा का श्रम करावते उन्मत्त

की भाति काशीमें फिरनेलगे भगवद्भक्तों ने देखा तो कुसंगसे भय माना व कहने लगे कि कवीरजी परमभागवत हैं वेश्या के साथ लेने से उनको लोगोंने विषयी सम्मालिया तो दूसरे लोगों को यह वेश्यास्रों का कुसंग क्यों न रसातल को पहुँचावेगा अोर विमुख देखकर हँसे व कवीर जीकी निन्दा करनेलगे तब वह भीड़ तो आनेजाने लोगोंकी कम न हुई पर निन्दा करने के अपराध में बहुत लोग वध होने लगे तब कवीर जीने यह उपाय किया कि उसी प्रकार वेश्या व शीशा लिये राजदरबार में पहुँचे सभा में बैठगये पर राजा व सभा के लोग किसीने आदर सत्कार जैसा करते थे न किया बेविश्वास होगये। कवीरजी ने उठकर थोड़ा सा गङ्गाजल धरती पर डाला व राम राम कहकर शोच किया । राजाने कारण डालने व शोच करने का पूछा। कवीरजी ने उत्तर दिया कि इस समय रसोइया श्रीजगन्नाथजी का आग में जलने लगा था मैंने यह पानी डाल कर आगको बुभाके रसोइया को बचाया है। राजा को आश्चर्य हुआ हल-कारा भेजकर समाचार मँगाया तो सत्य ठहरा। राजा बहुत लर्जित हुआ कि ऊपर के आचरण देखकर ऐसे परमभागवत का आदर सत्कार न किया नितान्त लकड़ियों का भार शिर पर धरे रानीसहित नंगे पाँयन श्राय के श्रतिदीन होकर कवीरजी के चरणों में पड़ा। कवीरजी ने अप-राध क्षमा करके भक्ति का उपदेश किया। उस समय का बादशाह सिक-न्दर नामी था काशीजी में आया और त्राह्मणों और मुसल्मानों के लगाने से कवीरजी पर क्रोध करके तलबी की, कवीरजी गये, लोगोंने बाद-शाह को सलाम करने को कहां। कत्रीरजीने कहा कि हमको न सलाम करने श्राता है न बादशाह से कुछ काम है एक राम नाम को जानता हूँ वही मेरा सब कुछ है और मेरा प्राण का आधार वही है। बादशाह ने सुनकर कोध करके जूंजीर से बँधवाकर गङ्गाजी में डलवा दिया न डूबे तब आग में डलवा दिया न जले तब मतवाला हाथी उनपर छोड़ा<sup>े</sup> हाथी भी भाग गया यह सब प्रभाव कवीरजी का देखकर बादशाह चरगों में गिरा अप-राध क्षमा कराया और कहा कि मैं आपका किंकर हूँ धन, सम्पत्ति, राज्य जो आज्ञा हो सो भेंट करूं। कवीरजीने कहा कि हमको एक राम नाम छोड़ त्रीर किसी से कुछ कामं नहीं यह कहकर अपने घर चले आये भक्नोंको अनिन्द दिया। काशी के ब्राह्मणों ने जो यह वृत्तान्त सुना तो लिजत हो-कर कवीरजी के दुः ख देनेके उपाय में हुये। बहुत् आदिमियों को साधुवेष

बनाकर सारे मुल्क में कवीरजी की ओर से नेवता फेर दिया कि फलाने दिन कवीरजी के यहां भएडारा है और उसी दिनपर साधुओं की जमात आनि पहुँची। कवीरजी को जब समाचार मालूम हुआ तो छिप रहे भगवत् आप कवीरजी के रूप से आये और ऐसी धूमधाम आदर सत्कार से भएडारा पूर्ण किया कि वैसा भएडारा भगवत् से बनिश्रावे फिर पीछे साधुरूप से कवीरजी के पास गये सब इत्तान्त भएडारे का वर्णन किया। कवीरजी भगवत्कृपा के आनन्द में मग्न होगये। एक अप्सरा स्वर्ग की कवीरजी की परीक्षा के हेतु मोहनीरूप बनाकर आई। कवीरजी ने तनक उसकी श्रोर निगाह को भी न किया ऐसे भगवदूपमें छके थे नितान्त चली गई। भगवत् ने प्रसन्न होकर चतुर्भुजरूप प्रकट होकर दर्शन दिया और हस्तकमल उनके मस्तक पर रखकर आज्ञा की कि शरीरसमेत परमधाम को चलो। कवीरजी भगवदूप की माधुरी देखकर आनन्द होगये और जाने को तैयार हुये परन्तु भगवद्भक्त का प्रभाव प्रकट करने हेतु एक आ-रचर्य चरित्र किया अर्थात् काशीके उस पार मगहदेश है वहां जो कोई मरता है उसको गदहे का तन मिलता है सो कवीरजी परमधामके जाने के समय उसी देश अर्थात् गङ्गापार गये और वहां जाकर श्रीर सहित परमधाम की यात्रा की । इस चरित्र से यह दिखाया कि जो कोई केवल कर्मशास्त्रिनिष्ठ है सगहदेश में मरने से गदहे का शरीर उसको मिलता है और जोकि भगवद्भक्त हैं उनको सब देश व सब स्थान हजारों काशीके समान हैं और भक्तिकी यह पदवी व प्रभाव है कि मगहदेश में मरकर भगवद्भक्र शरीरसहित पामधाम को जाता है तिसके पीछे मुसल्मानों ने चाहा कि लाशकी क़बर दें क्योंकि कवीरजी मुसल्मान थे और हिन्दू लोगों ने कहा कि कवीरजी साधु थे हम उनकी लाश जलावेंगे इस पर तकरार हुई चादरा उठाकर देखें तो लाश के स्थान सुगन्धवान् फूल मिले भगवद्भक्ति का विश्वास हुआ ॥

कथा पद्मनाम की ॥

इस संसार में भगवत् का नाम महामन्त्रं व महाधन और सेवा, पूजा, जप, तप, योग, ज्ञान व वैराग्य का सार और भगवदूप है नाम से सिवाय और कोई दूसरा नहीं नाम ही से दोस्ती और नाम ही से नेह और दाम ही से नाता व नाम ही से विश्वास चाहिये कि यह ही भक्ति है और यही ज्ञान और नाम ही नामी है और नाम ही नाम है। आप श्रीकृष्ण महाराज अपने नाम की बड़ाई नहीं कह सक्ने इसबात पर सबका मत युक्र है। पद्मनाभजी का बुत्तान्त सुनिये कि उनको कवीर जी अपने गुरु की कृपा से रामनाम की अच्छे प्रकार परीक्षा हुई। काशी-जी में एक साहुकार को कुष्ठ का रोग था और कृमि शरीर में उसके पड़ गये थे गङ्गा में डूबने को चला। संयोगवश पद्मनाभजी भी वहां आगये उसका कष्ट देखकर दया आई कहा कि तीनवेर रामनाम लेकर गङ्गा में स्नान कर कि अच्छा होजावेगा। वैसाही उसने किया कि तीनवेर राम राम कहकर डुबकी लगाई अच्छा होगया। पद्मनाभजी ने उसको भिक्त का उपदेश किया और बृत्तान्त अपने गुरु कवीरजी को सुनाया। कवीर जी ने कोध्युक्त होकर कहा कि तुमको अबहींतक रामनाम की महिमा मालूम नहीं हुई कि एक रोग तुच्छ के दूर करने को तीनवेर रामनाम कहलाया। रामनाम ऐसा महामन्त्र है कि उसके शब्द एक बार भी कान में पड़जावें तो करोड़ों जन्म के महापातक दूर होजाते हैं एक कुष्टी का कुष्टरोग कीन बड़ी बात है। पद्मनाभजी को यह महिमा सुनकर और विशेष विश्वास दढ़ हुआ दिन रात उसी नाम के स्मरण भजन में रहने लगे॥

# पन्द्रहवीं निष्ठा ॥

ज्ञान ध्यान की महिमा जिसमें वारह भक्तों की कथा है ॥

श्रीकृष्ण स्वामी के चरणकमलों की मीनरेखा को और सनस्कुमार श्रवतार को कोटानुकोटि दण्डवत् है यह अवतार भगवत् ने ब्रह्मपुरी में धारण किया व ब्रह्मज्ञान की विशेष प्रवृत्ति इसी अवतार से हुई। वेद, श्रुति, सब स्मृति व पुराण इस बात में युक्र हैं कि विना ज्ञान के मुक्ति नहीं तो वेदान्त १ सांख्य २ पातञ्जल ३ मीमांसा ४ तर्क ५ वैशेषिक ६ शास्त्रों ने कि वेद के अर्थके कथन करनेवाले व वेद के अङ्ग कहलाते हैं और जहांतक जो कोई मार्ग मतमतान्तर किसी के ध्यान में श्रावें और जो प्रवृत्तिमान हैं उन सबका मूल कारण किसी न किसी एक शास्त्र में निश्चय करके मिलता है यह बात कदापि नहीं कि किसी मत व पन्थ का मूल शास्त्र से बाहर होंच उसके निश्चय के निमित्त सबने मथन व परिश्रम किया तो सबने ज्ञानही को मुख्यतर जाना परन्तु सब शास्त्र अपने अपने मत व रीति से मुक्ति का वर्णम करते हैं इसहेतु उस ज्ञान का स्वरूप देखने में छःप्रकार पर दिखाई देनेलगा अर्थात् हरएक शास्त्रों के श्राचार्य ने अपने मूलमत् के अनुसार अर्थ ज्ञान शब्द का लिखा व अभिप्राय

अपने ज्ञान का ठहराया परन्तु परिग्णाम व फल सबका विचार करके देखा जावे तो एकही निकल आता है। जो सब शास्त्र के मिलाने से थोड़ा भी अर्थ व वृत्तान्त ज्ञान शब्द का लिखाजावे तो भी बात बहुत बढ़जाय और देखनेमें कुछ फल विशेषभी लाभ नहीं होता इसहेतु सब शास्त्रों के मतवाद से किनारा करके जो मुख्य अर्थ व अभिप्राय वेद व बहुत से शास्त्रों के मतयुक्त हैं वह लिखता हूं। जाने रहो कि ईश्वर, माया, जीव इन तीनों का स्वरूप यथार्थ जानकर और ईश्वर के अद्वैतता पर मनको दढ़ करके उसी को देखना ख्रीर जानना यह ज्ञान का स्वरूप है अर्थात् ईश्वर एक अस-हाय सबसे असंग और जो गुगा वेद व शास्त्रोंने कि सत्चित् आनन्दघन, अच्युत, अनन्त, नित्य, निर्विकार, व्यापक व अविनाशी इत्यादि वर्णन किये हैं तिन गुणों से युक्त श्रीर सबगुणों से न्यारे हैं। भक्रजन उसकी उपासना पांच स्वरूप से करते हैं प्रथम परम अर्थात् श्रीविष्णु नारायण वैकुण्ठनिवासी का उस स्वरूप व सामां व समाज से कि जो वेद व शास्त्रों ने भगवद्ध्यान के वर्णन में लिखा है ध्यान व आराधन करना परन्तु यह जाने रहो कि जो श्रीरघुनन्दन व श्रीकृष्णस्वामी के उपासक हैं वह श्रीरघुनन्दन स्वामी को परम व अयोध्यानिवासी और श्रीकृष्णस्वामी गोलोकनिवासी को परम अर्थात् परमात्मा मानते हैं। अभिप्राय यह कि जो जिस स्वरूप अर्थात् राम, कृष्ण, विष्णु अथवा नृसिंह के उपासक हैं वह अपने इष्ट को परम मानते हैं। मालूम रहे कि यह वह सगुण रूप है कि जिसको शिव व ब्रह्मा इत्यादि सब योगीजन भांति भांति की समाधि लगाकर ध्यान करते हैं और भेद नहीं पावते। वेद और शास्त्र, पुराण व स्मृति इत्यादि में हजारहों उपाय धर्म, कर्म, ज्ञान व वै-राज्य अवि लिखे हैं सो इसी स्वरूप की प्राप्ति के हेतु हैं इसी स्वरूप के प्राप्त होने से मुक्त, निश्चल, कृतार्थ व कृतकृत्य कहलाते हैं। दूसरा व्यूह २ स्वरूप इस संसार को पालन करता है और फिर नाश कर देता है अर्थात् वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न, अनिरुद्ध तीसरे विभूति अर्थात् अवतार सो अधर्म के दूर करने और वेदमर्याद के दृढ़ करने और अपने भक्नों की रक्षा करने के निमित्त होता है सो दो प्रकारका है। एक मुख्य अवतार राम कृष्ण इत्यादि हैं जिनका शरीर माया का रचा हुआ नहीं वे माया के ऋधीश हैं ऋौर पांच उपनिषद् वेद के उनके उपासना में गोपालतापिनी व रामतापिनी इत्यादि विख्यात हैं परन्तु यह सिद्धान्त

श्रीसंप्रदायवालों का लिखा है जो लोग राम, कृष्ण, नृसिंह त्रादि के उपासक हैं वे अपने इष्ट को अवतारी मानते हैं व विष्णु व दूसरे लोगों को अवतार । दूसरा गौण अवतार उसमें दो भांति हैं एक तो संसारी लोगों के अज्ञान दूर करने के निमित्त व धर्मकी प्रवृत्ति करने को होता है जैसे व्यास, बलि व पृथु इत्यादि। दूसरे प्रशुराम, शिव व गगेश इत्यादि श्रीर कुछ वर्णन श्रवतारों का दूसरी निष्ठा में किनारे लिखागया है श्रीर चौथा अन्तर्यामी उसके दो प्रकार हैं एक निरूप अर्थात् ज्ञानानन्द, अलख, अविनाशी, निरीह, निरञ्जन, निर्गुणब्रह्म व सर्वेद्यापक हैं जिस प्रकार तिल व काष्ट के सब अङ्गमें तेल व अग्नि प्राप्त हैं परन्तु दिखाई नहीं देते इसी प्रकार वह सब जगह प्राप्त व व्यापक है और जिसकी सत्ता व प्रेरणा से माया अनन्त ब्रह्मायडों को रचती है दूसरा रूपवान् अर्थात् सगुणस्वरूप शंखचकधारी माया से निर्जंप वासुदेवस्वरूप है और यह ही भगवाद्विग्रह संकर्षण आदि व्यूहस्वरूप के साथ कि जिनका वर्णन दुसरे स्वरूप में हुआ गिनती होता है अर्थात् वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न, श्रानिरुद्ध पांचवां अर्चास्वरूप है कि जिसका वर्णन आठवीं निष्टा प्रतिमा व अर्चा में लिखागया। इतना भगवत्स्वरूपका वर्णन होचुका मायाका स्वरूप यह है कि जड़ अर्थात् अचल है स्वतन्त्र किसी प्रकार का कुछ पराक्रम नहीं रखती भगवत् की प्रेरणा से सब कार्य करती है। कोई का यह वचन है कि वह माया अनादि शान्त है अर्थात् यह मालूम नहीं होसक्रा कि कब से है और कब उत्पन्न हुई परन्तु अन्त उसका होजाता है। जब वेद व शास्त्र सिद्धान्तके अनुसार छूटने के निमित्त उपाय किया जाता है तो वह माया दूर होजाती है और कोई यह कहते हैं कि माया नित्य है व सदा रहेगी कि भगवत् की शक्ति है दूर होना उसका असंभव है परन्तु जब वेद के अनुसार यह जीव भगवत् आराधन करता है तो भगवत् की कृपासे वह माया उस जीव पर अपना बल जैसा औरों पर करती है नहीं करसकी इस बात में मूल अर्थ दोनों का एक है केवल बोलनम्।त्र है। वह माया दो प्रकार की है एक विद्या कि जिससे अनन्त ब्रह्माएड व ब्रह्माएडों के स्वामी उत्पन्न होते हैं। दूसरी अविद्या कि जिस के जांल में यह जीव फँसा हुआ है। जीव का स्वरूप कि जिसको आत्मा ्भी कहते हैं कुछ नामीनेष्ठा के अन्तमें वर्णन हुआ अर्थात् भगवत् अंश, निर्विकार, प्रकाशमान, ज्ञानानन्दस्वरूप व तीनों काल भृत-भविष्य-वर्त- मान में प्राप्त है परन्तु भगवत् के सदृश अनन्त नहीं, भगवत् शेष हैं अर्रें जीव शेषी है, शेष पद का वर्णन विस्तार से सेवानिष्टा में होगा सो जीव पांच प्रकार के हैं। पहले नित्य हैं कि उनका जन्म दूसरे जीवों की भांति संसार में नहीं होता जैसे विष्वक्सेन व गरुड़ आदि। दूसरे मुक्क हैं कि भगवत् आराधन व ज्ञान के अवलम्ब से मुक्त हुये । तीसरे केवल हैं कि मुक्र होने के किनारे अपने तप व पारिश्रम से पहुँच गये अर्थात् जीवनमुक्त । चौथे मुमुक्षु कि जो मुक्ति चाहते हैं उनके दो प्रकार हैं पहले वह कि जिन्होंने नवधाभक्ति करके भगवचरणों में चित्त लगाया है। दूसरे शरणागत की भक्ति इत्यादि से कुछ सम्बन्ध नहीं सब प्रकार से केवल भगवचरणों की शरण ली है ऋौर अपने को सब कार्य व साधन में निराला परतन्त्र समभकर सब बोभ व भार भगवत् पर डालिदया है उनके दो प्रकार हैं एक तृप्त कि जो चाहना भगवत् सेवा भजन इत्यादि की रखते हैं। दूसरे आर्त्त कि जो भगवत् की सेवा भजन इत्यादि में रत हैं। पांचवें बद्ध हैं कि जो संसार के विषय भोग के स्वाद में भ्रमित व लीन रहकर सदा आवागमन की फांसी में फँसे रहते हैं और यही दशा रहेगी यद्यपि कोई पांचों प्रकार जो लिखिआये तिसको तीन प्रकार वर्णन करते हैं पहले विमुक्त जोकि संसार से छूटगये, दूसरे मुमुक्षु अर्थात् साधक जोकि छूटने के हेतु उपाय करते हैं, तीसरे विषयी जो कि संसार के सुखस्वाद में भूलरहे हैं पर्न्तु जो विचार किया जाता है तो अभिप्राय दोनों का एक है जीवका वर्णन होचुका। इस ज्ञान के निर्णय में कोई यह कहते हैं कि ईश्वर, माया व जीव के स्वरूप जानि लेने के पीछे ईश्वर जीव को एक समभ के अभ्यास व वैराग्य केवल चित्तकी वृत्तिसे दढ़ होय और हृदय से द्वेतका भाव भिटजाय उसका नाम ज्ञान है और उसीको विज्ञान कहते हैं तात्पर्य उनका यह है कि भीतर बाहर व मन जहांतक पहुँचे सो सब भगवत् निर्विकार ज्ञानानन्दस्वरूप है सिवाय भगवत् के न कबहीं कुछ दुआ न है न होगा और यह जो संसार दृष्टिमें आता है सो स्वप्नप्राय है वास्तव में सब ईश्वर है और कोई का यह वचन है कि निश्चय करके जहांतक मन व इन्द्रियों करके देखने में आता है वह सब भगवदूपही और यह जीव दास उस भगवत् का है और कोई ऐसे हैं कि उनको न पहले वचन से कुछ प्रयोजन है न दूसरे से वे यह कहते हैं कि अपने सच्चे व्यारे के ध्यान में चित्त की वृत्ति ऐसी मग्त होजाय कि सिवाय उस रूप अनूप

के श्रीर कुछ तनक भी भीतर बाहर शरीर में बाक़ी न रहे वही ज्ञान है श्रीर वहीं वैराग्य है श्रीर वही भिक्त है श्रीर वही श्राणागित सो जाने रहो इसी प्रकार के वचन थोड़े थोड़े अन्तर से उनके मतान्तर के विचारने से बहुत हैं परन्तु परिणाम सब लिखान्त व वर्णन का एक होजाता है काहे से कि जिसने जीव ईश्वर को एक जाना तो उसकी दृष्टिमें सिवाय एक ईश्वर के दूसरा न रहा ऋौर जिसने अपने आपको दास और भगवत् को स्वामी विचार किया तो वहभी भगवद्रूप के माधुरी में मग्न होजाने के समय अपने को भूलजायगा सिवाय उस रूपके और कुछ दृष्टि में न आवेगा सो सबको परीक्षा मिलीहोगी कि कोई समय किसीकाम में चित्तकी वृत्ति ऐसी एकाय लगजाती है कि तनिक सुध वुध अपने बिराने व तन बदन की नहीं रहती तो भगवत् के चिन्तवन व रूप माधुरी का सुख व आनन्द जब लाभ होगा तो कब दूसरा कोई और सिवाय इस रूप के शेष रह सकता है अब तात्पर्य व मूल अभिप्राय सब शास्त्रोंका लिखता हूं कि जिस प्रकार होसके यह जीव भगवचरणों में लगे सब मनोरथ इसलोक व परलोक का और सब ज्ञान व वैराग्य इत्यादि आपसे आप प्राप्त होजावेंगे सो भगवत् ने गीताजी में आप श्रीमुख से कहा है कि हमको एक जानकर अथवा पृथक् जानकर अथवा बहुत प्रकार का जानकर जो भजन सेवन करते हैं उनको निश्चय करके मिलता हूं काहेसे कि सब ओर मैं प्राप्त हूं सो जाने रहो। के जबतक भगवचरणों में मन नहीं लगता तबतक सब बुद्धिमानी मूर्खता है ऋौर सब जानकारी पर धूिल क्या ऋच्छी बात हो कि मेरा मन सब भ्रमना को छोड़कर श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों में मग्न होजावे और क्या सुन्दर भाग्य खुले कि उस समाज को जो कि यन्थारम्भ में नीचे लिखा है रात दिन चिन्तन करता रहे कि यह संसार-समुद्र गोपद जल से भी तुच्छ होजाय ॥

### कथा वशिष्ठती की॥

वशिष्ठजी दशों पुत्रों में ब्रह्माजी के भगवद्भक्त और सब विद्या के आ-चार्य हुये उयोतिषविद्या, चिकित्सा व संगीत इत्यादि में संहिता उनकी ब्रह्माई विख्यात हैं पिछले लोगों ने उनकी संहिता को प्रमाण करके नई परिपाटी रंचना की परन्तु विशेष करके उनका अधिकार धर्मशास्त्र, भक्ति ज ज्ञानशास्त्र में अधिक है जिन्होंने अन्तरिक्ष में निरवलम्ब स्थिति करके भगवद्भजन वृध्यान किया और फिरंदूसरे ब्रह्माएड में जाकर वहां

की ब्रह्माणी की सहाय के निमित्त ब्रह्मा से विज्ञापन किया और धर्म की प्रवृत्ति की सहाय के हेतु अवतक यह विचार है कि तीन स्वरूप धारण करके तीन जगह एक ब्रह्मलोक, दूसरे धर्मराज की सभा में, तीसरे सप्त ऋषीश्वरों में रहते हैं जिनके प्रताप को देखकर राजा विश्वामित्र ने अपना राज्य छोड़ दिया व भगवद्धक्ति को अङ्गीकार किया और तितिक्षा ऐसी थी कि नहीं देने नन्दिनी गऊ व नहीं कहने ब्रह्मऋषि के वैर के का-रण से विश्वामित्र ने सौंपुत्र उनके एक राक्षस से वध करवा दिये परन्तु समर्थ होकर उसके बदले कुछ न किया उनका वचन ब्रह्मा, विष्णु, शिव श्रौर सारे जगत् को ऐसा अङ्गीकार था कि जब विश्वामित्रजी ने ब्राह्मण होने के निमित्त बहुतकाल तप किया और उनके बाह्मण होने का निश्चय वशिष्ठजी के वचन पर था जब वशिष्ठजी ने अपने मुख से ब्राह्मण कहा तब सबके निकट उनकी गणना ब्राह्मणों में हुई। भगवचरणों में ऐसी प्रीतिथी कि ब्रह्माजी से यह बात सुनी कि पूर्णब्रह्म सचिदानन्दघन सूर्यवंश में रामावतार होगा बड़ी प्रसन्नता से पुरोहिताई सूर्यवंश की अङ्गीकार किया जब भगवत् अवतार् हुआ तो कवहीं वात्सल्यभाव में व कवहीं चराचर में व्यापक देखकर प्रेमें के रङ्ग में रँगिजाते थे॥

### कथा विश्वामित्र की॥

विश्वामित्र पहले क्षत्रिय राजा गाधि के पुत्र थे। जब निन्दनीगऊ से विश्वामित्र के हेतु सेना प्रबल हारिगई और राजा से ब्राह्मणों का प्रताप और पदवी भगवज्रिक के कारण से अधिक देखा तो राज्य को छोड़कर भगवज्रिजन में लगे और कई लाख वर्ष तक ऐसा घोर तप किया कि क्षत्रिय से ब्राह्मण होगये। भगवज्रिक और तपकरके ऐसा बल व प्रताप रखते थे कि दूसरा ब्रह्माण्ड उत्पन्न करदेवें सो एकवेर ब्रह्मा से कोध करके नवीन ब्रह्माण्ड उत्पन्न करदेवें सो एकवेर ब्रह्मा से कोध करके नवीन ब्रह्माण्ड रचने का विचार किया और बहुतलोग कई प्रकारके उत्पन्न किये कि ब्रह्मा और सब देवता सबने आयके वह रिस निवारण की कि नवीन ब्रह्माण्ड की रचनासे शान्त भये सो जो वस्नुको उत्पन्न किया सो अबहीं तकहें व त्रिशंकुनामक अयोध्याके राजाको शरीरसहित स्वर्गको भेजदिया जब इन्द्र ने उसको धरतीपर गिरादिया तो उसने आकाश से पुकार करी विश्वामित्रजी ने अपने तपवल से धरतीपर गिराने न दिया कि अबतक निराधार में है और इन्द्र को स्वर्ग से निकालने की इच्छा की तब देवताओं की प्राथना से फेर दयाको किया। इस प्रकार के चरित्र विश्वामित्रजी के

वहुत हैं भगवत् के निष्कामभक्त और कर्मशास्त्र के प्रवर्तक ऐसे थे कि एक वेर बहुत कालपर्यन्त अकाल पड़ा था कुछ भोजनको न मिला बहुत दिन पीछे एक चाग्रडाल से कुछ अखाद्य वस्तु मिली और असमय में उसको खाद्य विचारकरके लाये। स्नान सन्ध्या आदि करके चाहा था कि भगवत् अपेग्र व पितृकर्म करके भोजन करें परन्तु भगवत् को अपने भक्तों को ऐसा दुष्ट भोजन खाने देना अङ्गीकार न हुआ इस हेतु जब विश्वामित्रजी ने अपेग्र करने को भगवत् का ध्यान किया तो समाधि लगगई और ऐसी वृष्टि भई कि सब वन व खेत भांति भांतिके फल व धान्य से हरित होगये और उस मांस का भी वृक्ष कटहल व बड़हल का जिमआया। जब समाधि से जगे तो दगडवत् व स्तुति भगवत् की करके फलादिक से क्षुधा को शान्त किया। श्रीरघुनन्दन स्वामीके चरग्रकमलों में जो प्रीतिथी उसका वर्णन तो कब होसका है कि भाव और भक्तिके वशीभूत हो कर उन के साथ गये और आप उनके यज्ञकी रक्षा करके अपने रूप अनृप अमृत से तृप्त व कृतार्थ किया॥

#### कथा राजा भरत की॥

राजा भरत जोकि जड़भरत करके विख्यात हैं तिनकी कथा ऐसी प्रसिद्ध है कि सब कोई जानता है इसहेतु बहुत सृक्ष्म करके लिखता हूँ इन्होंने संसार ऋनित्य जानकर राज्य छोड़िद्या वन में नदी गएडकी के तीर वास करके भगवत् आराधन करने लगे। एक हरिए के विरह से प्राण् त्यागिकया। हरिएका तन पाया फिर वह तन छोड़कर ब्राह्मए का तन मिला भौर पूर्वजनमों का स्मरण बना रहा व हरिए के स्नेह से दोबेर जनम लेना पड़ा इसहेतु महाविरक्र होकर सदा भगवद्भजन में लीन रहे व किसी से न कुछ बोलें न उत्तर दें इस कारण जड़भरत नाम हुआ। एक बेर कोई भीलों का राजा काली के बलिदान के निमित्त पकड़कर लेगया जब तरवार मारने का मन किया तो दुर्गाने वही तुरवार लेकर उन दुष्टें का वध किया व अपना अपराधक्षमा कराया। एकबेर राजा रहूगगा ने पालकी में लगाया चींटी बचाय के चलने से पालकी उचके कहारों के साथ चाल न मिले ग्रजा कोध करके बोला कि ऐसी मोटाई पर अच्छे प्रकार क्यों नहीं चलता क्या दुगंड देनेवाला मुभको नहीं पहिचानता है। भरतजी ने ऐसे ऐसे उत्तर दिये कि राजा को कुछ ज्ञान होगया। चरणों में पड़कर अपराध क्षमा कराया। भरतजी को दया आई भगवत् का ज्ञान, उपदेश किया। राजा कृतार्थवज्ञानवान् होगया। भगवद्भजन स्मरण्यमें लगा। भरतजी परमधाम को जाने लगे तो योगाभ्याससे देहत्याग किया व उस परमपद को पहुँचे कि जहां से फिर नहीं फिरते। विचार करना चाहिये कि थोड़ीसी भी प्रीति किसी वस्तु की कैसी दुःखदायी होती है।

कथा श्रलके मन्दालसा सुबाहु की॥

अलर्क राजा रतिध्वज का बेटा अनन्यभक्त ज्ञानी हुआ। वृत्तान्त यह है कि मन्दालसा अलर्क की माता बड़ी ज्ञानवती व वैराग्यवती थी उसने अपने मनमें प्रण किया था कि जो मेरे उदर से जन्म ले फिर उसको जन्म मरगा का दुःख न हो सो जब अलर्कजी ने जन्म लिया उनको उप-देश भगवद्धर्म का ऐसा किया कि घरवार छोड़कर वनको चलेगये और भगवद्भजन में लगे पीछे श्रीर लड़के जो हुये तो उनकी भी मति अलर्कजी के सदशहुई। अन्तमें जो छोटा बेटा सुवाहुनामी हुआ तो राजाने राज्यके नि-मित्त मन्दालसा से मांगा। मन्दालसा ने अङ्गीकार किया परन्तु अपने प्रण की शोच और चिन्तना रही और एक पत्री यन्त्र की भांति लिखकर सुबाहु को देदी कि जब बड़ा कष्ट कुछ आन पड़े तो खोलकर पढ़ना। जब सुबाहु को राजगृही का अधिकार हुआ उसके सुख में मग्न हुआ तो मन्दालसा ने अलर्कजी से कहा अलर्कजी को सुबाहुपर बड़ी करुणा व दया हुई और विन्ता को किया कि कौन प्रकार से सुबाहु को संसार के जाल से छुड़ाकर भगवत् सम्मुख करना चाहिये सो काशी के राजा को आधा राज्य देनेको बाचा बोल दिया फौज चढ़वाई युद्ध भये पीछे सुबाहुको सामर्थ्य युद्धकी न रही शोच में पड़ा तब उस यन्त्र को जो माता ने दिया था पढ़ा उसमें लिखा था कि जब बहुत दुःख हो सत्संग करना चाहिये और यह संसार अनित्य है भगवत् नित्य और सचिदानन्दघन हैं ऐसे स्वामी को छोड़ कर जो अनित्य संसार में मन लगाते हैं सदा आवागमन के जाल में फँसे रहते और जो भगवच्छरण होकर भजन सुमिरण में रहते हैं सो भगवत् के परमपद को प्राप्त होते हैं। सुबाहु को इस वचन से कुछ ज्ञान होगया परन्तु सत्संग को भी विशेष जानकर दत्तात्रेयजी के पास पहुँचा उनके थोड़े ही उपदेश से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होकर सब राजकाज छोड़ अपने बड़ेभाई अलर्क के पास गर्या। हाथ जोड़कर विनय किया कि आप की कृपा से राज्य और संसार के बखेड़े से छूटकर भगवच्छरण हुआ हूँ आप राजगदी अङ्गीकार करिये। अलर्कजी बहुत प्रसन्न हुये और कहा कि हमको कुछ चाहना नहीं है केवल तुम्हारे छुड़ाने के हैतु यह उपाय किया था। अलर्कजी ने काशी के राजासे कहा कि सुचाहु ने तो राज्यको त्याग करिदया तुम राज्य करो उसने जो सब वृत्तान्त सुना व संसार की अनित्यता पर विचार किया तो उसने भी अङ्गीकार न किया अपने राज्य को भी छोड़कर भगवत् के शरण में आया और सबने ऐसा भगवत् के भजन व सेवा में मन लगाया कि थोड़ेही काल में परम आनन्द व परम पद को प्राप्त हुये॥

## कथा श्रुतिदेव बहुलाश्व की॥

श्रुतिदेव ब्राह्मण व बहुलाश्व राजा दोनों परमभक्त भगवत् के व ज्ञानी अयोध्या में हुये। जैसे अपने भक्षों के हेतु भगवत् अवतार धारण किया करते हैं तैसाही चरित्र इन दोनों भक्षों के निमित्त किया अर्थात् जब श्रीकृष्ण महाराज जनकपुर से द्वारका जाने को विदा हुये तो अयोध्याजी में आये। ब्राह्मण व राजा दोनों आगे जाकर मिले व दर्शन पाकर कृतार्थ हुये और दोनों ने अपने २ एह के पवित्र करने के हेतु विनय किया भगवत् ने विचार किया कि दोनों भक्त बराबर मेरे किसके जाऊँ किसके नहीं कृपायुक्त होकर सब ऋषीश्वर व सब सामान सहित दो रूप होकर दोनों भक्तों के एह को पवित्र किया चार महीने तक दोनों भक्तों के घर अयोध्याजी में रहे। एक का भेद दूसरेने न जाना। रातदिन नित्य नये भाव प्रेम से सेवा करते रहे विदा के समय अनपायिनी भिक्त का वरदान पाया।।

#### कथा उद्धव की॥

उद्धव परमभागवत और ज्ञानी हुये यद्यपि श्रीकृष्ण महाराज कृपा-सिन्धु उनको मन्त्री व एकान्ती मित्र व नगीची नातेदार समभते थे तथापि उद्धवजी सदा अपने दासभाव से सेवन करते रहे जब श्रीकृपा-सिन्धु महाराज ने त्रजगोपियों के बोध व समभाने के हेतु त्रज में भेजा तो गये व त्रजसुन्दिरयों को कि त्रजचन्द्र महाराज के वियोग से विना जल के जैसे मीन तड़फ़ड़ाती हैं सो दशा थी उन विरहिनियों को ज्ञानव योग का उपदेश करने लगे परन्तु व्रजिकशोरियों के नयन व मन प्राण सब श्रीमनमोहन श्यामसुन्दर के रूप व माधुरी के अमृतसिन्धु में मग्न और प्रेम व स्नेह के रस से छकी व मतवारी थीं वह उपदेश उद्धवजी का तनक भी उनको न लगा और यह वचन बोलीं॥

सो॰ सजल मेघ तन श्याम, अधर सुघर मुरली धरे। मोहीं सब वजवाम, श्रीर न जानति ब्रह्म हम ॥ १॥ ऐसे ऐसे उत्तर प्रामाणिक दिये कि उद्धव का ज्ञान व योग धूलि में मिलगया ऋौर प्रेम में बेमुध व विह्वल होकर व्रजवल्लभा ओं के चरणों में लोटनेलगे क्या जाने उस अपने ज्ञान और योग भूले हुये को ढूंढ़ने लगे होंगे कभी उनके दर्शन से अपने आपको कृतार्थ मानकर अपने भाग्य की बड़ाई करते थे और कभी उस परमानन्द से कि जो गोपियों को प्राप्त था अपने आपको भाग्यहीन जानकर अपने भाग्य से लड्ते थे कि मैं इस वर्ज में गोपवधू क्यों न हुआ सो उद्धवजी गोपियों के प्रेम से बेसुध होगये तो कुछ आश्चर्य नहीं वयोंकि आप व्रजभूषण महाराज ने ऐसी ईश्वरता व प्रभुता से युक्त की कि ब्रह्मादिक भी जिसका पार नहीं पाते ऐसे उनके प्रेम में मग्न हैं कि अपने परमधामको छोड़कर उन के हेतु नरशरीर धारण किया फिर उनकी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता पर भी अधिक से अधिक जानकर सब प्रकार से उनकी इच्छा व चाह को पूर्ण किया भौर उनके अनुकूल चरित्र किये और अबतक ऐसे वशवतीं हैं कि जो कोई उनके चरित्रों को कैसाही पातकी व अपराधी पढ़ता है अथवा सुनता है उसके हृदय में आजाते हैं निश्चय करके व्रज-सुन्दरियों का चरित्र संसारसमुद्र से पार उतारने के हेतु ऐसा बड़ा ज-हाज है कि अच्छे व बुरे कर्मरूप पवन की भोक नगीच नहीं आती नहीं मालूम कि कितने असंख्य जीव उसके प्रभाव से इस जन्म मरगारूपी घोर नदी से पार हुये और आगे होंगे जब उद्धवजी ने ऐसा प्रेम ब्रज-नागरियों का देखाँ तो अपने ज्ञान व योग को तुच्छ जानकर मथुरा को सिधारे ख्रीर सब वृत्तान्त श्रीनटनागर व्रजचन्द्र महाराज से निवेदन किया वाह वाह धन्यहै गोपियों का प्रेम कि जब आपने वह वृत्तान्त सुना तो यद्यपि हर्ष शोक,दुःख सुख व माया श्रीर मन से परे हैं परन्तु उस प्रेम में ऐसे मग्न होगये कि जिस प्रेमका प्रवाह हृदय से उमँगकर नयनरूपी भर्ना से प्रवाहवान् होकर निर्गुण, निराकार, निरञ्जन, निर्द्रन्द्र, निर्मोह, निर्लेप नाम और गुणोंको बहाता हुआ कपोलोंपर होकर वैजयन्ता और -पीताम्बर को भिजाता हुआ वक्षस्थल से चरणकमलों तक पहुँचा। पीछे जब क्रपासिन्धु महाराज मथरा को छोड़कर द्वारका को पधार तो उद्भव जीने चरणसेवा न छोड़ी व साथ गये। जब यादव लोगोंको शाप हुआ तो

भगवत्ने क्रपाकरके ज्ञान उपदेश कियाव भक्तिका वरदान देकर बदरिका-

कथा बाल्मीकि स्वपच की॥

बाहमीकि श्वपच भगवद्धक ज्ञानवान् हुये जब राजा युधिष्ठिर ने इन्द्र-प्रस्थ में राजसूययज्ञ किया तो भगवत् से पूछा कि कैसे परीक्षा होगी कि यज्ञ पूर्ण हुआ ? भगवत् ने कहा कि जब हमारा शंख आपसे बजे तब समभलेना कि यज्ञ पूर्ण और सिद्ध हुआ। राजाने शंख को भगवत् आज्ञा के अनुसर यज्ञस्थान में स्थापित किया उस यज्ञ में जितने पृथ्वीपर ब्रा-हाण, ऋषीश्वर, ज्ञानवान्, राजा व रङ्क आये थे सबका सत्कार दान व मानसे करके राजा युधिष्ठिर ने सन्तुष्ट किया व सबको यथायोग्य रीति से भोजन कराया परन्तु शंख न बजा तब संदेह से युक्र होकर श्रीकृष्ण महाराज से कारण पूछा तब आज्ञा हुई कि मालूम होता है कि किसी भक्न ने अपनी जूठन से इस यज्ञ को सफल नहीं किया इसी कारण से शंख नहीं बजा। राजा ने विनय किया कि महाराज सब देशोंके ऋषीश्वर श्रीर ब्राह्मण श्राये क्या उनमें कोई तुम्हारा भक्त नहीं था ? भगवत् ने कहा कि उन ऋषीश्वर और ब्राह्मणों से पूछना चाहिये सो राजा ने सब से पूछा तो किसीने ऋषीश्वर और किसीने परिडत और किसीने वेदपाठी अगर किसी ने ब्रह्मवादी और किसीने कर्मेष्ठी अपने आपको बतलाया परन्तु भगवत् उपासक किसी ने न कहा तब राजा वा द्रौपदी व अर्जुन सब ने बड़ी प्रार्थना से भगवत् से पूछा कि महाराज्ञ भक्त को बतलावी तब उन्होंने बाहमीकि श्वपचं को बतलाया तब अर्जुन व भीम आदि राजा के भाई उनके घर गये व प्रणाम करके अपने घर आने के हेतु विनय किया। बाल्मीकिजीने पहले बहुत प्रार्थनाही से नाहीं किया पीछे भगवत् की इच्छा समभकर राजा के घर ऋषि। राजा युधिष्टिर व भक्न-वत्सल महाराज ने बड़े आदर व सन्मान से उनको बैठाला। द्रौपदी आप थाल भोजन का तैयार करके लाई व जब बाल्मीकिजी ने भोग लगाया शंख थोड़ा बजा। भगवत् ने छड़ी शंखपर मारी व आज्ञा को किया कि अब किसहेतु थोड़ा बजता है ? शंखने विनय किया कि महाराज द्रीपदी से पू-छना चाहिये। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर विनय किया कि मेरा अपराध सब कर्क़े हैं किसहेतु कि जितने भोजन अलग अलग कई प्रकार के बाल्मीकि जी के आगे गर्थे उन सबको एक में मिलाकर भे ग लगाया हमको बुरा मालूम हुआ और मन में कहा कि बाल्मीकिजी नाना प्रकार के भोजन के स्वाद को कुछ नहीं जानते हैं इसीसे सब को एक में मिलाकर खाते हैं। भगवत ने कहा कि अब आगे पर भूलकर भी भगवद्धकों को बुरा और उनके आचरण पर दोष विचार करना न चाहिये। पीछे शुद्ध व विश्वासयुक्त चित्त से भोजन कराया तो शंख अच्छी उच्चध्विन से बजा व राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ शोर भगवद्धि व प्रताप भक्तों का सारे संसार में पहुँचा भजन भाव की प्रवृत्ति अच्छे प्रकार हुई सच बात है॥

चौ० हरिको भजै सो हरिको होय। जाति पाति पूछै नहिं कोय॥
महाभारत में भगवत् का वचन है कि जो चारों वेद का जाननेवाला
है परन्तु मेरा भक्र नहीं तो उससे जोकि चाएडाल और पतित भी है
और मेरा भक्र है तो वही मेरा प्यारा है उसीको देना चाहिये और वही
मिलने के योग्य है और उसीका पूजन उचित है जैसा मेरा॥

कथा इतिदेव की॥

ज्ञानदेवजी परम भागवत विख्यात हैं जिसके चेले नामदेव व तिलोचनजी सूर्य व चन्द्रमा के सदृश हुये। काव्य उनका सरस्वती व गङ्गा की भांति जगत् को पवित्र करता है। ज्ञानदेव के पिता घर को छोड़कर किसी संन्यासी के पास गये व यह कहा कि हमारे घर स्त्री नहीं है हम संन्यास लेंगे यह कहके संन्यासी होगये। उनकी स्त्री पीछे पहुँची व सं-न्यासी से भगड़ा बखेड़ा करके उनको घर ले आई। दूसरे ब्राह्मण सजा-तियों ने उनको जाति से अलग करदिया कि यह संन्यासी होगया जाति में नहीं मिलसका सो अलग रहे। तीन लड़के जन्मे बड़े बेटे जो ज्ञान-देव थे लड़काई से श्रीकृष्ण महाराज के चरणकमलों में उनकी प्रीति थी ब्राह्मणों के पास जो वेद पड़ने के हेतु गये तो किसी ने न पड़ाया कि जातिसे बाहर है वेद पढ़ने का ऋधिकार नहीं । ज्ञानदेव जी ने कहा कि ब्राह्मण होना कुछ वेद पढ़ने पर सिद्धान्त नहीं है कि पशु पढ़ सक्ने हैं सिवाय इसके वेदको भगवत् से अधिक कोई नहीं जानता और वह सब में सब जगह प्राप्त है यह कहकर एक भैंसे को वेद पढ़ने की आज्ञा दी उस भैंसे ने पढ़ना वेद का आरम्भ किया और कई शाखाको ऐसी शुद्ध वाणी से कि किसी ब्राह्मण को स्मरण न था पढ़ सुनाया वे लोग यह वृत्तान्त देखकरू भगवद्भक्त में विश्वासित होकर चरणों में गिरे ज्ञानदेव जी ने उनपर देया की ऋौर भगवद्भक्ति की शिक्षा की ॥

#### कथा लड्डूस्वामी की॥

ल र्डूस्वामी परम भागवत भगवत् रङ्गमें रँगेहुये और सब में उसी भगवदूप के चिन्तवन के करनेवाले हुये दुःख सुख से अलग होकर जहां तहां विचरते रहते थे संयोगवश ऐसे देश में पहुँचे कि जहां तिनक लेश भगवद्भिक्त का न था और वहांके लोग दुर्गा की प्रसन्नता के हेतु मनुष्य का बिलदान देते थे। लड्डूस्वामी को मोटा चिकना देखकर काली की मेंट के हेतु लेगये सो भगवत् अपने भक्तोंकी सहाय के हेतु सदा साथ रहते हैं सिवाय इसके लड्ड्स्वामी की दृष्टि में दुर्गा भी भगवदूप थी इसहेतु वह प्रतिमा काली की फटगई व दुर्गा भयंकररूप से प्रकट हुई सब दृष्टों को तरवार से वध किया और भगवद्भक्त के दर्शन से अति प्रसन्न हुई। भगव-द्रिक्त का प्रताप दिखाने के हेतु उनके सम्मुख नृत्य किया और चरणों को दण्डवत् किया। यह वृत्तान्त दुर्गा महारानी के विश्वास व सहाय का वहां के रहनेवालोंने देखा तो आधीन हुये और भगवद्भक्त को अङ्गीकार किया॥

#### कथा नारायणदास की॥

नारायगादास उत्तरदेश में बदरिकाश्रम के निकट परम भागवत नारायण्स्वरूप हुये। भक्ति व भजन में अत्यन्तनिष्ट थे। मन तो भगवत्-स्वरूप के चिन्तवनमें मग्न रहता था और मुखसे अनुक्षण भगवचरित्र श्रीर नाम लेतेथे। भगवद्भिक के प्रवृत्त व गुप्तचरित्र व भाव के कहनेवाले एकही हुये। भक्नोंकी सेवा भगवत्के सदृश किया करते थे। बद्रिकाश्रमसे दर्शन के हेतु मथुराजी में आये केशवदेवजी के दरवार में रहने लगे। एक दिन सोचा कि जो लोग केशंवदेवजी के दर्शन को आते हैं उनका मन जूतियों की चिन्ता में रहता होगा सो उनकी रखवारी करना आरम्भ किया व उनके प्रताप व महिमा को कोई जानता नहीं था इस हेतु किसीने इस सेवाके करने में बर्जना व प्रार्थना को न किया। एकबार एक दुष्ट बड़ी भारी गठरी उनके शिरपर रखवाय के लेचला राह में किसी ने पहिचानकर साष्टाङ्ग दण्डवत् किया तब वह दुष्ट लिजत होकर अपराध क्षमा कराने लगा। आपने कहा कि इस शरीर से किसीका कुछ काम निकले सोई लाभ है तुम शोच मत करो तब वह रोनेलगा चरणों में गिरपड़ा नारायणदासजी ने उसको भगवज्रिक्त का उपदेश करके एकक्षण में भगवद्भक्त व सब अप्राधों से निर्मल करदिया,। सत्य करके भगवद्भक्तों को सब कुछ सा-मर्थ्ये है जो चाहें सो कर दिखलावें जो किसीको यह शङ्का होय कि ऐसे

अपराधी पर ऐसी कृपा किसहेतु करी सो यह लक्ष्मा व धर्म शुभदर्शन व साधुता का है जैसे मेघ की दृष्टि गाली देनेवाले व स्तुति करनेवाले को बराबर है इसी प्रकार भगवद्भक्षों की कृपा सबपर बराबर होती है॥ क्या किन्हरदास की ॥

किन्हरदास परम भागवत भजनानन्द हुये। भगवद्धकों की कृपा से निज भगवत्स्वरूप की माधुरी का उनको लाभ हुआ गुरु के शरण हो-कर भगवद्धाक का स्वरूप अच्छा जानकर संसार के सब धर्म छोड़ि देये वस्तु व अवस्तु, भूठ व सांच, ज्ञान व अज्ञान, सार व असार को विचार कर सारे जीवन को भगवदूप जानकर निश्चय किया जैसे लोग बतलाया करते हैं कि फलाने वृक्ष की शाखापर वह चन्द्रमा दिखाई देताहै और चन्द्रमा उस शाखा से लाखों कोस पर है इसी प्रकार किन्हरदास कहने मात्र को संसार में होकर वास्तव करके अलग थे कवहीं किसी को कठोर व दुर्वाच्य न कहा भगवत् और भक्षों के चरित्र सदा वर्णन करते थे॥

कथा पूर्णदास की ॥

पूर्णदासजी की महिमा कौन वर्णन करसके जिन्होंने हिमाचल पर्वत में गङ्गाकिनारे योग के प्रकार से समाधि लगाकर भगवत के ध्यान में मन लगाया और रीछ व व्याघ्र आदि का कुछ डर न किया। प्राणायाम की विधि से प्राण को जीतकर जीवन मरण अपने वशमें करिलया साक्षी शब्द व पद निर्वाण उपासनाके उनके बनाये हुये बहुत हैं व विख्यात हैं॥ सोरहीं निष्ठा॥

वैराग्य व शान्त के वर्णन में जिसमें चौदह भक्कों की कथा हैं॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की बिन्दुरेखा को दगडवत् करके श्रीनारायण श्रवतार की वन्दना करताहूं जिन्होंने बदिरकाश्रम में वह श्रवतार
धारण करके तप श्रीर वैराग्य की प्रवृत्ति संसार में फैलाई। जाने रहो कि
तीत्र वैराग्य के परिपक्ष होने पीछे शान्त की पदवी प्राप्त होती है इस हेतु
पहले वैराग्य का स्वरूप तिस पीछे शान्तरस का वर्णन इस निष्टा में लिखा
जायगा। सब कोई इस बात को जानता है कि विना एकाय होने मनके
भगवत् नहीं मिलता श्रीरमन एकाय तब होताहै कि सब सम्बन्धसे श्रलगः
व त्याग होय सो गीताजी में जब श्रर्जुन ने भगवत् से प्रश्न किया कि मनका
रोंकना ऐसा कठिन है कि जैसा कोई वायुके पकड़ रखनेका यल करे क्योंकि
मन चश्रल व बलदान् व हठवाला है तब भग्वत् ने उसके उत्तर में कहा

कि अभ्यास व वैराग्य से मन पकड़ा जाता है इसहेतु त्याग मुख्यसाधन है सो स्वरूप उस वैराग्य का सूक्ष्म यह है कि सार को महण करना व असारको छोड़देना परन्तुव्याससूत्रों में उस वैराग्यकी दो अवस्था लिखी हैं। पहली अपर कि उसको वशीकार कहते हैं उसका स्वरूप यह है कि संसारी सुख व आनन्द से लेकर स्वर्ग व ब्रह्मलोक पर्यन्त के सुख आनन्द से वैराग्य व त्याग होय व यद्यपि सूत्र के अक्षर से प्रकट कोई अर्थ इस अवस्था का मालूम नहीं होता परन्तु तात्पर्य उस सूत्र का चार प्रकार के निर्ण्य पर है प्रथम यतिमान अर्थात् सार और असार का विचार और उस के त्याग का उपाय १ दूसरा व्यतिरेक अर्थात् यह मनन करना कि इतना अवगुण अन्तर व बाहर का मिटगया और इतना और बाक्री है उनका भी त्याग चाहिये २ तीसरे इन्द्र अर्थात् जहांतक स्वाद व सुख व चाह सब देखे या सुनेहैं उनकी श्रोरसे मनको ऐसा रोंकनाकि फिर मन उनकी स्रोर न जावें ३ चौथे वशीकार अर्थात् सुख व स्वाद के चाह की तनक लस मनमें बाकी न रहे ४ दूसरी अवस्था का नाम पर है उसमें कोई विशेष निर्णीय नहीं स्वरूप उसका यह है कि माया से मिले हुये जो तीन गुण अर्थात् सत्व रज तम उनको त्याग करके केवल भगवत् सिचदानन्द घन पूर्गाब्रह्म परमातमा के साक्षात् स्वरूपमें मग्न होजाना और माया के गुणों से सर्वप्रकार वैराग्य होना इस निर्णय से लाभ यह हुआ कि भगवत् की प्राप्ति केवल वैराग्य से है जबतक सब स्वाद व सुखकी चाहसे वैराग्य न होगा तबतक कदापि भगवत् न मिलेगा और विचार से भी मालूम होताहै कि मन एक पात्र के सदृश हैं जबतक वह संसारी सम्बन्ध व सुख भोगके चाहसे भराहै तबतक भगवत् के आनेकी व निवास की कहां ठौर है जो सगवत् को उस मनरूपी पात्र को पूर्ण करना अङ्गीकार है तो दूसरे सब सम्बन्ध व सुखभोगकी चाहनासे खाली करनाचाहिये। शास्त्रों में जो यह बात लिखी है कि गृहस्थाश्रम के पश्चात् गृह त्याग करके वनवास करे तो आभिप्राय उसका यह है कि एहस्थीदशा में भगवज्रजन नहीं हो सका। जब सब संसार के कार्य से अलग होगा तब मन एकाय होकर भगवत् में लग जायगा जिस किसीका मन संसार से त्याग व भगवत् की भोर लगजाय तो वह त्याग इस परम्परा के अनुसार होय जो ऊपर लिए आये अर्थात् सार का प्रहण व असारका त्याग और उन दोनों के विचार में लगा रहे नहीं तो केवल इसका नाम कैराग्य नहीं कि घरवार स्त्री को छोड़कर फ़क़ीर होगये ख्रीर वाबाजी कहलाने लगे जो इसी का नाम वैराग्य हो तो वनजन्तु सदा वन में मान रहते हैं अथवा हजारों म-नुष्य ऐसे हैं कि दरिद्रता के कारण से शरीर पर वस्त्र नहीं न एक कीड़ी पास है व न स्त्री न बेटा तो वया वे भगवत् को पहुँचजाते हैं बरु सदा आवागमन के जाल में फँसे रहते हैं और जिनको सार व असार की विचार अनुक्षण रहता है और उनके यहण व त्याग में लगे रहते हैं उनको जो ग्रहस्थधर्म भी है तो सब संसारी सम्बन्ध वनके सदश हैं स्रोर सब लड़के बाले सत्संग व साधुसेवी हैं सो पुराणों में जनक व प्रहाद व राजाविल आदि की हजारों कथा व इस मक्रमाल में सैकड़ें। भक्नों की साक्षी है श्रोर जिनलोगों का मन कुटुम्ब व पीरवार में फँसा द्वश्रा है श्रीर सार श्रसार का विचार नहीं तो वे सब वस्तु को छोड़कर जङ्गल में चलेजावें तौभी हजार दुनियांदारों के बरावर हैं व मुमुक्षु साधक को एक बात यह भी जानकारी है कि सार व असार के विचार व यह कुटुम्ब के त्याग करने से मन निर्मल होकर भगवत्स्वरूप का प्रकाश जिस २ भांति प्रकट व साक्षात् होता जाता है उसी २ भांति परोक्ष व अभूत बात का जानना व सत्य होजाना वचन ऋाशीर्वाद व शाप ऋौर प्राप्त होजाना सामा मन वाञ्छित जोकि ऋणिमादिक ऋष्टिसिद्ध प्रसिद्ध की सम्बन्धी हैं यह सब ऋधिक होजाता है। जो तो उस विरक्त योगी का मन उन सिद्धियों की ऋोर लगगया तो सब जाता रहा फिर ठिकाना लगना कठिन है सो उस समय मनको ऐसा सम्हाले कि तनक भी मन उन सिद्धियों में न लगे ऐसा त्याग करे कि जैसे वान्त व विष्ठा को घिनावना जानकर छोड़ देंते हैं जो उस समय सम्हल गया तो तुरन्त वाञ्छितपद को पहुँचगया। जो उन बटमारों ने तूट लिया तो सातवें पाताल को गया व यद्यपि शान्तरस का स्वरूप वैराग्य में मिला प्रकट होताहै परन्तु उप-निषद् और रस शास्त्र के अनुसार शान्तरस अलग स्थापित किया है इसहेतु रसों की पद्धति के अनुसार से उस शान्तका वर्णन लिखा जाता है। आरम्भमें प्रकट होने सब रसों के हेतु चार सामग्री अर्थरत् विभाव, अनुभाव, सारिवक व व्यभिचारी जिलीगई सो इस शान्तकी प्रथम सामग्री विभाव में भगवत् सब मङ्गल व आनन्दकी खानि अनिगनत ब्रह्माएडों का नायक व रचनेवाला असंख्यात जीवों को व सब जीनने बाला तीनोंकाल में विराजमान जिसका नाम पाप य महाकष्ट से छुड़ाने

वाला परमानन्द के देनेवाले जो गुण हैं तिनकी राशि जिसके बरावर अथवा अधिक दृष्टान्त को कोई नहीं पूर्णब्रह्म, परमात्मा, सिच्चदानन्द्यन, भगवत् अपना इष्टदेव वह तो विषयालम्बन है और शिव सनकादिक नारद अथवा दूसरे भक्त आश्रयालम्बन हैं व साम श्री दूसरी अर्थात् अनुभावदृष्टि नासा के अग्रपर व ध्यान अनुक्षण व सब और से निर्मल व दुःख सुख का त्याग इत्यादि व सामग्री तीसरी अर्थात् सात्विक की जो जो अाठ दशा हैं उनमें से एकदशा मूच्छी की नहीं होती और सात यथा कथि अत् समयपर होती हैं व सामग्री चौथी व्यक्तिचारी में समृति व निर्वेद इत्यादि कई दशा योग्य इस रस के किसी समय में प्रकट होकर जाती रहती हैं। स्थायीभाव इस रस का वह है कि सबमें बराबर दृष्टि हो व ब्रह्मजोक तक के सुर्खों से अनराचि होय। जिन भगवद्भकों की वैराग्य के प्राप्त होने पीछे शान्तरस में दढ़ स्थिति का संयोग पहुँचा उनके लक्षण यह हैं कि किसी जीव से वैर नहीं रखते सबके मित्र, सब पर दया करनेवाले होते हैं अहंकार व गर्वसे रहित व दुःख सुख दोनों को बराबर जानते हैं। सहनशील व सब श्रोर से चित्त सन्तुष्ट भगवत्के ध्यान में श्रनुक्षण मन लगा हुआ दृढ़ और अनन्य विश्वास भगवचरणों में सब इन्द्रिय भगवत् स्वरूप में मग्न किसी को उनसे दुःख नहीं पहुँचता न आप किसीसे दुः खी होते हैं। सुख, क्रोध व भय से जो भांति भांति की चिन्तना मन में उत्पन्न होती हैं उनसे छूटेहुये न कुवहीं प्रसन्न होते हैं न अप्रसन्न न कबहीं किसी बात का शोच करते हैं न किसी वस्तु की चाहना मन विमल व एकाय अच्छे व बुरे से अलग बुद्धिमान् व पवित्र शत्रु मित्र दोनों से बराबर संसार से व संसारी कार्य करने से अलग व अनरुचि मान व अपमान, निन्दा व स्तुति, दुःख व सुख, शीत व उब्णकाल को सम करके मानते हैं। क्षुधा शान्त के हेतु थोड़ेही से सन्तुष्ट होते हैं घरबार से न्यारे बुद्धि निर्मल व तीक्ष्ण यह सिद्धान्त रुलोकों में से थोड़े से रुलोकों का अर्थ लिखागया स्तुति व बड़ाई शान्तरस् व वैराग्य की लिखने व कथन में नहीं आयसकी जिस किसीको जानने और सुनने की विशेष त्रीति होथ सब पुराणों से मालूम करसका है। हे श्रीकृष्णस्वामी! कहां में और कहां शान्तरसंकी पदवी । यद्यपि आपकी कृपा से सब कुछ लाभ होसका है कि एक निमिष में मशक को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मशक क्रीर तृगा को कालिश क्रीर कुलिश को तृगा करसके हैं परन्तु अपने

अपराध व अपकर्म की ओर देखता हूं तो किसी बात के निमित्त नहीं कह सक्रा जो निर्लज होकर वैराग्य व शान्त माँगूं तो यह शोच होता है कि उस श्यामसुन्दर नवलिकशोररूप अनूप के चिन्तवन के हेतु क्यों न प्रार्थना करूँ कि जिसके ज्ञान और वैराग्य दोनों सेवक व दास हैं अरे मन ! इस रूप ऋौर समाज के चिन्तवन में जो तू लगे तो तेरी पदवी का कोई नहीं कि चित्रकूट के निकट मन्दाकिनी के किनारे पर एक वन परम शोभायमान तमाल, कदम्ब, आम, चम्पा व मौरसरी इत्यादि वृक्षों का है और उन वृक्षों के मध्यमें जो चार वृक्ष एक वट दूसरा पीपल तीसरा प्रक्ष चौथा तमाल है उन पर भांति भांति की बहुत लिलत हरी लता रङ्ग रङ्ग के सुगन्धित फूलों की छाई हुई उन वृक्षों के नीचे इन्द्रादिक देवताओं ने भीलरूप बनाकर परम शोभन कुटी रची है और उस कुटी के आगे बड़ी एक वेदी है कि श्रीजानकी महारानी अखिलब्रह्माएडेश्वरी ने देवताओं के बनाने पीछे अपने श्रीहस्तकमल से उसकी शोभा को रचा है। उसके चारों श्रोर फुलवारी में रङ्गरङ्ग के फूल रायबेल, चमेली, दवना मरुश्रा व मदनवाण श्रादि के ऐसी सुन्देरताई के साथ हैं , िक जिस ओर दृष्टि जाती है बरबस मन अटकता है उसके बीच में श्री-रघुनन्दन स्वामी शान्तस्वरूप शोभाधाम कि जिनके मुख की शोभा के आगे नीलमािण, कमल, घन व चन्द्रमा की उपमा फीकी है मुनिवेष बनाये हुये जटामुकुट शिरपे हैं श्रीर उसमें फूल जगह २ श्रीमहारानी जी ने गूथे हैं कानों और हाथों में फूलों के आभूषण, वनमाला गले में, धनुष बाण धारण किये विराजमान हैं वाम अङ्ग श्रीजनकनिद्नी शो-भित, लक्ष्मण महाराज शस्त्र धारण किये सेवा में हाथवांधे तत्पर हैं, चारों श्रोर मुनि बैठे हैं, कुछ प्रश्लोत्तर होरहा है ॥

दो॰ लसतमञ्जु मुनिमग्डली, मध्य सीय रघुनन्द । ज्ञानसभा जनु तनु धरे, भक्र सिचदानन्द ॥ १॥

कथा रिन्तदेवजी की ॥ रिन्तदेवजी राजा दशकन्त के वंश में ऐसे परमभागवत

रिनतदेवजी राजा दशकनत के वंश में ऐसे परमभागवत हुये कि राज्य करते समय सम्पूर्ण राज्य की आमदनी को ब्राह्मणसेवा व यज्ञ दान इत्यादि में लगादिया और जब राज्य व संसार की असार जानकर त्याग किया व स्त्री पुत्र सहित वन में जाकर भगवद्भजन करने लगे तो इस दशा में भी जो कुछ मिलजाता तो याचक व भूखे को उठादेते थे। एकवेर श्रद्वाईस दिन पीछे थोड़ासा नाज भगवत् इच्छा से मिला उसके तीन भाग करके भगवत् अर्पण करके भोजन करने बैठे तवतक एक ब्राह्मण श्रागया श्रौर भोजन यांचा राजाने श्रपना भाग उठाके दिया तिस पीछे एक शह आया राजा ने अपने लड़केका भाग देदिया फिर एक म्लेच्छ ने यांचा उसको स्त्रीका भाग उठादिया श्रीर श्रानन्द होकर भगव द्रजन करनेलगे । भवगत्ने जो राजाको भजन व वैराग्य व दयामें टढ़ देखा तो प्रसन्न हुये साक्षात् दर्शन दिये बड़ी कृपा करके आज्ञा की कि जो चाहना होय सो मांगो। राजा ने विनय किया कि सिवाय भक्ति के और कुछ चाहना नहीं है सो अपनी भक्ति दीजिये और यह संसार भांति भांति के दुःख व पीड़ा में फँसा है तो दूसरा वर यह मांगत। हूँ कि सबका दुःख मुभको मिले व मेरे भाग्यमें जो कुछ सुख हो सो सबको मिले। भगवत् इस परोपकार व दयापर अधिक प्रसन्न हुये व जो पद परमयोगियों को मिलता है सो उनको दिया। जाने रहो कि जो कोई भगवद्भजन से विमुख हैं उनको सब सुख व ऐश्वर्य संसार के दुःखरूप होजाते हैं और जो भगवद्भक्त व भजनानन्द हैं उनको सब दुःख व पाप सब सुख व पुण्य परमानन्दके सदृश हैं॥

## कथा परशुरामजी की॥

परशुरामजीने अपनी भिक्तके प्रतापसे जङ्गल देशके जङ्गली लोगों को इस प्रकार सत्संगी व पार्षदरूप कर दिया कि जिस प्रकार चन्दन के वृक्षों की हवा सारे वनको चन्दन कर देती है अथवा जैसे बहुकाल का अन्धकार दीपकसे तुरन्त दूर होजाय। श्रीभट्टजी व हरिट्यासजीका जो परम्परा मार्ग था उसीपर चलते थे। भगवत्कथाकीर्तन का ऐसा नियम था कि हजारों को भगवत्सम्मुख करिदया। भिक्त व माला, तिलक की प्रवृत्ति चलाई व राजधानी में रहकर सब ऐश्वर्य प्राप्तथा परन्तु उस सब वैभव संसारी से ऐसा वैराग्य था। कि सबको तुच्छ जानते थे सो यह दोहा बनाया उन्हीं का है।।

दो० माया सगी न मन सगो, सगा न ये संसार। परशुराम, या जीवको, सगो सो सिरजनहार॥

कोई साधु इनकी परीक्षा को गया व कहा कि आपको भगवत्से प्रीति है ते इस वैभव से क्या काम है अलग भजन करना चाहिये। परशुराम जी आभिप्राय उस् साधु का जानगये और सब छोड़ कर कोपीन बांधके एक पहाड़ की गुफामें जा बेठे भगवद्भ जन करने लगे। संयोगवश वहां एक वनजारा आगया और बहुत धन व पाल की और राजाओं की सामां सब मेंट करी। वह साधु अच्छी प्रकार समक्तगया कि परशुराम जी को कुछ चाहना वैभव की नहीं है परन्तु भगवत् इच्छा से आपसे आप आते हैं परशुराम जी के चरणों में पड़ा लिजित हो कर विनय किया कि मैं अज्ञतासे बोला मेरा अपराध क्षमा की जिये आपका प्रताप जाना सत्य करके भगवद्भक्त जितना ऐश्वर्य का त्याग करते हैं उतनी ही और बढ़ती होती है तो जो संसारी सुख के चाहने वाले जितना भगवद्भ जन में लगेंगे उतना ही वैभव सुख उनको मिलेगा और सिवाय उसके परमनिधि भगवद्भक्ति भी उनको लाम होगी॥

कथा गंका बांका की ॥

रांकाजी परम दैराग्यवान् भगवद्भक्त हुये श्रीर बांका उनकी स्त्री रांका जी से अधिक भक्तथी। पण्ढरपुर जहां नामदेवजी का घरहै तहांही उन का घर था। जङ्गत्त से लकड़ी लाते बेंच के निर्वाह करते दिनरात सिवाय सुमिरन भजन के और कुछ धन्धा नथा। एक दिन नामदेवजी ने भगवत् से विनय किया कि बड़े शोच की बात है कि रांका बांका दोनों परम भक्त ऐसे खाली हाथों से दिन कार्टे। भगवत् ने कहा कौन उपाय किया जाय कि वे कदापि धन अङ्गीकार नहीं करते सो अपनी आंखों तुम यह जीला देखनेव यह कहकर नामदेवजी को अपने साथ वनमें ले गये और जिस राह रांका बांका लक्षड़ियों के लेने के हेतु जाते थे उस राह में एक थैजी मुहरों की डालदी। रांकाजी की दृष्टि जो उसपर पड़ी तो विचार किया कि श्री पीछे आती है ऐसा न हो कि उनको लोभ इस द्रव्य का होजावे इस हेतु उसपर घूलि को डालदिया। स्त्री जो रांकाजी के निकट पहुँची तो पूछा कि तुम घूलिमें क्या देखतेथे। रांकाजी ने वृत्तान्त देखने मुहरों की थैलीका व अपने विचार का सब कहा। स्त्रीने पूछा कि महाराज मुहर व धूलि में क्या भेद है और धूलि पर धूलि डालना क्या प्रयोजन था ? रांकाजी बहुत प्रसन्न हुये और अपनी स्त्रीका बांका नाम धरा और कहा कि तेरे वैराग्य ने मेरे वैराग्य प्रभी धूलिको डाल दिया। भगवत मे नामदेवजी से कहा कि देखों कैसा वैराग्य दोनों भक्नों का है फिर पीछे भगवत् व नामदेवजी ने भार लकड़ी का बटोरकर इकट्टा करदिया कि भना कुछ सेवा होय। संका वांका ने उन लकड़ियों को किसी दूसरे का बटोरा समभकर हाथ न लगाया व खाली हाथ घरकी चले आये और यह निश्चय विचारा कि आज महरें दृष्टि में आई उनके असगुन से लकड़ी भी हाथ न आई जो उन मुहरों को हाथ लगाते तो न जाने क्या होता। भगवत ने वह लकड़ी बटोरी हुई को रांकाजी के घर पहुँचादिया व रांकाजीने भगवत का भेजा जानकर अङ्गीकार किया। पीछे भगवत ने दर्शन दिया और कुछ वस्त्र के अङ्गीकार करनेको आज्ञा किया। रांका रूप अनूप व छिन माधुरी को देखकर ऐसे दर्शन में बेसुधि व मग्न होगये थे कि कुछ भान न था इसहेतु भगवत् ने आज्ञा की तिसका उत्तर न देसके और नितान्त भगवत्प्रसाद को भगवदूप जानकर अङ्गीकार किया पीछे रांकाजीने नामदेवजी से कहा कि महाराज उस शोभाधाम परमसुकुमार व फूल से भी कोमल अङ्गवारे को कएटक व अनेक भय से युक्र जो वन तिसमें लेजाना और परिश्रम देना तुमको कैसे अच्छालगा ? नामदेवजी और रांकाजी दोनों भगवद्बालरूप के उपासक थे सो भगवत् उनकी उपासना के अनुकूलरूप से प्रकट हुये॥

कथा रघुनाथ गोसाई की॥

रघुनाथ गोसाई की भिक्त ऋौर भाव की बड़ाई कौनसे कही जाय कि जिसकी सेवा आप भगवत् ने करी और सदा भगवत् की परिचर्या में त-त्पर रहते थे। उत्कल देश में ऋोड़ेसे नगरके रहनेवाले थे ऋौर धन सम्पत्ति बड़ी घर में थी सबको असार व अनित्य समभकर छोड़िदया और जग-न्नाथपुरी में रहनेजगे।बाप उनका पुत्र के स्नेह से सदा कुछ द्रव्य व सामां उनके खर्च के हेतु भेजता परन्तु कुछ अङ्गीकार नहीं करते केवल भगवत्-रूप के रस में छकेहुये अपने गुरु महाप्रभुजी की सेवा में तत्पर रहकर श्रीर श्रीजगन्नाथराय स्वामी के दर्शन करके भन्ने बुरे व उष्ण व शीतन समय के धर्म से अलग रहते। एकबेर जाड़े के समय में ठंढ लगी श्री-जगन्नाथराय स्वामी ने कृपा करके बानात निज अपनी सेवा की दी फिर एकवेर अतीसार का दुःख हुआ श्रीजगन्नाथरायजी ने जैसे माधवदास जी की सेवा करीथी उसी प्रकार इन गोसाईजीकी करी। गुरुने वृन्दावन -वास की आज्ञा करी तब श्रीवृन्दावन में आये और राधाकुएंड पर विश्राम किया। सदा भगवत् के मानसीपूर्जन में रहते थे अौर अविसुधा में अके क्निरात भगवन्नाम का वर्णन व कीर्त्तन का मन विश्रास था। एक बेर दूध भात जो मानसीभोक भगवत् को लगाया तो ध्यान में आप भी

महाप्रसाद खाया। बहुत भोजन करने से गरिष्ठता हुई बीमार होगये। वैद्य ने नाड़िका देखकर कहा कि दूध व भात खाने के कारण से यह दुःख उत्पन्न हुआ है। श्रोषध पाचक व गरिष्ठता दूर करने की करी जाथ सो श्रोषध भी लिखा। गोसाई जी ने उत्तर दिया कि जिस भोजन से गरिष्ठता हुई है वही भोजन श्रज्ञानरोग के वास्ते श्रोषध सिद्ध व सदा जीने के हेतु श्रमृत है सो श्राप श्रोषध श्रपनी श्रपने पास रिखये श्रोर मुक्तको जिस दशा में हूँ उसी दशा में छोड़ दीजिये। वैद्य को विश्वास हुआ चरणों में पड़ा। वाह वाह इस चिन्तन व ध्यान की सिद्धता को कि भगवत् सबको ऐसा करें श्रोर कुछ भाग उसमें से इस दास को भी देवे॥

कथा श्रीधरस्वामीकी ॥

श्रीधरस्वामी ने श्रीमद्भागवत की टीका ऐसी रचना करी कि परम अमृत भागवत का निज अर्थ विना परिश्रम सबको प्राप्त होने लगा। दू-सरे तिलककारों के तिलक से तो देव व खेंच प्रकट है अर्थात् जो कोई कर्म का उपासक था तो उसने भक्ति व ज्ञान के अर्थको भी कर्मकी आर लगाकर टीका किया और जो कोई उपासक भक्ति व ज्ञानके थे उन्होंने अपने २ मार्ग को दृढ़ करिद्या । किसीने मुख्य वेद अौर भागवत पर दृष्टि न किया परन्तु श्रीधरस्वामी ने तीनों काएड अर्थात् ज्ञान और भक्ति श्रौर कर्म वेद की पद्धति के अनुसार विना पक्षपात लिखा श्रौर जैसा अर्थ जिस जगह चाहिये अपने गुरु परमानन्दजी महाराज से बूक्तकर वैसाही लिखा और परमहंस संहिताको वेद की रीति के अनुसार हद रवला। जब वह टीका रचना होचुकी तो काशीपुरी में परिडतों की सभा हुई और दूसरे पिएडतों ने भी अपनी टीका को रख दिया और सब पिडत अपनी रचना को दूसरे की रचनापर श्रेष्टता बतलातेथे। श्रीधर-स्वामी को तनिक अहङ्कार व हठ अपनी टीका पर न था नितान्त सब पिंडतों के सम्मत से यह बात ठहरी कि बिन्दुमाधव महाराज जिस टीका को अङ्गीकार करें उसीकी प्रवृत्ति चलाई जाय सो सब टीकाओं को भगवत् के मन्दिरमें रखवाय दिया और दिन को बन्द करिंद्रया कुछ विलम्ब करके फिर मन्दिर जो खोला तो स्वामी श्रीधरजी के तिल्क पर -दस्तखत मंजूरीके मिले और सब ना मंजूर हुआ सबको विश्वास हुआ श्रीर वही श्रीघरी टीका चली व सबको श्रेङ्गीकार हुआ। श्रीधरस्वामी पहले से भगवत्के परमभूक थे जिस कारण से घर बार होड़ा सो यह

है कि धनवान् थे आगरे से कुछ द्रव्य सहित कहीं को जाते थे राह में ठग मिलगये और पूछा कि तेरे साथ कौन है उत्तर दिया कि रघुनन्दन स्वामी मेरा मालिक व जीवन आधार मेरे साथ है। ठगों ने आपसमें सम्मत किया कि यह आदमी अकेला है मारकर धन असवाव लूटिलेव सो एक जो हथियार चलाने को उद्यत हुआ तो औरघुनन्दन स्वामीको धनुषवाण लिये रक्षा के हेतु साथ देखा इसी प्रकार कईवार मन किया व हरबार उस रक्षक को साथ देखा। जब घर आये तो ठगों ने पूछा कि महाराज वह श्यामसुन्दर सुकुमार नवयोवन कौन है जो राह में तुम्हारी रक्षा करता रहा। स्वामी ने उसी घड़ी घरबार व धन सम्पत्ति को त्याग किया कि मेरे स्वामी को उसके हेतु क्लेश हुआ और वे ठग भी विश्वास करके भगवत्सममुख होगये॥

चौ॰रमाविलास रामं अनुरागी। तजत बमन जिमिनर बड्भागी॥

कामध्यजजी जाति के राजपूत व चार भाइयों में अपने आप परम भक्त व वैराग्यवान् हुये कि वन में रहकर सदा श्रीरघुनन्दन स्वामी की भजन सेवा में लीन रहतेथे किसी से कुछ मतलब व प्रयोजन न था। एक काल भगवत्प्रसाद के निमित्त नगर में आया करते थे और उसी घड़ी फिर चले जातेथे। एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि जो तुम साथ चल कर रानाजी के सरकार में हाजिरी देश्रावो तो तुम्हारा दरमाहा भी लिया जावे। कामध्वजजी ने उत्तर दिया कि जिस सरकार में नौकर हूँ तहां हाजिर रहता हूँ यह नहीं होसका कि वहां से गैरहाजिर होकर विमुखों में चेहरा लिखां ऊं। भाइयों ने कहा कि जब मरोगे दाहकर्म कौन करेगा ? उत्तर दिया कि वहही सब करेगा कि जिसका में दास हूँ यह कहकर वनको चलेगये। कुछ दिन पीछे जब अन्तसमय आया तो श्रीरघुनन्दन स्वामीकी आज्ञा से हनुमान्जी आये चन्दन अगर इत्यादि से दाहकर्म कामध्वजजी का किया श्रीरघुनन्दन स्वामी ने अपने भक्नों का प्रताप दिखलाने के हेतु एक चरित्र ऋाश्चर्य जटायु ऋौर शबरी के वास्ते यह किया कि जितने भूत प्रेत उस बाग में रहते थेसब कामध्वज की चिताका धुआं लंगने से पवित्र होकर परमपदं को चलेगये। एक प्रेत उस समय कहीं चलागया था जब आसा और अपने सजातियों को न पाया तो एक संन्यासी से समाचार सब सुनकर उसी भस्ममें लोटकर सद्दति को

गया। जाने रहे। भगवत्का ववन है कि मेरे भक्त तीनों लोकको पवित्र करते हैं और प्रयाग व गङ्गा आदि का यह वचन है कि हम सबके पाप व दुःख दूर करते हैं और हमारे पाप भगवद्रकों की चरणक्रपा से जाते हैं तो क्या आश्चर्य है कि भूत पिशाच इस्यादि शुद्ध होकर सद्गति को पहुँचे॥

कथा गदाधरदास की ॥

गदाधरदासजी परमभागवत् और ऐसे प्रेमी हुये कि विहारीलाल जी की सेवा और छवि अभिराम के देखने और शृङ्गारमें सदा आनन्द व लीन रहकर भगवद्भकों की रीति से सेवा तन मन से करते थे उदार श्रीर भगवचरित्रों के कीर्तन करनेवाले ऐसे हुये कि वर्णन नहीं होसका भगवत् में अनन्य विश्वास ऐसाथा कि स्वम में भी दूसरे देवता की ओर न देखा संसार को भगवद्भक्ति का बाधक संमक्तकर त्याग दिया व बुर-हानपुर के निकट एकबाग़ में आकर बैठेरहे लोगों ने बस्ती में चलने को बहुत विनय व प्रार्थना की पर न गये सदा भगवत् के ध्यान में मग्न रहा करते थे। एक दिन जल बहुत बरसा भगवत्ने अपने भक्तका क्लेश देख कर एक साहूकार को आज्ञाकी कि तुम मेरे भक्त के वास्ते मकान बनाकर उसमें टिकादेव मेरी आज्ञा जनादेव उस साहूकार ने एक मन्दिर बहुत दृढ़ व सुन्दर बनवाकर उसमें भगवत् आज्ञा सुना के बनसे ले आकर विराजमान कराया व श्रीर मकान साधुलोगों के टिकनेको व श्रानेजाने वालों के निमित्त बनवादिया। गदाधरदासजी ने श्रीलालाविहारीजी की मूर्ति अतिसुन्दर विराजमान करके साधुसेवा को आरम्भ किया जो कुछ आवे उसी दिन खर्च करदेते थे कुछ नहीं रखते थे परन्तु रसोइयां कुछ सामग्री इस विचार से कि प्रभात के समय भगवत् के भाग को अतिकाल न होजाय रखलिया करताथा। एकरात साधु आये उनकी रसोई के वास्ते सामग्री ढूँढ़ी गई गदाधरदासजी ने रसोइयां को बुलाकर पूछा उसने कहा कि भगवत् के भोग के वास्ते भोर की कुछ सामग्री को रखलिया है सो धरी है गदाधरदासजी ने आज्ञा दी कि उसी सामग्री से साधुओं की सेवा करो भगवत् के वास्ते कल्ह आयजायगी सो उसी घड़ी भगवद्भक्षी की सेवा हुई। प्रभात को तीसरे पहरतक कुछ न आया और भगवद्रीग भी न लगा। चेला लोग भूख से ज्याकुल होकर कहने लगे कि देखे। अत्यन्त खर्च करने से अवतक सब कोई भूखे हैं न जाने भगवत् क्रय गदाधरदासजी के हाथ से छुड़ावेगा । उसी समय एक साहुकार आगया उसने दो सो रुपया भेंट किये। गदाधरदासजीने कहा कि यह रुपया इन असन्तोषियों के शिरपर मारो कि हाय हाय कररहे थे। साहूकार उरा कि क्या यह रिस कुछ मेरे ऊपर है। गदाधरदासजी ने सब बृज्ञान्त उस साहूकार से कहकर उसकी तसल्ली करी कि वह आनन्द हुआ और भगवद्धकों का विश्वास करके भगवत् के शरण होगया। पीछे गदाधर-दासजी कुछ दिन वहां रहे फिर मथुराजी में आये ब्रजाकिशोर के रूप व छिब से बके हुये सत्संग व भगवत् सेवा में सब वयकम व्यतीत किये॥

कथा माधवदास की॥

माधवदासजी की भक्ति, महिमा, प्रताप, वैराग्य, शान्ति व भाव का वर्णन किससे होसका है जिस प्रकार वेदव्यासजी ने अवतार धारण करके वेदों का विभाग किया और पुराण बनाये और महाभारत व सूत्र इत्यादि को जगत् में प्रकट किया फिर उनका सार और सूक्ष्म करके श्रीमद्भागवत में वर्णन किया श्रीर भगवद्धकि श्रीर भागवत धर्म को संसार में प्रवृत्त किया। इसी प्रकार माधवदासजी ने मानो वेद-व्यासजी का अवतार लेकर भगवदाक्ते और चरित्रों का सब शास्त्रों का सार निकालकर जगत् में विख्यात किया और भगवन्नाम और लीला का कीर्तन करके हजारों लाखों को संसार समुद्रसे पार उतारा । श्री-े जगन्नाथरायजी के परम उपाप्तक श्रीर वैराग्यवान् श्रीर ब्राह्मणीं के नायक हुये । ये कान्यकुटन ब्राह्मण्ये जब स्त्री उनकी मरगई तो विचार किया कि यह संसार आगमापायी है मनोरथ यह किया था कि लड़का लड़की होंगे उनका व्याह शादी करेंगे और कुलकी वृद्धि होगी अब भगवत् ने यह चरित्र दिखाया निश्चय करके यह संसार ऋनित्य है और किसी का नहीं है यह शोचकर कि जो घर में हैं इनकी चिन्ता करना निपट अयोग्य है कि सबका आहार पहुँचानेवाला व पालन करनेवाला भगवत् है जो कोई अपना उपाय करे वह बुद्धिहीन है ऐसा निश्चय करके अरेर सब विकार संसारी छोड़कर अलग हुये और श्रीजगन्नाथपुरी में पहुँचकर भगवत् के दर्शन किये समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ रहे और जो मन भगवत् के रूप अनूप में दढ़ लगगया था इसहेतु भोजन की सामग्रीके न मिलनेसे विकले न हुये। तीन दिन बीते कि कुछ न खाया अर्रेर भगवत्का ध्यान करते एक जगह बैठे रहगये। भगवत् ने शोचा कि हमारे वास्ते नित्य हजारों मन व्यञ्जन ऋतिमधुर भोग का बनै ऋौर हाय

हाय हमारे भक्नको तीन दिनतक एक दाना भी न पहुँचा भक्नवत्सलताने बेचैन किया और उसी घड़ी निज अपने महाप्रसाद का थाल सोने का लक्ष्मीजी के हाथ भेजा। लक्ष्मी महारानी भोजन लेकर चलीं तो विचार किया कि पिता तो बालक के पालन से सुचित्त रहता है परन्तु ऐसी माता कोई नहीं कि थोड़े दिन के जन्मेहुये लड़के को पालन न करे। माधवदास भक्त के घर में जनमा हुआ बालक है उसका उपाय व सुधि भोजन की न लीगई तो बड़ी लजा की बात है इस हेतु लक्ष्मीजी माधवदासजी के पीछे गई व मनकार पायजेब और प्रकाश मुख का बिजली के सहशमा-धवदासजी को मालूम हुआ परन्तु भगवद्धवान में मग्न थे इसहेतु आंख न खोली। लक्ष्मीजी थाल रखकर चली आईं जब माधवदासजी ने थाल देखा तब आनिन्दत होकर भोग लगाया भोजन करके अपने भाग को सराहा और सोने के थाल को पत्ते के पनवाड़े की भांति एक आर डाल दियाथा । मन्दिर के पुजारी सब ढूँढ़ते हुये वहां पहुँचे । माधबदासजी को पकड़ा व वेंत मारा चले आये वह चोट वेंतकी भगवत्ने अपनी कमरपर ली श्रीर पुजारियों को बेंत की चोट जनाकर श्राज्ञा की किवह थाल व महा-प्रसाद माधवदासजी के वास्ते हमने भेजाथा उनको जो विना अपराध दगड दिया वह सब हमको हुआ हम बहुत क्रोधमें हैं। पुजारी सब आति भय से व्याकुल होकर माधवदासजी के पास जाकर बड़ी मर्याद से चरगों में पड़कर प्रार्थना व विनय करके अपना अपराध क्षमा कराया। यह बृत्तान्त सारे संसार में विख्यात होगया श्रीर भगवत् की कुपालुता को भगवद्धक जन सुनकर अतिआनन्द और प्रेम से शरीरमें न समाये माधवदासजी को भगवत् स्वरूप में ऐसा प्रेम और स्नेह था कि देखते देखते वे सुधि होकर मन्दिर में रहजाते थे श्रीर जब पुजारी सब मन्दिर बन्द करतेथे तो भगवत् इच्छा से उनको दिलाई नहीं पड़ते थे एकरात जाड़े की ऋतु में माधवदासजी को जाड़ा लगा भगवत्ने पुजारियों को आज्ञा किया कि हम को ठगढ लगी पुजारी सब तुरन्त भांति भांतिकी रजाइयां लाये भगवत् ने अपने निज ओइने की रजाई व बनात माधवदासजीको कृपा करकेदी श्रौर श्राप नई रजाई को लेलिया तब ठएढ मिटी। एकबेरमार्धवदासजी के पेट में मुर्रा का रोग हुआ और अतीसार के हींनेसे समुद्र के किनारेपर जापड़े जब पानी लेने व शौचकरने की सामर्थ न रही तो आप भगूबत् आये व उनके शरीर को घोया शुद्ध किया। माधवदासूजी ने शोच किया

कि यह कौन है जो ऐसी सेवा करता है त्रिचार किया तो जाना कि आप भगवत् हैं हाथ जोड़कर विनय किया कि ऐसा परिश्रम कब उचित है कि दास की दास्यता में भेद आवे और स्वामी की बड़ाई में। भगवत ने कहा कि मेरे भक्त को जब दुःख होता है तब हमसे रहा नहीं जाता श्राप चला आताहूं। माधवदासजी ने विनय किया कि रोग को दूर करदेते तो ऐसा परिश्रम न होता। भगवत् ने कहा कि रोग का होना प्रारब्ध कर्म का भोग है सो प्रारब्ध का दूर करना उचित नहीं देखता कि कर्म भोग की पद्धति से विरुद्ध पड़ता है ऋौर जब कि मेरे भक्र विना कष्ट उन प्रारब्ध कर्मों को भोग लेते हैं तो क्या प्रयोजन उनके ध्वंस करने का है यह रीति दिखाकर वह रोग भी दूर कर दिया। इस हेतु कि किसी साधक भक्न का विश्वास न छुटजाय। जाने रहो कर्म तीनप्रकार के हैं सो सञ्चित व क्रिय-माण तो उसी घड़ी दूर होजाते हैं जिस घड़ी यह मनुष्य भगवत् श्राण होता है और प्रारब्ध निश्चय करके भोगना पड़ता है जब यह चरित्र माधवदासजी का विख्यात हुआ तो हजारों आदमी की भीड़ रहने लगी। माधवदासजी ने अपनी सिद्धता का विश्वास और भीड़ के दूर करने के हेतु भिक्षा मांगना आरम्भ किया। एक के द्वारपर गये स्त्री चौका देती थी उसने शब्द सुनकर वह पोतने का कपड़ा क्रोध करके माधव-दासजी के शिर पर मारा। माधवदासजी को उसपर दया आई हँस के वह कपड़ा उठालिया उसको पानी से धोकर शुद्ध किया बत्ती बनाकर रात को जगन्नाथजी के मन्दिर में दीपक बार दिया। उसका यह प्रताप हुआ कि भगवत् मन्दिर व उस स्त्री के हृदय में वरावर प्रकाश हुआ। अर्थात् उस स्त्री को तुरन्त भक्ति उत्पन्न हुई। दूसरे दिन माधवदासजी जब गये तो दौड़कर चरणों में पड़ी ऐसी दयालुता की बड़ाई किस प्रकार वर्णन होसके। एक पण्डित सब देशों के पण्डितों को चर्चा व शास्त्रार्थ में जीतता और दिग्विजय करता हुआ पुरुषोत्तमपुरी में आया और वृत्तानत परिडताई माधवदासजी का सुनकर उनते कहनेलगा कि मेरे साथ चर्चा करो माधवदासजी ने चर्चा की और काग़ज़पर लिख दिया कि माधवदास हारा। वह पिएडत काशी में गया और अपनी बड़ाई व पारिडत्य को कहकर कहा कि माधवदास को जीतकर मैं आयाहूं जब वहू काग़ज परिडतों की सभा में रखादिया तो उतमें यह लिखा देखा कि माधवदास जीता और परिडत हारा अतिकोध करके फिर जगन्नाथ- पुरी में आया और माधवदासजीको अनेक दुर्वचन कहकर बड़ी उपाधि व बखेड़ा करने को उद्यत हुआ। माधवदासजी ने कहा कि जो कुछ तुम कहो फिर लिख देवें पिएडत ने कहा तू बड़ा धूर्त है गदहे पर चढ़ाकर श्रीर काला मुँह करके नगर में चारों श्रीर फिरांऊंगा। माधवदासजी तो चुप होरहे और वह पिडत स्नान करने को चलागया भगवत् पिडत का रूप बनाकर उसके पास पहुँचे और चर्चा करके जीतालिया उसको गदहे पर चढ़ाकर और सी दोसी लड़के बटोर करके और आपभी लड़के के रूपसे साथ होकर उस परिडत की खूब धूलि उड़ाई। संयोग-वश माधवदासजी भी उसी खोर खागये और भगवत् से विनती की कि ऐसे पिएडत को वे मर्याद व मानभञ्जन करना कोन उचित था? भगवत् ने कहा कि बहुत उचित और प्रयोजन था कि यह मूर्ख मेरे भक्तों को गदहेपर चढ़ाकर मुँभको गदहेपर चढ़ाया चाईता था। मोधवदासजी ने उस परिडत को अप गरहेपर से उतारा और अपना अपराध क्षमा कराया। एकबेर माधवदासजी के मन में यह आया कि पुरुषे।त्तमपुरी में व्रज के चरित्र बहुत कीर्तन हुआ करते हैं व्रज का दर्शन करना च हिये सो चले मार्ग में एक बाई भगवद्भक्त भोजन कराने के लिये लेगई जब भगवत् का भोग लगाया तो जगन्नाथरायजी त्राये त्रीर माधवदास जी भोजन करनेलगे वह बाई भगवत् का सुकुत्रार अङ्ग और सुन्दर मुख थोड़ी वयस देखकर रोनेलगी। माधवदासजीने जब कारण पूछा तो कहा कि यह लड़का जो तुम साथ लाये हो थोड़ी उमर का परम सुकुमार है इसके माता पिता कैसे जीते रहे होंगे ? माधवदासजी ने गरदन फेरकर देखा तो अपने स्वामी को देखा भगवत्कृपा और अनुयह के प्रेम में बेसुधि होगये और उस बाई का बोध करके आगे चले किसी और गांव में एक महाजन भगवद्भक्त रहता था उसको माधवदासजी ने वचन दिया था कि हम तेरे घर आवेंगे उसके घर गये वह महाजन किसी काम को गयाथा उसकी स्त्री ऋाई चरणों में पड़ी। एक महन्त उसकी ऋटारीपर रसोई करता था स्त्री ने उस महन्त से कहा कि एक हरिभक्त आगये हैं वह भी तुम्हारे साथ प्रसाद सेवन करलेवेंगे। महन्त ने कोधसहित उत्तर दिया कि यहां किसी श्रीर की रसोईं नहीं होसक्री लाचार उस स्त्रीने मार्धवदास जी से विनय किया कि सामग्री तैयार है आप रसोई बनालेवें। माधवदास जी ने कहा कि और रसोई नहीं बनासके जो कुछ वस्तु भोजन के योग्य

होय सो ले आवो। वह दूध गरम लेआई और भोग लगाकर वहां से चले और कहा कि अपने पति से कहदेना कि माधवदास जगन्नाथी आये थे। थोड़ी दूर गये थे कि वह महाजन अपने घर आया और वृत्तान्त अपनी स्त्री से सुनकर दौड़ा जाकर अतिश्रेम से चरण पकड़ लिया और हाथ जोड़कर अपने घर पधारने के वास्ते विनय किया। माधवदास जी ने उसको बहुत करके कहा कि तेरे घर तेरी स्त्री ऐसी बड़भागी है कि वर्णन नहीं होसका। अब तेरी सद्गति और तेरे उद्धार में क्या संदेह है वह महन्तभी माधवदासजी का नाम सुनकर महाजन के साथ आया था हाथ जोड़कर अपराध क्षमा कराने लगा और शिक्षा चाही । माधवदास जी ने कहा कि हरिद्वार में जाकर भगवद्भक्तों की शीतप्रसादी सेवन करो तब कुछ ठिकाना लग जायगा वहां से महाजन व महन्त को बिदा कर के वृन्दावन में आये। श्रीवृन्दावन और श्रीवृन्दावनचन्द्र के दर्शन करके परमञ्जानन्द में मग्न होगये। बांकेबिहारीजी के मन्दिर में दर्शन करने गये थे वहां चने मिले और द्वारपालों ने कहा भी कि अब भगवत् रसोईं का भोग लगाया जाता है तब प्रसाद मिलेगा परन्तु चनेही से क्षुधा की शान्ति समभकर यमुना के किनारे पर आये और भगवत् अर्थण करके भाग लगाया जब मन्दिर में रसोई तैयार हुई और भांति भांति के व्यञ्जन मधुर भगवद्गोग के वास्ते पुजारी लेगये तो भगवत ने कुछ अङ्गीकार न किया। आज्ञा हुई कि माधवदासजी ने चना हमको भोग लगाया इस हेतु अब कुछ चाह न रही। गोसाई और पुजारी मन्दिर के दौड़ेग्ये और ढुंढ़कर माधवंदासजी को लेआये तब भगवत् ने भोग लगाया। श्रीवृन्दावन के दर्शन करे पीछे तब दूसरे ब्रजभूमि के दर्शन को गये और भागडीरवन में खेमनामे साधु रहता था उसके स्थान पर टिकने का विचार किया उसने टिकने न दिया और कठोरताई बहुत करी। माधव दासजी अलग कहीं जाकर ठहरे जब उस साधु ने अपने वास्ते तसमई को तैयार किया और खाने को बैठा तो कृमि सब होगये लाचार होकर श्राया श्रोर माधवदासजी के चरगों में पड़ा। माधवदासजी ने उसका अपराध क्षमा किया और भगवद्भजन की शिक्षा की पीछे हरिश्राने गांव में पहुँचे वहां एक वैरागियों के स्थान में साधुसेवा हुआ करती है और गऊ बहुत रहती हैं उस स्थल में कथा भागवत की होतीथी भगवचरित्रों के सुनने के वास्ते कुछ दिन वहां टिकगये और टहल वहांकी अपने अङ्ग

से यह उठाली कि गोबर इकट्टा करके उपले पाथ दिया करते। एक साधु आगया और माधवदासजी को पिहेंचानकर दण्डवत् किया जब उस स्थल के महन्त आदि ने माधवदासजी को जाना तो सब् चरणों में पड़े और बहुत विनय किया कुछ दिन वहां रहे और चलती बेर ऐसा वर दे आये कि अबतक वह स्थल पूर्ववत् बना हुआ है और साधुसेवा होती है फिरतीबेर अपने घर भी गये और माता व लड़कों को भगवद्रिक उपदेश करके चले आये जब उस महाजन के गांव के नगीच पहुँचे तब स्वभ में अपने आनेसे उसको जनादिया वह आया और दर्शन किया वहां से पुरुषोत्तमपुरी को चले और भगवत् दरबार में पहुँचकर ध्यान व भगजन में लगे। चिरत्र माधवदासजी के बहुत हैं जितना जानने में आया लिखागया॥

## कथा नारायणदास की ॥ ी

नारायणदासजी जाति चारन अल्हभक के वेष में भगवद्भक व वैराग्यवान् हुये। उनका बड़ा भाई तो कमानेवाला था और नारायणदासजी
लुटानेवाले। एकवेर भाभी ने भोजन ठंढा खाने के वास्ते दिया, नारायणदासजी ने न खाया, गरम मांगा। भाभी ने बोली मारी कि क्या तू अपने
बाबा अल्हजी के ऐसा भगवद्भक्त है कि तुम्हारी आज्ञा उठाया करें?
नारायणदासजी को लगगई कि भगवद्भिक्त से विमुख होकर जीना पशु
के सदृश है, मनुष्य श्रार केवल भगवद्भिक्त के निमित्त है, संसारी सुख के
निमित्त नहीं भगवद्भिक्त सार और यह संसार असार समक्तकर संसार
को त्याग दिया, द्वारका में जाकर ऐसे सेवा भजन में लगे कि भगवत्
उनकी भिक्त से वश होकर जो कृषा उनके बाबा अल्हजी पर करी थी
वैसेही होकर उन पर भगवत् ने करी साक्षात् प्रकट दर्शन दिये॥

# कथा जीवगोलाईजी की॥

इस किलयुग में रूप सनातनजी तो भिक्त के जल के सहश हुये और जीवगोसाई महाराज मानसरवर के सहश व भगवद्भजन उस मानसर-वर के हढ़ घाट के सहश हैं और भिक्त की हढ़ता फूले कमल के सहश है। किलयुग के प्रपञ्च की काई जिस सरवर समीप न गई श्रीर भगवद्भक्र जो हंस के सहश हैं उनको परम आनन्दका देनेवाला हुआ जिन्होंने बन्दा-वनमें वास कर्क़े प्रियाप्रियतम महाराज की सेवा और भजन में मन् ल-गाया और जगत के उद्धार के निमित्त सब शास्त्र व पुरागा इत्यादि इकड़े करके उनका जो सारव मुख्य अभिप्रायथा उसको अच्छा समभकर ऐसी भगवद्भक्ति को प्रवृत्त किया कि करोड़ों संसारसमुद्र के पार होगये श्रीर शोक सन्देह के नाश करनेवाले ऐसे हुये जैसे सूर्य अन्धकार का शत्र है श्रीर घटा के सदश सबका उपकार करनेवाले मित्र हुये। माधुर्यभाव से भगवत् की उपासना करते थे और रासचरित्र और दूसरे विहारलीला को परमतत्त्व जानते थे और उसी को मुख्य तात्पर्य समकते थे, रूप-सनातनजी के भतीजेथे, धन ऐश्वर्य बड़ा रहा सबको अनित्य व असार समभकर त्याग किया और श्रीवृन्दावन में त्राये धोती श्रीर चादर रेशमी बड़े मोल की श्रीरपरथी। रूपसनातनजीने मुलाक्रात के समय हँसकर कहा कि नामतो वैराग्यवान् ऋौर पोशाक यह तब जीवगोसाई जी ने उसको भी त्याग किया और गांव से अलग यमुनाकिनारेपर कुटी बनाकर भगवद्भजन श्रोरं ध्यान रूपमाधुरी में लगे। एक दिन गोसाई रूपजो उसी श्रोर जापड़े ब्रजवासियों ने कहा कि महाराज, हमारे गोसाई जी का दर्शन करो। रूपजी आये और जीवगोसाईं जी की भग्नदशा देखकर अतिप्रसन्न हुये और छाती से लगाकर प्रेम में पूर्ण होगये फिर अपने पास टिकाकर सब शास्त्र पढ़ाया और रसयन्थ व भगवचरित्र गोप्य जो वचन से शिक्षाकी प्रम्परा है सो सब अच्छी भांति समकादिया। जीव गोसाईजीने उनको ऐसा प्रवृत्त किया कि सारे संसारको मिला और जहां तहां गोसाईं जी की विद्या और पारिडत्य की ख्याति होगई और अकबर बादशाह ने गङ्गा व यमुना के माहातम्य व बड़ाई के निर्णय के वास्ते बुलाया सो वृन्दावन व बजभूमि छोड़कर कहीं रात्रिको निवासनहीं करने का प्रणथा इसहेतु बादशाह ने कई जगह घोड़ों के रथ की सवारी बैठाकर एक पहर के भीतर फिर लौटने पहुँचादेने का वाचा प्रवन्ध करदिया सो आगरे में आये और ऐसे सुष्टुवाद से यमुनाजी की बड़ाई को ठहराय दिया कि किसीको कुछ अनुवाद की जगह न रही अर्थात् यह सिद्धान्त दिखा-कर बोले कि अल्पविचार के वास्ते वृथा हमको बुलाया कोई एक पुराग्र देखिलया होता कि गङ्गाजी को जिस पूर्णब्रह्म का चरणामृत जिखा है युमुनाजी उसी पूर्णब्रह्मकी पटरानी हैं विचार करलेना चाहिये कि बड़ाई किसकी हुई इस उत्तर से किसीको कुछ संदेह किसी बातका न होय यह उपासना व सिद्धान्तकी परमपकता है जिस और जिस किसी को जैसा विश्वास है उसको वह देवता वैसाही फल देता है। वादशाह निर्णय गोसाईजीका सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और विनय किया कि कुछ सेवाकी आज्ञा होय। गोसाईजी ने कहा कुछ प्रयोजन किसो बात का नहीं है जब बादशाह ने बहुत कहा तो आज्ञा की कि सब पुरागा, स्मृति व सब शास्त्र काशीजी आदिसे मँगवा के वृन्दावन में इकट्टे करादेव बादशाहने थोड़ेही दिन में आज्ञा गोसाईंजी की पूर्ण कर दी कि अवतक सब पुराण, स्मृति व शास्त्र बुन्दावन में प्राप्त हैं। गोसाईंजीने जिस प्रकार गोविन्द देवजी का मन्दिर मानासिंह अजमेर के अधिपति से बनवाया सो वृत्तान्त रूपसना-तनजी की कथा में लिखा है। बादशाह अकवर वृन्दावन में आया व गोसाईं जी के दर्शन को गया चलतीसमय विनय किया कि वास्ते बनवा देने मकान इत्यादिके कुछ आज्ञा होय गोसाईजीने कहा कुछ प्रयोजन नहीं बादशाह ने हठ करके कहा तब गोसाईं जी ने कहा कि हृदय की आंखों से श्रीवृन्दावन व यहां के सजावट को देखना चाहिये तिस पीछे हठ अपने श्रद्धा के अनुकूल उचित है। बादशाह ने आंख बन्द करके देखा तो धरती और मन्दिर सबग्रोर कुओं आदि वृन्दावन के सब सोने के खिनत माणिगण के जड़ाव से जड़ित हैं ऐसे दिखाई पड़े कि जिसके तड़प से आंखें बन्द होजाती थीं और दूसरे सामान सब हरएक प्रकार के ऐसे देखे कि कान और ध्यान ने कवहीं न सुने थे अधीन होकर बिदा हुआ। रीति गोसाईंजी की ऐसीथी कि जो कोई भेंट पूजा ले आता था यमुनाजी में डाल देते थे अपने पास कुछ नहीं रखते थे। सेवक लोगोंने हाथ जोड़कर विनय किया कि किस वास्ते यमुनाजी में डाला करते हो अच्छी बातहै कि साधुसेवा हुआ करे कहा कि साधुसेवा करने के योग्य कोई देखने में नहीं ज्ञाता। एक चेलेने कहा कि जो आज्ञा होय तो यह दास आपके मनके अनुकूत यह सेवाकरे सो गोसाईजी ने आजादी उस ने साधुसेवा का आरम्भ किया एकसाधु ने रात के समय कुवेला में भी-जन मांगा वह सेवा करनेवाला टहल और परिश्रम सेवा से थकगया था रिस करके बोला कि इस समय भोजन कहां है प्रभात को मिलेगा जो बड़ी भूख हो तो मुभको खालेव गोसाईंजी सुनकर बोले कि इसी श्रद्धा पर सेवा साधुत्रों की अङ्गीकार करीथी कि उनको आदमी खानेवाला कहताहै फिर पीछे हिरभक्कों का माहात्म्य और उनकी बड़ाई और सेवा का फल सबको समभाया। गोसाईंजी श्रीगोविन्ददेवजी की सेवा पूजा में गोसाई रूपजी की आज्ञा से रहते थे बृहुत कालपर्यन्त बड़ी प्रीति श्रीर स्नेह से सेवाको किया जब एक चेले की भगवद्भक्ति श्रीर प्रेम की सबप्रकार से परीक्षा कर ली तब भगवत्सेवा उसको सौंपकर श्राप श्री वृन्दावन की लता, कुञ्ज, यमुना किनारे व वन इत्यादि में भगवद्रूप के मनन व ध्यान से बेसुधि व निमग्न रहनेलगे॥

## कथा सुरसुरीजी की॥

सुरसुरीजी परमसती भगवज्रका ऐसी हुई कि जिनका सत रखने के वास्ते आप भगवत् स्वरूप धारण करके आये धन सम्पत्ति अनित्य व संसार को असार समक्तर घर त्याग करके और अपने पित सुरसुरान्दर के साथ वृन्दावनमें आयके भगवज्रजन व ध्यान मे लगीं। रूप अति सुन्दर था। उनकी कुटी के पास मुसल्मानों का हेरा आनि पड़ा उनका सरदार सुरसुरीजी के स्वरूप को देखकर आसक्त हुआ अपने सेवकों को पकड़लाने की आज्ञा दी। सुरसुरीजी ने धनुर्छारी का ध्यान किया भगवत् ने तुरन्त व्याव्र के रूपसे प्रकट होकर सब दुष्टों को विडारा कितनों को मारहाला कितने घायल हुये व्याव्र के रूप से इसहेतु प्रकट भये कि तरकश्च से तीर निकालते धनुषपर चढ़ाते विलम्ब होगी और व्याव्यरूप में सब अङ्ग शस्त्ररूप हैं जल्दी अच्छी दुष्टों के घातसे बनिआवेगी इसहेतु व्याव्यरूप से प्रकट हुये॥

## कथा द्वारकादासजी की॥

द्वारकादासजी चेले स्वामी कील्ह के परमभक्त श्रीराम उपासक हुये। पातञ्जल शास्त्र के अनुसार से शरीर त्याग करके भगवत् का परमधाम पाया। कूकसगांव के नगीच नदी बहती है उसके जल में जाकर भगवत् का ध्यान किया करते थे और रघुनन्दन स्वामी के चरणों में ऐसा दह विश्वास था कि संसार की अनेक मोह की फांसी को काटकर एक उसी और चित्त को दृद्करके लगाया॥

# कथा राघवदासजी की॥

सबको जीतनेवाला कालियुग तिसको जीतकर राघवदासजी ने अपने आधीन करालिया और भगवद्गक्ति को ऐसा निवाहा कवहीं किसी प्र-कार का भेद न पड़ा काम जो चाहना व कोध जो रिस और लोभ जो लालच इनके तनको पवन ने स्पर्श भी न किया जैसे सूर्य जल को आकर्षण करके फिर बरस देता है परन्तु सूर्य को न न्वाहना आकर्षण की है न बरसने की अपनी २ ऋतु पर आप्न से आप आकर्षण व वर्षा हाती है इसी प्रकार राघवदासजी को कुछ चाहना किसी ऐश्वर्य व सं-पत्ति के बटोरनेकी न थी आपसे आप द्रव्य आता था वखर्च होता था। भगवद्भकों की सेवा में विश्वास, सिंहिष्णु, प्रियदर्शन व मीठे बोलने-वाले सुन्दररूप थे। अल्हरामजी जो रावल करके बाजते थे अपने गुरु की सेवा भगवत् की सेवा के सदश करके संवार में विख्यात हुये॥

# कथा हरिवंश की।।

भगवत् का वचन है कि जे निष्किश्चन मेरा भजन करते हैं उनको भें शीघ मिलताहूं इस वचन पर हरिवंशजी को टढ़ विश्वास था। जैसे उस घासियारे ने कि उसके पास केवल खुरपा जाली था गङ्गास्नान के समय दान करिया उसीप्रकार सब वस्तु दान करके व त्यागी होकर भगव-इजन में लगे श्रीर विना भगवद्गजन स्मरण के एक घड़ी व्यर्थ नहीं जाती थी जबतकरहे कोई वचन कठोर न बोले। रामानुजसंप्रदाय में श्रीरङ्गजी के चेले थे। सन्तोषी, सहिष्णु, प्रियदर्शन श्रीर श्नाध्य थे॥

# सत्रहवीं निष्ठा ॥

भगवत्सेवा का वर्णन व महिमा जिलमें दश मझ उपासकों की कथा हैं॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की ऊर्ध्वरेखा को प्रणाम करके बीद्धावतार को कि गयाजी में घारण करके प्रयम वास्ते एक प्रयोजन के यज्ञादिक की निन्दा करी और फिर सब धर्मों को स्थापित किया दगड-वत् है। सेवानिष्टा की महिमा के वर्षन से पहलेही एक संदेह का निवृत्त करना प्रयोजन हुन्या वह यह है कि भागवत इत्यादि पुरागों में नवप्र-कार की भाक्निमें से सेवा, पूजन वदासनिष्ठा को अलग अलग वर्णन किया चौर विचार करके प्रकट कुछ भेद नहीं जनाई देता सो कारण अलग अलग वर्णन करने शास्त्रों का क्या है सो जाने रहो कि स्वरूप सेवानिष्ठा का सम्मुख रहना अनुक्षण सेवा में अपने स्वामी के और सहि नहीं सकना विर्ले षता एक क्षणमात्र का और करना सब सेवा जो समय समय पर करना प्रयोजन पड़े और वह सेवा मन वच कर्म से होय सो पूजननिष्ठा सेतो इस सेवानिष्ठा को यह भेद हुआ कि पूजानिष्ठा उसको कहते हैं जो के-वित षोडशोपचार से कियाजाय जिनका वृत्तान्त आठवीं निष्ठा अर्थात् प्रतिमा व अर्चानिष्ठा में विशेष करके लिंखा है कुछ अनुक्षण सम्मुख प्राप्त रहने का नियम नहीं है और वियोग भी वह उपासक सहिसका है और दासनिष्ठा से यह भेद है कि,दासनांग किंकर का है व करता किंकरताई

निकट व दूर दोनें। दशा में बनना है दासको स्वामी की प्रसन्नतापर दृष्टि रहती है हट किसी बात में नहीं करसका महिमा सेवानिष्ठा की वर्शन नहीं होसकी कि जिसके प्रभाव करके पूर्णब्रह्म सचिदानन्दधन का सा-मीप्य मिलता है जिनको नित्यमुक्त कहते हैं वे इसी निष्ठा से उस पदवी को प्राप्त हैं। भागवत भें लिखा है कि देवता व राक्षस अथवा आदमी, यक्ष, गन्धर्व कोई होय नासयमके चरमसेवन से परमकल्याम को पावता है फिर लिखा है कि है भगवन् ! तुम्हारे चरण नौदा के सदश हैं और उनकी सेवामें जिसका मन लगा है सो इस संसारसमुद्र को गोपद जल के सहश् उतर जाते हैं। कपिलदेवजी का वचन है कि जो मेरे चरण की सेवा करते हैं उनको संसार का दुःख कदापि नहीं होता है। सप्तमस्कन्ध भागवत में लिखा है कि तवतक भय और शोक व लोभ और स्पृहा इत्यादिक दुःख देनेवाले हैं कि जबतक भगवत्मेवा में मन नहीं लगता शेषशेषीभाव जो शास्त्रों में लिखा है उसका निर्णय यह है कि जो वस्तु किसी स्रोर के नि-मित्त होवे उसका नाम शेष है और जिसके निमित्त वह वस्तु होय उस को शेषी कहते हैं जिस प्रकार राजा का राज्य, फ्रोज, प्रजा व सम्पत्ति इत्यादि हैं सो राजातोशेषी है श्रीरराज्य इत्यादिक सब शेष हैं इसीप्रकार सवार तो शेषी है और घोड़ा लाईस शेष सो जब क्रम से एकको दूसरे का शेषी विचार कियाजाय तो परिगाममें शेषी होना सगवत् पर समाप्त होता है किसवास्ते कि जितनी वस्तु हैं सो और ब्रह्मागड जहांतक गुप्त व प्र-कट आंखों से देखनेमें आवें सो भगवत् के वास्ते हैं और भगवत् का है भगवत् से अधिक कोई नहीं और इसी प्रकार जब शेष का परिणाम पदवी का विचार कियाजाता है तो शेषनांग पर समाप्त होता है किस वास्ते कि जब सब वस्तु भगवत् की ठहराईगई तो विचार करना चाहिये कि सब से अधिक कौन वस्तु निज भगवत् की है जो वस्तु अतिशय करके भगवत् सम्बन्धी होते वही सब शेषवस्तुओं में वास्तव करके अतिश्य शेष है सो यह लक्ष्मण सब शेषनागजी में पायेगये अर्थात् कोई अङ्ग शेषजी का ऐसा नहीं कि भगवत् सेवा से रहित होवे। श्रीर तो श्रया है और कोमल . भाग श्रीर का तोशक के स्थान है और सहस्रों फए उँदुये के स्थान श्रीरं सहस्रं फण परंजो मिल हैं सो दीपमालिका के स्थान श्रीर विष भूरे श्वास को रोंककर जो शीतल श्वास का लेना है सो पंखे के स्थान जिह्वा से भगवतू का नाम लेते हैं और गुप्त व प्रकट के आंखों से अनुक्षण दर्शन अनन्त गुण शोभाधाम भगवत्के रूप अनूप का करते हैं नासिका से भगवत् शरीर की सुगन्ध और तुलसी सूंघते हैं और सर्प आंवही से सुनते हैं कान उनके नहीं हैं इस हेतु आंखों की राह से भगवत् के श्वासा से वेद और मन्त्र निकलते हैं सो मूल पद अर्थ सहित मन में धारण करते हैं तात्पर्य यह कि सब अङ्ग शेषजी के भगवत् सेवा में लगे हैं और सब वास्ते भगवत् सेवा के हैं इसी हेतु उनका नाम शेष विख्यात होकर पदवी अन्त व परिणाम शेष होने का उन पर समाप्त हुआ सो प्रयोजन इस जिखने से यह है कि सेवा भगवत् की ऐसी हो कि गुप्त व प्रकट के अङ्गमें से कोई अङ्ग सेवासे रहित न होय इस अवस्था को जिसकी सेवा पहुँच जाती है उसीका नाम शेष है और वही अनित्य और वही नित्य मुक्र है और वही समीपी सेवक व पार्षद है और उसी का नाम सामीप्य मुक्रिवाला है। रामानुज संप्रदाय में जो शब्द कैंकर्य विख्यात है वह तात्पर्य भगवत् सेवा से हैं मूल उस पद के प्राप्त होने का यह है कि जितना काम प्रभात से अगिले प्रभाततक जिस अङ्ग से यह मनुष्य अपने तन के वास्ते करता है वह सब भगवत् सेवा के सम्बन्ध विचार करके करता है अपने निमित्त तनक न सममें जैसे रसोई करना है तो चौकेका देना और जल का लेखाना और रसोई का बनाना भगवत् की रसोई का विचार हो अथवा घोड़ा भोज जेनाहै तो भगवत् की सवारी के निमित्त मोलले अपनी सवारी को विचार के नहीं और सवार होते समय यह ध्यान करले कि भगवत् घोड़े पर सवार हैं ऋौर ऋाप साईसकी भांति साथ है अथवा कोई पोशाक बनावना है तो भगवत् के निमित्त हो अपने निमित्त विचार न करे व पहले भगवत् को पहिनावे पीछे प्रसाद भगवत् का आप धारण करे इसीप्रकार और सब काम रात दिन और अपने जाति धर्म के करे और जो त्यागी होय तो जो कुछ वन और पहाड़ में शरीरसे कर्म हो सब भगवत् सेवा केनिमित्त विचार करे अपने शरीर की मुख्यता सब उठादेवे श्रीर यह सेवा भगवत् मूर्ति की करे या मानसी व भगवत् के ध्यान स्वरूप में और ध्यान में और विश्वास रूप अनूपभगवत् का ऐसा हो कि मानो वह पोशाक अथवा कोई वस्तु अर्पण न कियाहुआ भगवत् . ने अङ्गीकार व धारण करालिया और प्रसाद मुक्तको कृपा किया केवल बात हीका जमा खर्च न हो और हरएक काम में ऐसा विचार करता रहे और मालूम रहे कोई विधान भगवत् सेवा के सम्बन्धी आठ्वी निष्ठा अर्थात्

प्रतिमा व अर्चानिष्ठामें भी लिखेगये हैं कहांतक लिखा जावे मुख्य तात्पर्य यह है कि जो अधिक न होसके तो जितना सामां और काम निज अपने सुख आरामके वास्ते यह मनुष्य करता है वह सब भगवत् के वास्ते किया करे यद्यपि वह सब सामां व वस्तु सब मनुष्यहीके आराम व सुख के वास्ते होजाते हैं परन्तु भाग्य के हीनता के कारणवश विचार व ध्यान भगवत् का नहीं करता है। हे श्रीकृष्णस्वामी ! इस भाग्यहीन मन को मैंने बहुत समकाया यहांतक कि समकाते २ हारगया परन्तु इस दुष्ट को कुछ ग-इता नहीं अब मुक्तको अपने पुरुषार्थ के उपाय का तनक भी भरोसा नहीं है केवल आपकी कृपा का भरोसा करके प्रार्थना करताहूँ कि जिस प्रकार से होसके आपके चरणकमलों में मेरा मन लगे और यह समाज अ। पके चरित्र का मेरे हृदय में पूर्णमासी के चन्द्रमा की भांति उदय बना रहे और सब रसिकंजनन को आनन्दका देनेवाला होय श्रीव्रजचन्द्र महाराज परमरसिक व रिभवार को समाचार पहुँचे कि बरसाने में वृषभानु-निदनी ऐसी परम सुकुमारी ऋौर शोभायमान हैं कि तीनलोक में जिन की उपमा को कोई नहीं अतिचाह दर्शन की हुई और यह भी सुना कि सांभी के समय में नित्य फूलों के लेने के वास्ते फुलवाड़ियों में आया करती हैं सो उस बाग्र में कि जिसकी शोभा से बर्जित होकर नन्दनवन आकाश में जाकर छिपा आन पहुँचे और जैसे फूल सब खिल खुलके लटक रहे थे उसी प्रकार उसी बाग के फूलों में सब अङ्गसे नयन होकर बाट जोहि रहेथे कि अचानक उत्तर ओर से एक सुखमा व शोभाकी मूर्ति हजारों सावियों के बीचमें देंबी कि अपने मुख के प्रकाश से सब बाग और सब दिशाओं को प्रकाशित व तड़प व बे सुधि बुधि करती हुई आती है आभूष्या व पोशाक चमक दमक की ऐसी कमाक की व सजावट व सुन्दरताई के सहित तन में शोभित है कि मानों शोभा व छवि व मनोहरता आदि ने पोशाक व आभूषण के स्वरूप से मनमोहन महाराज के मनको मोहिलेने के वास्ते नवलिकशोरी महारानीजी के अङ्ग अङ्ग व श्रीर पर वास किया है यद्यपि विश्वविमोहन महाराज रूपराशिने अजनागरीजी के देखने वास्ते इच्छा आगे चलनेकी की परन्तु कुछ ऐसी छाया वं तेज प्रियाजी की शोभा का मन पर छाया कि उसी जगह खड़ेरहे ऋरे चरण न उठा इतने में व्रजचन्दनीजी चित्तचोर मनमोहन महाराज के आवनेकी खुबरको पाय अपनी सखियों के साथ हँसती व खेलती

और फूलों को तोड़ती हुई समीप आनि पहुँची देखा कि एक नवयीवन श्यामसुन्दर स्वरूपवाला आभूषण व पोशाक बहुमूल्य से सजाहुआ ऐसे सज धज के साथ है कि जिसपर करोड़ों कामदेव और शृङ्गार निछावर होते हैं यकटक नयन लगाये अतिआसक देखने की होकर मनसे बेहोश और शोभा के मादक में छका हुआ मतवारा खड़ा है सो प्रेम की भलक व्रजचन्द्र शोभाषाम की व्रजिकेशोरीजी के चित्तपर काम करगई थी इस हेतु वृषभानुकिशोरीजी देखतेही वजिक्शोर महाराज की शोभा को बेवश होकर मुखचन्द्रमा की चकोर होगई और प्रियाप्रियतम के चार नयन हो-कर देखने रूप व बहार परस्पर के मग्न हुये पीछे वृषभानुकुमारी ने लजा कर सिखयोंसे पूछा कि यह नाजुक नवयोवन कीन है और कहांका और किसका है कि निर्भय व डीठ वेपूछे व विना आज्ञा हमारी फुलवारी में नये नये फूलेफूलोंके लाल बसे फिरता है। सखियोंने किं दोनों के मनकी जानने-वाली होगई थीं देखनेवास्ते रूप मनमोहन व प्रियाप्रियतमके मिलनकी समाज व सुख लेने वास्ते प्रियाजी ने जो वचन कहा उसमें भांति भांति के अर्थ प्रकट करके ऐसी ऐसी बातें परिहास व व्यङ्ग कटाक्ष लिये हँसी व ठडेकी आरम्भ कीं कि दोनों ओर की चाह चौगुनी होगई व नित्यके मिलने की रीति वैधिगई इस समय सुन्दरता पर किसी का यह वचन है कि उसी दिन दोनोंने गान्धवी विवाह करितया जो इस वचन पर पुरागों के प्रमाण से एक बात निश्चय किया जाय तो परकीया भाववालों को अङ्गीकार न होगा इस हेतु उसका निर्णय हरएक भाववालों के विश्वास पर निश्चय करके छोड़िंदिया और प्रिया प्रियतम के रूप का वर्शन जो इस समाज में नहीं किया तो वह भाववालों के मन की रुचिपर रखदिया जैसी रुचि जिसकी होय तैसी ही छवि युगल की मनमें विचारिलेवे ॥

## कथा लक्ष्माजी की ॥

लक्ष्मी जगजननी भगवत् की परमिष्रया कि भगवत् की सेवा में
मुख्य पदवी है कि एकक्षण भगवत् चरणसेवा से अलग नहीं होतीं
यद्यपि लक्ष्मीजी और भगवत् में कुछ भेद नहीं नाममात्र को अलग
दिखाई देती हैं जिस प्रकार एवद व अर्थ की वास्तव में एक बात है परन्तुकहनेमात्र को अलग २ हैं और युगल उपासकों ने दोनों को वाद से
एकही सिद्धान्त करिया परन्तु प्रकट में भगवत् तो स्वामी और लक्ष्मी
जी सेवा करनेवाली हैं इस हेतु शास्त्रों ने लक्ष्मीजी को सेवानिष्ठों के मक्नों

में जिखा और दूसरे भकों के सहश जिखने किसी निजचरित्र लक्ष्मीजी की ढूंढ़ी गई तो जानागया कि जितने चरित्र भगवत के शास्त्र और पुरागों में लिख हैं सो सब लक्ष्मीजी और भगवत से मिश्रित हैं इस हेतु सब चरित्र जो वेद शास्त्र में लिखे हैं लक्ष्मीजी के चरित्र तमक लेना चाहिये इसी प्रकार राधिकाजी, सीताजी व स्विमगीजी के चरित्रों का वृत्तान्त है तनक भेद नहीं परन्तु उपासक की उपासना और विश्वास का भेद है।।

कथा शेषजी की॥

सेवानिष्टा श्रेषनागजी पर समात हुई सो सेवानिष्टा की भूमिका में प्रथमही लिखिआये अब लिखना दुवारा प्रयोजन नहीं। जगत के उपकार व उद्धार में ऐसी प्रीति है कि सदा भगवद्भजन और वेद श्रुति का उपदेश करते हैं और कई शास्त्र नवीन रचना करके विख्यात किये कि संसारसमुद्र से पार उतरने को दृहनर सेतु होगये उनमें एक द्याकरणा शास्त्र ऐसा है कि जो वह न होता तो वेद और शास्त्रों का अर्थ मालूम न होता और पातञ्जल शास्त्र ऐसा है कि जिससे योगमत और ज्ञानभिक्त के विचार में आते हैं उसी शास्त्र से प्रवृत्ति पाई और साहित्य शास्त्र वह है कि समोद व काद्य इत्यादि उसी के प्रभाव से प्रवर्तमान हुये जब कभी धर्मकी हानि हुई तो अवतार प्रारण करके परमधर्म भगवद्मक्तिका प्रवर्तमान किया और सब विव्य दूर किये शेषजी के चरित्रों को भगवचारित्र समक्ता चाहिये और जिसकी महिमा वेद और शास्त्र वर्णन नहीं कर सके तो मेरे ऐसे मितमन्द की क्या सामर्थ्य कि एक अक्षर लिखसकूं और शेषजी का नाम अनन्त है तो उनके चरित्र का अन्त कीन पा सक्ना है अर्थात् कीन वर्णन करसक्ना है ॥

कथा विष्वक्लेन आदि पार्षद्रां की॥

१ विष्वक्सेन २ सुसेन ३ वल ४ प्रवल ५ जय ६ विजय ७ भद्र - सुभद्र ६ नन्द १० सुनन्द ११ चएड १२ प्रवएड १३ हुमुद १४ कुमु-दाक्ष १५ शील १६ सुशील ॥

षोडश हारपाल ये भावत के हैं सर्वकाल सेवामें वर्तमान रहते हैं व भगवत के पार्षद असंख्य हैं पृथ्वी के रज की गिनती कदाचित कोई करसके परन्तु भगवत्पार्षदों की गिनती नहीं होसकी। ये सोलह नामी हैं सी लिखेगये उनकी भगवंत सेवा में ऐसी प्रीति हद् है कि कोई समय सिवाय भगवत् सेवा के दूसरा काम नहीं भगवत्स्वरूप को निरिल २

सेवा और रूप के आनन्द में मग्न रहते हैं कवहीं अलग नहीं होते आवागमन की रीति से पार व न्यारे हैं और सबको यह सामर्थ्य है कि करोड़ों ब्रह्माएड रचें और पालन करें और फिर नाश करदें भगवत्पार्षद भगवत्रूपहें इसमें संदेह नहीं जो किसी को संदेह हो कि जन्म मरण से बाहर हैं तो सनकादिकों के शाप से जय विजय पार्षदों के तीन २ जनम किस हेतु हुये ? उत्तर यह है कि जो मुक्र हैं सो मनुष्यतन धारण करके धरती पर रहें तो उनके वास्ते आवागमन का निश्चय नहीं जैसे नारद व सनकादिक व वशिष्ठजी इत्यादि सिवाय उनके भगवत् भी प्रयोजन वास्ते श्रीर धारण करते हैं जो भगवत् के निमित्त आवागमन का निश्चय किया जाय तो पार्षदों के वास्ते भी होसके सिवाय इसके ऐसा संयोग कभी नहीं हुआ कि जब उन पार्षदों का जनम हुआ तो भगवत् का अव तार न हुआ हो इसीसे यह बात निर्वय हुई कि जिस प्रकार कोई राजा किसी देश को जाता है तो पहले अपना सामां डेरा व नौकरों को भेज देता है इसी प्रकार जब कवहीं भगवत् का पूर्ण अवतार हुआ तो जो च-रित्र करना विचारा उसकी सामां को पहलेही से भे नदिया सो यह बात वाराहीसंहिता और गर्गसंहिता से प्रकट है इसके सिवाय भगवत् अ-पनी इच्छा से इस संसार में अपना रूप प्रकट करलेता है इसी प्रकार जो पार्षदों ने भी प्रकट करिलया तो क्या संदेह है और एक बात यह भी है कि भगवत् इच्छा सब पर प्रबल है जो वे केवल भगवत् इच्छा करके इस संसार में देह धारण करके भगवत् इच्छा में बर्तिके फिर उसी लोक में चलेगये तो आवागमन का निश्चय होसक्रा है। अब यह संदेह उत्यन दुआ कि भगवत् सेवा के उपासक एक क्षण का वियोग नहीं सहसक्ने सो वनगमन के समय श्रीरघुनन्दनस्वामी ने लक्ष्मण महाराज को ऋ-योध्याजी में रहनेको आज्ञा दी सो वे सेवा के उपासक थे भगवत् आज्ञा को अङ्गीकार न किया साथ गये सो दोनों पार्षद जय विजय को भगवत् सेवा से वियोग कैसे सहागया? सो यह शङ्का ठीक है उत्तर इसका इतना ही बहुत है कि उन्होंने जगत् का उपकार विचार करके सेवा में वियोग अङ्गीकार किया यह कि भगवचरित्र.फैलेंगे जिनको गाय गायके कोटाने कोटि जीव भगवत् की सेवा में आवेंगे तो इससे अच्छा और क्या है? सो यह विचार उनका सिद्ध हुआ कि भंगवद्भक्तों के सिवाय किंतने राक्षस और दैत्य और परम्पातकी भगवत् की प्राप्त हुए॥

### कथा हनुमान्जी की॥

चरित्र और कथा हनुमान्जी की और भक्तिभाव ऐसे पवित्र हैं कि आप रघुनन्दनस्वामी सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्रीरघुनन्दनस्वामी के चरित्र जो संसारसमुद्र उतरने के वास्ते दह जहाज हैं हनुमान्जी के चरित्र उन जहाजों के वास्ते बादवान के सदृश हुये। महिमा हनुमान्जी की किससे होसक्री है कि सारा ब्रह्माएड उनकी सेवाको धन्य २ कहता है। सीता महारानी जगजननी को तो भगवत् का संदेश श्रीर रावण के वध होने की भविष्य बात सुनाकर और रघुनन्दनस्वामी के हजूर हाजिर होकरके समाचार सुनाये, लक्ष्मण के वास्ते संजीवनी लाये, मृत्यु से बचाया व भरत श्त्रुष्टनजी व अयोध्यावासियोंको भगवत् के आवने का समाचार सुना कर उपकार किया, रावण का वध कराकर सब देवताओं को आनन्द देकर धन्य २ कहाया, भगवचंरित्र संसार में विख्यात करके सब संसारी जीवों को परमपद का अधिकारी किया अर्थ यह कि ऐसा कोई नहीं कि जिस के वास्ते उपकार हनुमान्जी ने न किया हो और बहुत प्रकारकी विद्या में हनुमान्जी का आवार्य होना शास्त्रों में लिखा है परन्तु गानविद्या, ब्रह्मविद्या, शस्त्रविद्या, व्याकरण और साहित्यशास्त्र में विशेष करके अवार्चार्यत्व हनुमान्जी को है। शिवजी के अवतार हैं और केवल रघुनन्दनस्वामी की सेवा के निमित्त अवतार लिया यद्यपि सब निष्ठाओं में उनका विश्वास दढ़ है परन्तु सेवानिष्ठा में इस हेतु लिखा कि आप भगवत् ने उनकी सेवा को बड़ाई दी श्रीर सर्वकाल सेवामें प्राप्त रहते हैं। भगवन्नाम में ऐसा विश्वास हनुमान्जीको है कि जब श्रीरघुनन्दनस्वामी लङ्का जीतकर अयोध्याजी में आये तो विभीषण एक मणि की माला कि जैसी कहीं सारे संसार में नहीं है समुद्र से मांगके भगवत् भेंटको लाया श्रीर जिस समय रघुनन्द्न महाराज राजिलिहासन पर विराजमान हुये तो वह माला भेंट की। देवता व राजा आदि जो वहां थे सबको उसके मिलने की चाह हुई। भगवत् अन्तर्यामी ने विचार किया कि माला एक श्रीर इसके चाहनेवाले अनेक तो ऐसे किसीको देना चाहिये कि जिसको जाहना न होय सो हनुमान्जी को पहिनाय दी। हनुमान्जी ने जब उस माला को देखा तो विचार किया कि प्रकट देखने में कोई बात भगवद्धकि की इस माला में दिखाई नहीं पड़ती क्या जाने भीतर कोई बात होगी इस हेतु एक नग को तोड़ा और उसको देखा जब उसमें भगवन्नाम न

पाया तो दूसरे दाने को तोड़ा श्रोर नाम भगवत् का न देखा उसको भी डालदिया इसी प्रकार बहुत नग तोड़डाले जो दाने तोड़ते थे चाहनेवालों का मन दूटता था और मनहीं मनमें रिस करके कहते थे कि भगवत् ने कैसे बेसहूर को यह माला अनमोल दी कि जो मोल व परख उसके जवाहिरातों की नहीं जानता नितान्त एक किसीसे न रहागया और हनुमान्जी से पूछा कि किस वास्ते ऐसी दुर्लभ मिण को तोड़के डालते हों ? हनुमान्जी ने कहा कि इस मिण के भीतर रामनाम देखताहूं। उसने कहा कि महाराज कहीं ऐसी वस्तुओं के भीतर रामनाम होता है। हनुमान् जी ने कहा कि जो रामनाम इसके भीतर नहीं तो किस काम की है। उस ने कहा कि जो आपके विश्वास का ऐसा वृत्तान्त है तो आपके भीतर भी रामनाम होना चाहिये। हनुमान्जी ने कहा कि सत्य करके होना चाहिये यह कहकर चर्म अपनी छाती का उलाइकर दिखाया तो सब रोमरोम में रामनाम तिखाथा सब किसीको हनुमान्जी की भक्ति श्रीर विश्वास का निश्चय हुआ। गीताशास्त्र जो महाभारत में भगवत् ने अर्जुन को उपदेश किया तो हनुमान्जी ने भी जो अर्जुनके रथपर ध्वजामें विराजमान्थे सुना अर्जुन को उपदेश किया सो एक अक्षर समरणन रहा। भगवत् ने टीका करने की आज्ञा दी सो हनुमान्जी ने तिलक गीताजी का भगवत् आज्ञा-नुसार रचना किया और गीताजी की प्रवात्ति को जगत् में किया यह बात गीतामाहात्म्य से प्रकट है और महाभारत के समय यद्यपि भगवत् आप सहायक अर्जुन के थे परन्तु हनुमान् जी का भी ऐसा प्रताप हुआ कि आप भगवत् ने बड़ाई को किया और महाभारत से सब बात विशेष करके प्रकट है ॥

# कथा जगत्सिंह की ॥

राजा जगत्सिंह बेटे राजा आनन्दासिंह के भगवज्ञाक और साधु-सेवा के मुल्क में भी राजों के राजा हुये। भगवत्सेवा में ऐसी सच्ची प्रीति उनकी थी कि कवहीं उसमें डगमग नहीं होती थी जितना प्रकट ऐश्वर्य व धन असंख्य था तैसेही ऐश्वर्य भिक्त का भी मन में रखते थे जिन्हों ने लक्ष्मीनारायण को अपनी सेवा से वशीभूत करित्या और ऐसा निर्मल यश जगत् में फैलाया कि असंख्य विमुखलोग भगवज्ञक होगयें प्रताप ऐसा था कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अन्धकार ध्वस्त होजाता है तिस प्रकार शत्रु सब नाश होगये व आज्ञा हह ऐसी थी कि प्रजा को आनन्द व धन सम्पत्ति की वृद्धि हो और किसीको पराक्रम अवज्ञा की न होय। लक्ष्मीनारायण की सेवा की यह प्रीति थी कि जो कबहीं राजधानी से बाहर जाते तो भगवत् की पालकी सबसे पहले चलती और आप किंकर के सदश पीछे होते व जब कबहीं संयोग शत्रु से युद्ध का पड़ता तो मालिक व अधिपति लड़ाई और सेना के भगवत् होते और आप हरवल के सदृश फ़ौज के काम करते। जितनी टहल प्रभात से अगले प्रभाततक भगवत्सेवा की होती सब अपने हाथ से करते अन्त है कि पानी भगवत्सेवाके वास्ते अपने शिरपर धरके लाते। शाहजहानाबाद में राजा जगत्सिंह व दूसरे राजालोग जैसे यशवन्तसिंह उदयपुर के व जयसिंह जयपुर के टिकैतथे सबने यह हाल भाकि व सेवा का सुना बहुत प्रसन्न और अपनी ओर विनार करके अतिलाजित हुथे। एक दिन राजा जयसिंह् व यशवन्तसिंह को राजाजगत्सिंह के दर्शन की आभिलाप जल लेखाने के समय की हुई सो दो तीन घड़ी रातरहे पर राहपर जाबैठे और इस समाज से दर्शन हुआ कि सौ दोसो सिपाही वीर हथियारबन्द सैकड़ों खिदमतगार व गुलामों साहित साथ हैं और आप राजा अपने शिरपर भगवतसेवा का जल सोने के कलशा में लिये हुये जिह्वापर नाम और मन में भगवत्स्वरूप, तिलक और माला धारण किये हुये नांगे पायँन जातेथे दोनों राजों को घैर्य न रहा ऋौर साष्टाङ्ग दएडवत् करके चरणों में पड़े फिर हाथ जोड़कर विनय किया कि जीवने का सुख व फल भगवत् ने तुम्हीं को क्षपा करके दिया क्या हेतु कि भक्ति का सुख व राज तो संसार में पाया और परमधाम श्रीर भगवत् का स्वरूप उस लोक में मिलेगा। राजा जगत्सिंह राजा जयसिंह की स्रोर देखकर बोले कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ मुमासे क्या भगवत्सेवा और टहल होसकी है तु-म्हारी बहिन ऋलवेता भगवद्भक्त है उसके सत्संग ऋरे कुपा से थोड़ीर मेरे चित्तकी वृत्ति सी भगवत्तेवा की श्रोर लगनेलगी है। राजा जयसिंह अपनी वहिन दीपकुँबरि की भक्ति व प्रताप को समक्रकर बहुत प्रसन्न हुये और किसी कारण से कोध था और जागीर अपनी वहिन की जब्त करली थी सो छोड़दी और द्रव्य बल्लादिक भेजकर अपने अपराध को क्षमा कराया। दीपकुँवरि ने क्षमा किया और अपने भाई को भगवज्रिक अंग्रेर साधुसेवा का उपदेश जिख भेजा । हे भगवन् , श्रीकृष्ट्यास्वामी, कृपा-सिन्धु, महाराज्! इस पाप्रपुञ्ज और मात्रेमन्द परभी कुछ ऐसी दयादृष्टि होय कि अहंकार आदिक नाना दुर्मतिको छोड़कर आपके चरणशरण रहे।।
कथा कुँवरिकशोर की॥

कुँवरिकशोर राजा खेमाल के पोते भगवद्भिक्त के बड़े दद और प्रेम की मूर्ति, बुद्धिमान्, आनन्ददर्शन, उदार, मीठेवचन के बोलनेवाले हुये। भगवद्गिक को जगत् में फैलाकर सब छोटे व बड़ों को अपनी अच्छी प्रकृतिके आधीन किया अर्थात् सब कोई धन्य धन्य कहता था अवस्था थोड़ीथी परन्तु भगवद्गक्तिमें जवानें। श्रौर वृद्धोंसे भी श्रधिक होग्ये । श्रपने पिता पितामह के शिक्षापन को ऐसा निवाहा कि मरणपर्यन्त उसमें भेद न पड़ा अर्थात् जिस समय राजा खेमाल उनका पितामह देहत्याग करने लगा तो आंखों में जल भरके बड़े शोचयुक्त हुआ बेटोंने विनय किया कि खजाना व राज्य व समाज इत्यादि सब कुछ भगवत् का दिया है जो चाहें सो दान करें शोच करनेकी बात क्याहै ? राजाने कहा कि उन बातोंमें से किसी बातका शोच नहीं है कि जो काम सुयश व दान पुण्यका करना उचित था सो सब करितया परन्तु दो बात का अफ़सोस है एक यह कि कबहीं भगवत्सेवा के वास्ते कजश जल का अपने शिरपर लेखाकर सेवा नकी, दूसरा यह कि नूपुर बाँधकर भगवत् के सामने चृत्य न किया। राजा के बेटेलोग सुनकर चुप होरहे परन्तु कुँवरिकशोर राजा के पोते ने खड़े होकर हाथ जोड़के विनय किया कि इस दास को आज्ञा हो जबतक र्जाऊँगा तबतक आज्ञा पालन करूँगा कबहीं व्यवधान न पड़ेगा राजा ने उसी दशा में अतिहर्ष व आनन्द से उठकर कुँवरिकशोर को छाती से लगाया और दोनों सेवा की आज्ञा देकर परमधाम की राह ली। कुँवर-किशोर ने उस राजा की आज्ञा को ऐसा निवाहा कि लिखने व वर्णन करने की किसीको सामर्थ्य नहीं तन, मन व सब इन्द्रिय भगवत्में लगा दिये भगवद्भकों ने सारे संसार में यश वर्णन किया ॥

कथा नरहरियानन्द की ॥

नरहरियानन्दजी ऐसे परमभक्त हुये कि दिन रात सिवाय भगवत् सेवा के कुछ काम न था और सदा अनुक्षण भगवत्सेवा सामां की तै-यारी में रहते थे। एक दिन भगवत् रसोई का चौका इत्यादिसब बनाकर भगवत् के हेतु रसोई करनेलगे। घर में लकड़ी न मिलीं और पांनी बड़े धूम धाम से बरसता था इसकारण बाजार में भी लकड़ी न मिलीं और भगवत्सेवा सबपर सवींपरि है और सब देवता भी इस बात में एकमत हैं इस हेतु रसोई में विलम्ब उचित न समभकर दुर्गा का मकान उनके निकट था गये श्रीर छत्त उतारने लगे। दुर्गा महारानी इस भगवत्सेवा के दृढ़िवश्वास से प्रसन्न हुईं और नरहरियानन्दजी से कहा कि स्थानको तोड़ो फोड़ो मत लकड़ी तुम्हारे घर पहुँचती रहेंगी। नरहरियानन्दजी फिर आये और प्रयोजन भरेको नित्य लकड़ी पहुँचती रहीं। एक स्त्री पड़ोसकी ने इस भेदको जाना और अपने पुरुष से कहा कि नरहरियानन्द जी ने दुर्गाको डरपाकर नित्य लकड़ी का पहुँचाना दुर्गा से ठहरालिया जो तुम भी ऐसाही करो तो नित्य लकड़ी विनापरिश्रम त्राती रहें। वह निर्वुद्धि दुर्गा के स्थान पर पहुँचा श्रीर जैसे फावड़ा छत्तपर मारा कि दुर्गा महारानी ने शिर नीचे व पांव ऊपर करके उसको लटकादियाजब मरने लगा तो पुकारा कि हे दुर्गा, महारानी ! हे माता ! अवकी प्राण छोड़देव फिर ऐसा अपराध न होगा दुर्गा ने कहा कि जो मेरे बदले नरहरियान नद के घर जकड़ी पहुँचाया करे तो प्राण तेरा बचसक्राहै नहीं तो इसी घड़ी प्राण तेरा लेती हूं लाचार होकर दुर्गा की आज्ञाको अङ्गीकार किया और दुर्गा के शिर से बेगार छूटी भगवत्सेवाकी महिमा जो कुछ कोई वर्णन करे सो थोड़ी है शेष और शारदासे भी वर्णन नहीं है। सकी है।

कथा प्रेमानिधि की॥

प्रमितिधिजी जाति के ब्राह्मण रहनेवाले आगरे के अन्तर व बाहर शुद्ध व सुन्दर मधुर वचन बोलनेवाले, नवधाभिक से भक्नों को आनन्द के देनेवाले, एह में रहकर के एहस्थी के किसी कार में बद्ध नहीं, शुद्धस्व-भाव, उदार, भगवद्भक्तों के सत्संग में नियमवाले और दयालु हुये। वास्तव करके प्रमितिधिथे। सदा चारघड़ी रात रहते उठकर भगवत्सेवा में लगते और भगवत्सेवा के निमित्त यमुनाजल अपने शिरपर रखकर लेआते एक बेर वर्षा चहुने कहीं बहुत की च राह में थी चिन्ता में हुये कि दिन ऊगे स्पर्श व भीड़ लोगों की राह में होगी कोई नीच से जल छू जायगा व रात को जायँ तो कहीं अधेरी में गिर न पड़ें व घट फुटजाय नितान्त स्पर्श नीच का अयोग्य विचार के पानी बरसते में उसी अधेरी में कलश शिरपर रखकर चले द्वारसेवाहर जैसे चरण दिया कि भक्रवत्सल करणा-कर महाराज उनके मनकी सेवासे प्रसन्न होकर बारह वर्ष के लड़के केरूप से मशाल लेकर प्रमनिधिजी के आगे आगे होलिये। प्रेमनिधिजी ने जो रूप माधुरी उस्.मशालज़ी मनमोहन हरारङ्ग आँखें अरसीली घुँघुवारी

अलकें लाल बीरा बांधे हुये कमर मशाल ियों की नाई कसे हुये हाथ में मशाल देखी तो भीतर व बाहर दोनों प्रकाशित हुये आसक्र और मोहित होगये यद्यपि यह विचार लिया कि अपने स्वामी को पहुँचाकर अपने घर आताहै परन्तु उसके देखने की आशा करके जिधर को वह चला साथ होलिये श्रीर यमुनाजी पर पहुँचे प्रेमनिधिजी स्नानकर यमुनाजल का कलशा भर और शिर पर रखंकर चले घर आये कलशा जलका भगवत्-मन्दिर में रखकर तुरन्त उस मशालची को ढूंढ़ते रहे कहीं पता न लगा जानिगये कि ऐसे रूपवाला सिवाय उस व्रजीकशोर चित्तचार के श्रीर कौन है कि एक निगाह में अपना दास करलेवे और उस परमदयाल करुणाकर से ऐसा ऋौर कौन स्वामी है कि सेवक के थोड़ेसे परिश्रम के हेतु अपनी ईश्वरता को कि जिसका वेद श्रीर ब्रह्माभी पार नहीं पाते छोड़कर तुरन्त आन पहुँचे यह समभकर भगवंत्सेवा और भजन में लगे। पहले कथा फिर जब भगवत्सेवा से छुट्टी पाते तो भगवचरित्रोंका कीर्तन किया करते और बड़े प्रेम से कथा कहते थे तो श्रोता बहुत आते थे कथा के पीछे गान और कीर्तन का समाज होता था और सब भगवत् के भाव और भक्ति में पूर्ण होते थे दुष्ट और पापात्मालोगों को यह बात अच्छी न लगती थी बादशाह से जनाया और पिशुनता की कि प्रेम-निधि नगर की स्त्रियों को कथा के मिस अपने घर पर जमा करताहै कि यह बात कारण अनर्थ की है। बादशाह ने चोपदार भेजा और उसने च-लने के वास्ते जहदी की उससमय प्रेमनिधिजी भगवत् के निमित्त जल लियेजाते थे चोपदार की जल्दी करने से जल का पिलाना श्रम होगया बादशाह के सम्मुखगये बादशाह ने वृत्तान्त पूछा प्रेमनिधिजीने जो सत्य बात थी कहदी कि भगवत्कथा का कीर्तन किया करताहूं उस समय कोई स्त्रियां आवें अथवा पुरुष रोंक नहीं होसक्री कि यह सत्पुरुषों का आचरण नहीं है परन्तु श्रियों को बुरी दृष्टिसे देखना बड़ा पाप होताहै। बादशाहने कहा कि तुम्हारे टोले के लोगों ने कुछ खोंटी बातें कही हैं सो हम इसका वास्तव वृत्तान्त सममें बूमोंगे यह कहकर प्रेमनिधि को नजरवन्द किया · और महत्त में चलागया। रातको जब सोया तब भगवत् ने उसके इष्टदेव-के रूपसे स्वभमें कहा कि हमको जलकी तृषा लगी है बादशाह ने कहा कि जल के घड़े अरे घरे हैं पान करिये इस उत्तर से भगवत् को रिस अग्रय गई और कहा कि तेरे घड़ेका पानी कौन पीता है और एक जात मारी कि

हमारी बात नहीं सुनता। बादशाहने कहा जिसको आज्ञा हो पानी ले आवे कहा कि हमारा जो पानी पिलानेवाला है उसको तूने केंद्र करालिया पानी कीन पिलावे। बादशाह की आंखें खुलगई और बड़ी मर्यादसे प्रेमनिधि जी को बुलाया और चरणों में शीश रखकर अपराध क्षमा कराया और कहा कि आप जल्द जावें जो तथा की तथा को भी दूर करनेवाला है उसको आपके विना तथा लगी है और माल मुल्क जो चाहिये सो ली-जिये। भगवज्रकों को सिवाय भगवत् के अनित्य पदार्थों की चाह नहीं रहती कुछ न लिया बिदा हुये। बादशाह ने मशाल साथ देकर उनके घर पहुँचा दिया उसीक्षण प्रेमनिधिजी ने जल भगवत् को अपरा किया कि तथा मिट गई॥

#### कथा जयमल की॥

जयमूल राजा मीरथं के परम भगवद्भक्त हुये। कोई कोई लोग उनको मीराबाई जीका छोटा भाई कहते हैं दशघड़ी दिनचढ़ेतक भगवत् की सेवा पूजा में तत्पर रहते थे और यह आजा थी कि सेवा के समय कोई मनुष्य पास न आवे नहीं तो वधके योग्य होगा हेतु यह कि चित्त की वृत्ति दूसरी श्रोर न जाय। कोई सजातीय वैरी को यह समाचार पहुँ वे श्रोर जो समय राजा को सेवा पूजन का था उसी समय बहुत सेना लेकर चढ़ आया जब उसके चढ़ आने का शोरगुल नगर में पहुँचा तो राजा के डरसे कोई राजा से कहनेको नहीं गया परन्तु राजा की माता ने जाकर सब बृत्तान्त कहा। राजा ने उत्तर दिया कि आप सुचित्त रहें भगवत् सब अच्छा करेंगे और आप सेवा में सावधान बनेरहे। श्त्रुसूदन महांराज कि सर्वकाल अपने भक्नों के सहाय के हेतु शस्त्रालिये व कमर बांधे रहते हैं राजा के घोड़े पर चढ़के शत्रुकी सेना पर पहुँचे श्रीर एकपल में सब सेना को ध्वंस करदिया। राजा जयमल भगवत्सेवा से छुटकारा करके बाहर आये तो शत्रु से युद्ध करने की तैयारी में लगे अपनी निज सवारी के घोड़ेको पसीने में भरा देखकर बड़े आश्चर्य में हुये परन्तु जल्दी सवारी के कारण से कुछ सुधि न किया दूसरे घोड़े पर सवार होकर सेना लेकर शत्रु के सम्मुख पहुँचे। .पहले अपने शत्रु को देखा कि घरती पर पड़ा है और विकल है उसने राजा जयमल से पूछा कि तुम्हारे लश्कर में वृह श्यामध्वरूप परम अनूप सिपाही कौन है कि,जिसने अकेले आयकर मेरी सारी फ़ौज को मारडाला और मेरा मन. अपने साथ लेगया। राजा जयमल ने उत्तर

दिया कि भाई तेरे भाग की बड़ाई कौन कहसक्रा है कि मुक्तको वह सिपाही कबहीं स्वप्त में भी दिखाई न दिया श्रीर तुमको दर्शन मिला। उस वैरी ने भी सबं चरित्र भगवत् के जानकर निश्चय किया और भगवद्गक्ति अङ्गीकार करके कृतार्थ होगया । राजा जयमल को यीष्मऋतु में यह मन में आया कि अत्यन्त बेविश्वासी व ढिठाई मेरी है कि भगवत् तो नीचे मन्दिर में कि जहां पवन का तनक प्रवेश नहीं होता तहां श्यन करें और हम अटारी पर हवादार मकानों में सोवें इस हेतु एक बँगला अतिविचित्र तिमहला तैयार करवाया और उसको फ़र्श, परदे, छत व चांदनी इत्यादि कमखाब व स्वर्णतारी का व भालर मुकेश व मोतियों से सजाया एक पतंग सोने व चांदी का तोशक व चादर व तिकया अवि से सिने के उसमें बिछाया और सब सामान रात के शयन समय का जैसे मिठाई, पानदान, अतरदान व उगालदान इत्यादि रखकर भगवत् को मानसीध्यान से उसमें शयन कराया व आप हथियार लेकर चौकी और पहरे के वास्ते बँगले के चारीं खोर फिरते रहे और ध्यान भगवद्रुप के आनन्द में भरते रहे। नित्य बँगले की सजावट और सब सेवा अपने हाथ किया करते और किसी सेवक व दास को उस काम व सेवा में कुछ करने नहीं देते। भगवत् ने अत्यन्तप्रीति व स्नेह राजाका सेवा में देखा तो अपने वचन के अनुसार जो गीताजी में लिखा है कि जो मेरे भक्त जिस प्रकार मुक्तको सेवन करते हैं उसी प्रकार में उनको अङ्गी-कार करताहुँ उस सेवा को ऐसा अङ्गीकार किया कि प्रतिदिन प्रभात को चिह्न खर्चे होने मिठाई, पान, अतर ओर पानी का और दँतवन करनेका निर्देश ऋौर उगालदान में उगाल होनेका भाव सब राजा को अच्छेप्रकार मालूम हुआ करता और राजा उस भगवत्कृपा के परम प्रेम के समुद्र में गोता लगाया करते। कुछदिन जब इसी प्रकार बीते और महल में जाना न हुआ तो रानी के यह मन में आया कि राजा न मालूम किसी स्त्री को उस बँगने में बुनाता है सो भेद के बूभने के हेतु ऊपर चढ़कर जो बँगले को देखा तो एक लड़का किशोर परम शोभायमान श्यामसुन्दर स्वरूप पीताम्बर पहिनेहुये शयन में पाया। रानी आधीन हुई और प्रभात को यह ब्तान्त राजा से कहा । राजा ने यद्यपि इस बात से रानीपर कुछ रिस किया परन्तु भीतर मन में यह विचार किया कि परम बड़भागी यह स्त्री है कि उसको भगवृत् का दर्शन हुआ॥

#### कथा ग्राशकरन की॥

आशकरन राजा नरवरगढ़ के महाराजा भीमसिंह के बेटे जाति के कछवाहे स्वामी कील्हजी के चेले धर्मात्मा और परम भागवत गुणवान् बुद्धिमान् मधुर बोलनेवाले शूर उदार दृढ्वित्त साधुसेवी श्रीजानकी-वल्लभ और राधावल्लभजन के नेमवाले अर्थात् श्रीकृष्णस्वामी और श्री-रघुनन्दन महाराज को एकरूप जानते थे दशघड़ी दिन चढ़ेतक भगवत् की सेवा पूजन अत्यन्त प्रेम से करते थे और द्वारपालों को आज्ञा थी कि कोई मनुष्य उस समय साम्हने न आने पावे और न किसी मामिले का सन्देह। कोई संयोगवश कि बादशाह की सवारी आई प्रभात को किसी कार्य शीघ के वास्ते बुलाया बादशाही सिपाही जो आये तो किसी ने उनकी आज्ञा का पालन न किया श्रोर न राजातक वृत्तान्त पहुँचाया उन सिपाहीलोगों ने वृत्तान्त सब बादशाह के हजूर में पहुँचाया।बाद-शाहने क्रोध करके फ़ौज भेजी परन्तु तबभी राजातक कोई न गया श्रीर न कुछ भय फ़ौज के आनेका हुआ सेनापति ने बादशाह को लिख भेजा कि फ़ौज के अमिपरभी कोई राजातक वृत्तान्त नहीं पहुँचता जो आज्ञा होय तो युद्ध प्रारम्भ होय। बादशाह यह बात सब सुनकर श्राप श्राया श्रीर दरवानों ने केवल एक बादशाह को भीतर जानेदिया। बादशाह ने देखा कि आश्करनजी सेवा पूजन करके भगवत् के साम्हने दग्डवत् करते हैं बादशाह देरतक खड़ा रहा नितान्त तरवार राजा के पांव में मारी कि एँड़ी कटगई परन्तु राजा ने तब भी कुछ असावधानी न की और न घाव का भान हुआ क्योंकि मन भगवद्रूप में तदाकार हो रहा था और जिसश्रोर मन न होय उसश्रोर का दुःख सुख कब ज्यापित होताहै सो भगवत् का वचन है कि जिनलोगों का मन मेरी कथा और चरित्रों में नहीं लगा दुःख सुख उनको मालूम होते हैं राजा दएडवत् करने के पीछे मन्दिर के द्वारपर चिलमन डारकर बाहर आये और बादशाह को देख-कर रीति के अनुसार मिलने की जो बादशाही मर्याद है सो सब की। बादशाह यह वृत्तान्त सब देखकर और राजा के विश्वास और सांची , प्रीति पर बहुत प्रसन्न हुआ और .लजित हो अपने अपराध को क्षमा कराया और मर्याद राजा की बड़ी की सब राजों का शिरोमािश समभा रांजा जब परमधाम को गये बादशाह ने सुनकर बड़ा शोच किया और श्रीमोहनजी के मन्दिर में जो राजा सेवन क्रता था तिसकी सेवा व राग

भोगके वास्ते कई गांव जागीर के बन्धान करिदये कि अबतक माफ़ हैं॥ अठारहवीं निष्ठा॥

जिसमें दास्यनिष्ठा की महिमा श्रीर वर्णन सोरह भक्नों की कथा का है॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की पूर्णचन्द्ररेखा को प्रणाम करके ऋषभदेव अवतार को दण्डवत् करता हूं कि अयोध्यापुरी में वह अव-तार धारण करके ज्ञान और वैराग्य की अन्तिमदशा को संसार में प्रकट किया। महिमा दास्यनिष्टा की कौन वर्णन करसक्रा है इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस संसार से उद्धारके हेतु दास्यनिष्ठा से अधिक और कोई अव-लम्ब नहीं यद्यपि भगवत्प्राप्ति के हेतु दूसरी निष्ठा भी बहुत हैं परन्तु परिणाम सब निष्ठाओं का इसी निष्ठा में पहुँच जाता है जैसे सखा व वा-त्सल्य है और उसमें दास्यभाव प्रकट मुख्य नहीं परन्तु जो मूल अभि-प्राय पर दृष्टि जाती है तो वास्तव में जड़ उनके निष्ठा की दास्य भाव से स-म्बन्ध रखती है और सखा व वात्सल्यभाव केवल मनकी रुचि से चित्त के लगने वास्ते हैं उनके मन्त्रों से साक्षात् अर्थ श्राण होने और दास्य-भाव के निकलते हैं तो जब कि उन दोनों निष्ठावालों का यह वृत्तान्त हो तो और निष्टा एक अङ्ग व मिश्रित दास्यनिष्टा की आपही होगई और हैं ब्रह्मस्तुति में भागवत में लिखा है कि तबहीं तक देत व सुख दुःख इस मनुष्य की बुद्धि को चुरानेवाले हैं और तबहीं तक यह कारागार है और तबहींतक मोह जो अज्ञान सो पांव की बेड़ी है कि जबतक भगवत् का दास नहीं होता दूसरा वचन भागवत् का है कि जिस भगवत के केवल नाम लेने श्रीर सुनने से निर्मल होजाते हैं उसके दास होनेसे कौन पदवी उत्तम नहीं मिलसकी है इस प्रकार के हजारों वचन सब पुराग इत्या-दिकों में विख्यात व प्रसिद्ध हैं श्रोर यह निष्टा ऐसी सहज समवायी को अक्षीकार व प्राप्त है कि जिस किसी से पूछा जाता है तो अपने आपको ईश्वरदास ऋौर ईश्वर को स्वामी और मालिक अपना वर्णन करदेता है श्रीर यह बोलना कहना सब छोटे बड़ों के मुख से स्वामाविक है कोई कोई उपासकों ने जो श्राणागती को दास्यनिष्ठा से अलग वर्णन किया तो कारण यह है कि दास तो दास्यता व सेवा टहल के करने में विकश व पराधीन है कि सर्वावस्था व सब दशा में उसको अपने स्वामी की सेवा करना उचित व मुख्यतर है व शर्णागत अर्थीत् शरण में आया हुआँ यद्यपि दास से भी अधिक सेवा टहल करता है प्रन्तु दास के सदश उस

पर आवश्यक सिद्धान्त नहीं कि सेवा टहल करे सो प्रसिद्ध देखने और सुनने में आया है कि जो दास किसीका होता है जो वह अपने स्वामी की नियत सेवा टहल न करे तो नमकहरामों में गिनाजाता है श्रोर स्वामी भी प्रसन्न नहीं रहता है और जो श्रां में आता है उसके ऊपर कोई सेवा टहल नियत नहीं परन्तु वह दासें। की भांति दास्यता की टहल व सेवा भी करता है तो अनुक्षण सामने रहने के हेतु और सेवा का काम भी शीघ होजाता है। पद्धति दास्यनिष्ठा की जगह २ लिखी हैं और गो-स्वामि तुलसीदासजी ने भी अयोध्याकाएड रामायण में दास्यनिष्ठा का भाव और रीति अच्छी कुछ वर्णन करी है उसका सारांश तात्पर्य यह है कि दोनों लोक का लोभ अर्थात् अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को मन से दूर करके केवल अपने स्वामी की सेवा व प्रसन्नता को सब सिद्धान्तों पर सिद्धान्त-तर समभे और अपने आपको सब प्रकार परवश व आधीन अपने स्वामी के जानकर सुखपायके हर्षित श्रीर दुःख पायके दुःखित न होय श्रीर सुख को दिया हुआ अपने स्वामी का और दुःख को अपने जन्मान्तरीय पापों का फल समभता रहे और विशेष करके जगत् की बोलन यह है कि जो कोई बात दुःख व हानिकी आय जाती है तो यह कहते हैं कि भगवत् की इच्छा व आज्ञा ऐसीही थी सो जाने रहो कि अपने दास के दुःख व हानि के लिये भगवत् की आज्ञा कदापि नहीं होती। भगवत् हर घड़ी अपने दासों के वास्ते अच्छाही करता है नहीं तो विचार करना चाहिथे कि उस मालिक की रिस श्रीर कोप करोड़ों ब्रह्माएडों के ब्रह्मा श्रीर काल व यम इत्यादि नहीं सहसक्ते मनुष्य अपराधों से भरा क्या सहि सकेगा इसहेतु कदापि भूलिके व स्वप्तमें भी किसी दुःख व उत्पात के आने से किसी को यह मन में न हो कि भगवत् की इच्छा से हुआ। सेवा टहल जो दास को करना चाहिये अर्थात् आठवीं निष्ठा व संत्रहवीं निष्ठा में लिखी हैं उन सेवाओं का करना उचित व योग्य है सेवा मानसी होय अथवा साक्षात् श्रीवियह की तो जबतक सेवा सब न करे तबतक े निष्ठा दास्पता की नहीं होसक्री काहेसे कि दास का काम सेवा करने का . है सैर व सपाटा करने फिरने का नहीं जब उस सेवा से छुट्टी पावे तब अपने स्वामी के संम्मुख विनय, प्रार्थना, स्तुति व अपराध क्षमापन .िकिया करे और चरित्र व गुण शोचि समभके उस आनन्द में मग्न रहे उपासकों ने इस निष्ठा को पांचरस में एकरस लिख़ा है सो रस के विचार के अनुसार भगवत् सिच्चदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा करुणाकर दीन-बन्धु दीनदयाल भक्तवत्सल श्राणागतेपालक इस रस का विषयालम्बन है और भगवद्भक्त जो पहले होगये या अब हैं या आगे होंगे वे आश्र-यालम्बन तिलक, माला, तुलसी और शस्त्रों का चिह्न धारण करना, चरित्रों का श्रवण, कीर्तन और शास्त्रों के अनुकूल वर्तना और भगवत् सेवा और टहल की सामां इकट्टी करनी वत एकादशी इत्यादि व सत्संग व भगवत् उत्साह यह सब विभाव व अनुभाव अर्थात् प्रथम व दितीय सामग्री है व आठ प्रकार के सात्त्विक जो यन्थ के आरम्भ में लिखे हैं अर्थात् तीसरी सामग्री सब इस रस में अपनी प्रवृत्ति करते हैं व चौथी सामग्री अर्थात् तेंतीस व्यभिचारों की दश दशा जो वात्सव्यनिष्ठा की भूमिका में लिखी हैं इस दास्यरस में भी उतनीही हैं सिवाय नहीं भगव-चरणों की सेवा में निश्चल प्रीति का होना वह स्थायीभाव है और वह प्रीति कैसी हो कि किसी प्रकार और किसी सबबसे किसी घड़ी कम न होवे जिस प्रकार गङ्गा का प्रवाह रात दिन बराबर चलता रहता है इसी प्रकार चित्त की वृत्ति केवल भगवचरणों में लगी रहे हे प्रभु, दीन-वत्तल, करुणाकर, पतितपावन, महाराज ! किस अवतरन व अवलम्ब से अपनी दशा के समाचार आपके समीप पहुँचाऊं कि सब प्रकार दीन और दुःखित हूँ और जो चुप हो रहूँ तो विना निवेदन दूसरा उपाय उद्घार का नहीं देखता हूँ काहे से कि आपके मिवाय ऐसा और कौन है कि जिसको पतित और अधम प्यारे हों जो यह आप कहेंगे कि दूसरे देवता बड़े २ नामी व बड़े हैं उनके शरण किसवास्ते नहीं जाता है तो पहले तो वे वपुरे अपनी ही दशा में फँसे हैं मेरे वास्ते क्या करेंगे ? दूसरे जब कि ज्ञापके चरणकमलों के ज्ञागे किसी की कुछ वड़ाई न समभी तो वे हमसे कब प्रसन्न होंगे सिवाय इसके सब अपनी सेवा और स्वार्थ के चाहनेवाले हैं विना कारण दीनपर प्रसन्न होना केवल एक आपही के बांटे में आया है तो उन देवताओं की सेवा में वह कोई जाय कि जिसको अपने शुभकर्म और सब प्रकारकी सेवा करने का भरोसा हो उनकी सभा में मेरे ऐसे अपराधी को कौन पूछता है इस हेतु मुभको तो न कोई जगह जाने की है व न कोई स्वामी दिखाई देता है न कोई दूसरा शरण है आपके द्वारपर पड़ा हूँ जब कबहीं जो कुछ होगा आपही के चरणारिवन्द से होगा ख्रीर निश्चय करके आप

के द्वार से कोई पतित और पातकी निराश नहीं फिरा इस हेतु मुक्तकों भी निश्चय है कि अपने मनोरथ को प्राप्त होजाऊंगा और एक बिनती यह है कि यद्यिप प्राप्त होना मेरे मनोरथ का मेरे यत्न से अति दुर्जभ है परन्तु आपकी तनकसी कृपा से दासों से मिलसक़ाहूं केवल इतना ही चाहता हूं कि वह सभा व समाज आपके राज्याभिषेक का जो ब्रह्मा-दिक को परम आनन्द का देनेवाला है सदा निश्चल मेरे मन में बसा रहे भगवत् का वामन अवतार उस स्वरूप से हुआ कि जो विष्णु-नारायण शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी का ध्यान शास्त्रों में लिखा है और शरणागतानिष्ठा में लिखा जायगा परन्तु जिस घड़ी राजा बिल के द्वार पर गये और दान लिया उस समय का ऐसा ध्यान भागवत में लिखा है कि परम मनोहर और शोभायमान छोटासा ब्रह्मचारी का स्वरूप जिसको देखकर सूर्य शीतल और चन्द्रमा लजा से सब अङ्ग जल होता था बनाकर एक हाथ में जल का कमएडलु व डोरी दूसरे हाथ में दएड लिये हुये मुंजी शोभित छतुरी छाया के वास्ते लगाये हुये राजा बिल के सम्मुख विराजमान और संकल्प कराते हैं॥

# कथा प्रह्लादजी की ॥

प्रहादजी भगवदासों में अप्रगणनीय व शोभाके देनेवाले दास्यनिष्ठा आरे भागवतधर्म के हुये सो कथा उनकी सब पुराणों में और विशेष करके भागवत, विष्णुपुराण व महाभारत में विस्तार से लिखी है इस वास्ते यहां संक्षेप से लिखता हूं। जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के भाई को भगवत् ने वाराहरूप धरके मारा तो हिरण्यकशिपु सदा एकछत्र राज्य करने व अमर रहने के वास्ते उपाय विचार करके तप करने को पहाड़ में चलागया। राजा इन्द्र ने साज और घरबार हिरण्यकशिपु का लूट पाटके ध्वस्त कर दिया और उसकी ली को कि प्रहादजी गर्भ में थे पकड़ कर लेचला। नारदजीने आकर छोड़ादिया और अपनी रक्षा में रखकर ज्ञान उपदेश किया। वास्तव करके वह ज्ञान का उपदेश प्रहादजी के वास्ते हुआ क्योंकि गर्भ में सुनते थे जब हिरण्यकशिपु अति कठिन २ वर-दान लेकर आया तो अपना राज्य व घरबार सब सजि लिया और तीनोंलोक की राजगहीपर बैठकर सब देवताओं को बन्दी में डालादिया। कुछ, दिन पीछे प्रहादजी का जन्म हुआ और बाह्मणों ने हिरण्यकशिपु को मंगल आशीर्वाद दिया, कि इस महाभाग लड़के के जन्म लेने से

तुम्हारा कुल परिवार पवित्र हुआ और तुम्हारे पुरुषा सब परमधाम के भागी होगये। हिरएयकशिपु ने प्रह्लादजी को बड़े लाड़ व दुलारसे पालन किया और पांच चार वर्ष के हुये तो शंख व लिखित दोनों शुक्रजी के पुत्र हैं उनके पास वास्ते पढ़ने राजनीति और शास्त्र में प्रवृत्ति होनेके निमित्त भेजा जब गुरुने पढ़ाना आरम्भ किया तब प्रह्लादजी ने भगवन्नाम का उचारण किया तब गुरुने कहा कि अरे तू किसका नाम लेता है वह तेरे बाप का श्रु है जो तेरा बाप सुनेगा तो तुभो दगड होगा। प्रह्लादजी ने कहा सब विद्या का पढ़ना केवल उस भगवत् के जानने वास्ते है उसको छोड़कर दूसरी विद्या का पढ़ना निपट निष्फल है और अपने पिता का कुछ डर मुभको नहीं। गुरुने प्रह्लादजी की माता से बहुत शिक्षा कराई परन्तु प्रह्लादजी अपने विश्वास और धर्म में दृढ़ रहे। एकदिन हिरएय-कशिपुने गोद में बैठालकर पूछा तुमने इन दिनों में क्या पढ़ा है ? प्रह्लाद जी ने वही नाम भगवत् का सुनाया हिरएयकशिषु क्रोध से बोला कि यह नाम मेरे शत्रुका किसने पढ़ाया है ? अब फिर कबहीं इस नामको न लेना ! प्रह्लादजी ने कहा कि यही नाम सब नामियों का नाम देनेवाला है श्रीर सब धर्मों का परमधर्म श्रोर सब विद्याश्रों की परमविद्या है तुमको उचित है कि इस नाम का भजन किया करो। हिरगयकशिषु सुनकर अ-धिक क्रोधवन्त हुआ अपने भृत्यलोगों से प्रह्लादजीको दएड देने के वास्ते ब्राज्ञा दी उन्होंने ब्राज्ञाके ब्रनुसार किया जब कुछ न सपरा तब ब्राग में जलवाया, नदी में डुबोया ऋौर पहाड़पर से गिरवाया परन्तु कुछ क्लेश प्रहादजी को न हुआ हारिके हिरएयकशिपुं ने फिर पढ़ानेवाले को सौंपा। प्रहादजी पाठशाला के सब बालकों को गुरु जब न रहें तब उपदेश किया करें कि यह संसार असार है और जगत् का सब व्यवहार नश्वर है श्रीर भगवत् सार है श्रीर सदा सब जगह प्राप्त है भगवचरणों में मन ल. गाना परमसुख और भगवत् विमुख होना परमदुःख है। मनुष्य का देह केवल भगवद्भजन के वास्ते हैं, नहीं तो पशु, पक्षी, तृण व कूड़ा करकट से भी तिरस्कृत है। नारदजी ने जो उपदेश मुक्तको किया था सो तुमको सुनाया कल्यास इसी में है कि भगवत् शरस होकर समरस स्रोर मज़न करो भगवत् को कुछ जाति छोर कुत्तपर दृष्टि नहीं मैं भी तो तुम्हाराही सजातीय हूं देखो भगवत् ने कैसे कैसे संकट काटे हैं। बाल कों को उपदेश प्रहादजी का लगगया सब भगवद्भजन क्रुनेलगे गुरु आया और यह

वृत्तान्त जब देखा तो रिस की श्रौर हिरयय मशिपु से जाकर सब वृत्तान्त कहा वह क्रोधकी अग्नि में लाल हुआ आया और तरवार हाथ में लेकर प्रहादजी के मारनेको उद्यत होकर बोला कि अब तेरा रक्षक कौन है ? प्रह्लादजी ने उत्तर दिया कि वही भगवत् जो सबमें व्यापक और समर्थ सर्वत्र प्राप्त है। हिरएयकशियु ने कहा इस खम्भे में भी है उत्तर दिया अलबत्ता इसमें भी है। हिरएयकशिपुने एक मुधिका उस खम्भे में मारी कि शब्द प्रचएड व भयंकर उसमें से हुआ और फिर भगवत् भक्तरक्षक स्रोर सत्य करनेवाले वचन अपने भक्तों के नृसिंहरूप धारण करके वैशाख सुदी चतुर्दशी मध्याह के समय मुल्तान में कि वह राजधानी हिरएय-कशिपु की थी प्रकट हुये। हिरगयकशिपु भी युद्ध को उद्यत हुआ लड़ाई होनेलगी जब संध्या का समय आया तब भगवत् ने उसको पकड़ा और अपने जानुओं पर डालकर ग्रह के द्वारपर अपने नखों से उदर फाड़ा श्रीर परमपद को भेजदिया श्रीर ब्रह्मा का वरदान सब भगवत् ने सत्य भी रक्खा । ब्रह्मा, शिव श्रीर इन्द्रादिक सब देवता स्तुति श्रीर विनय करनेलगे और आकाश से जयजयकार की ध्वनि और फूलों की वर्षा होने लगी और जो भगवत् का स्वरूप विकराल व क्रोध भरा था किसी को यह सामर्थ्य न हुई कि समीप जाकर क्रोध को शान्त करे इस हेतु सब ने प्रह्लादजी को भेजा। प्रह्लादजी ने जाकर दगडवत् करके विनय किया कि हे प्रणतार्तिभञ्जन ! आपकी महिमा वेद और ब्रह्मा भी नहीं कहसक्रे मुक्त अधम, अज्ञ व बालक से तो क्या वर्शन होसक्री है परन्तु क्रपासिन्धु व दीनवत्सल जानकर विनय करता हूं कि आपके क्रोध भरे स्वरूप से सब देवता भयभीत श्रीर कम्पायमान हैं कुपा करके उनका भय दूर करो। भगवत् ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा और जो इच्छा तुमको हो सो मांगो कि पूर्ण करूंगा। प्रहादजी ने विनय किया कि अपके चरणकमलों की भक्ति से सिवाय किसी वस्तु की चाहना नहीं जो शरीर मुक्तको मिले आपके चरणों की प्रीति बनी रहे। भगवत् ने यह वरदान दिया और राजगदीपर बैठालकर अपने हाथ से राजतिलंक करंदिया उस् समय भगवद्रूप की शोभा ऐसी थी कि जो हजारों सूर्य एकसाथ उमें तो वे भी भगवत्मुख के तूज की समृता नहीं पासक्रे उस् मुखपंर जहां तहां रुधिर की बूंदें लगी हुई, बड़ी आँखें, लाल कुछ पियराई लियेहुये जीम से दारबार अपने ओठों को चाटते हैं, मूंछें भूरी, गर्दन के

बाल पीले और श्याम, दोनों हाथ अत्यन्त बलिष्ट, नख तीक्ष्ण, चौड़ी छाती पर आंतों की माला विराजमान और पूँछ कमर पर से होकर शिर पर चमर की भांति लहराती हुई, प्रह्लादजी को गोद में लेकर राजितलक करते हैं, देवता चारों ओर बिनती कररहे हैं, आकाश में दुन्दुभी बजती हैं, अप्सरा नाचती हैं, गन्धर्व भगवचरित्रों का कीर्तन करते हैं, फूलों की वर्षा होती है और यह बात मालूम रहे कि भगवत्स्वरूप ऐसा न था कि कोई अङ्ग व्याघ का होय और कोई अङ्ग मनुष्य का वह सब स्वरूप भगवत् का कबहीं व्याघ के रूप से देखपड़ता तथा कबहीं मनुष्य के यह बात भागवत के तिलक से प्रकट है परन्तु बहुत करके भगवद्भूप व्याघ के श्रीर से देखने में आता था पीछे भगवत् तो अन्तर्द्धान होगये और प्रह्लादजी राज्य करनेलगे उनके राज्य में भगवद्भक्ति की ऐसी प्रवृत्ति भई कि कोई विमुख न रहा और न्याय धर्म इतना था कि एक बेर प्रह्लादजी के पुत्र विरोचन से व श्रुतधन्वा ब्राह्मण से आपसमें एक सुन्दरी स्त्री के वास्ते यह विवाद हुआ कि विरोचन तो उस स्त्री को राजा के पुत्र होनेसे आप लिया चाहताया अौर वह ब्राह्मण कहता या कि राज इत्यादिकों पर ब्राह्मणों की अधिकता है इस हेतु यह स्त्री पहले भाग मेरा है न्याय इस भगरे का प्रहादजी पर निश्चय हुआ और आपस में यह प्रबन्ध ठहर गया कि जो अन्यथा कहनेवाला राजा के यहां ठहरे सो वध किया जाय। प्रहादजी ने कुछ पक्ष अपने पुत्र का न किया और ब्राह्मण जो सच कहता था उसको वह स्त्री दिलादी स्रोर स्रपने पुत्र के वधके वास्ते स्राज्ञा दी। वह ब्राह्मण इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बदले विरोचन को वधसे बचाय के प्रहाद जी को देदियाँ। इस प्रहादचरित्र से भगवत्की भक्त-वत्सलता पर विचार करना चाहिये कि यह हिरएयकशिषु आरम्भ राजसे देवताओं पर उत्पात करताथा श्रीर देवतालोग सदा त्राहि त्राहि पुकारते रहे परन्तु भगवत्ने कवहीं हिरण्यकशिषु की स्रोर कुछ तनक चिन्तन भी न किया जब उसने भगवद्भक्तको दुःख दिया तो उसको न सहिसके अौर आपने विना पुकारे भक्त की सहाय करी और एक शिक्षा भी इस चरित्र से प्रगट होती है कि जो बाप भी भगवत्सन्मुख होने में बाधा करे तौ त्याग के योग्य है जिस प्रकार प्रह्लादजी ने त्याग किया॥

किथा, अङ्गदजी की ॥

अङ्गदजी बेटे बाली वानरों के राजा के ऐसे पर्रम पवित्र भगवद्भक्त

हुये कि युवावस्था और सर्वसुख राज्य ऐश्वर्य प्राप्तथा तथापि सदा मन की वृत्ति भगवचरणों में रखते थे श्रोर रघुनन्दन महाराज ने उनके बाप को सुत्रीव की दीन पुकार पर बध किया परन्तु तनक भी भक्ति की राह से और अपने धर्म से न फिरे और प्रसन्न हुये कि ऐसी पदवी के योग्य बाली नहींथा सो दी व जानकीजी के खोजने में और रावण से युद्ध होने के समय ऐसा परिश्रम व शूरता करी सो वृत्तान्त विस्तार से रामायण में लिखा है थोड़ासा यह है कि जबरघुनन्दन महाराज की श्रोर से रावणके पास दूत बनिके गये और प्रश्नोत्तर उचितता के साथ हुआ तो उस घड़ी यह बात ढिठाई की रावण के मुँहसे निकली कि जैसे और आदमी हैं वैसेही रामचन्द्र तेरे स्वामी भी हैं यह वचन सुनतेही अङ्गदजी कोध में भरिके कालस्वरूप होगये कि भयसे कितने राक्षस भाग गये व रावण भी कांपकर गिरपड़ा व मुकुट भी उसके साथे से गिरपड़े उसमें से कई मुकुट अङ्गद जी ने श्रीरघुनन्दन महाराज की श्रीर फेंके उसके पीछे जब श्रातिउत्तर प्रतिउत्तर का संयोग पहुँचा तो चरण रोपिके रावण से प्रण किया कि जो कोई तुम्हारे में से मेरा पांव उठाय देवे तौ श्री रघुनन्दन महाराज लौट जायँगे श्रौर सीता महारानी को मैं हार चुका इस बात को सुनकर इन्द्राजित आदिक बड़े २ वीर उठायके हारिगये चरण न चला न हिला जैसे कामियों की वातों के सुननेसे पतित्रता स्त्री का मन अथवा कोई आपत्ति के आने से भक्त का मन हरिभजन और न्याय से नहीं चलायमान होता। राक्षसों ने भांतिर के उपायसे चरणको उठाया परन्तु चरणने घरती को इसं प्रकार न छोड़ा कि जैसे विना भगवद्भजन संसारका दुःख श्रौर विना विद्याके अज्ञान नहीं छोड़ता। सब लजितहोकर बैठ गयेतव अन्तमें रावण ललकारकर उठा चाहा कि अङ्गदजी के चरण को पकड़ें उस समय अङ्गदजीने शिक्षा और तर्क करके कहा कि अरे मूढ़! मेरे चरण के पकड़ने से तेरा क्या भला होता है श्रीरघुनन्दनस्वामीके चरण क्यों नहीं पकड़ता कि क़तार्थ होजावे रावण लिजत होकर सिंहासनपर बैठगया अङ्गदजी को भगवत् का ऐसा हड़ बिश्वास था कि प्रण करने के समय कुछ स्देह न किया और लङ्का को जीत कर जब रघुनन्दनस्वामी अयोध्या में फिरआये और राज्याभिषेक हो लिया तब अङ्गदजीमी स्वामी की आज्ञा से विदा होकर अपने घरको गये और भगवत् के स्मरण भजन में ऐसे लीन हुये कि दूसरी श्रोर तनक चित्त की वृत्ति न गई॥

#### कथा नैपाजी की॥

पीपाजी ऐसे परमभागवत हुये कि उनकी भक्ति के प्रताप से पशुनुख्य भी भगवत् शरण होगये भगवद्भक्तों के भक्त श्रीर सब गुणों के जानने-वाले हुये। गागरीनगढ़ के राजा व पहले दुर्गाजी के सेवक थे। एकबेर भगवद्भक्रलोग जा निकले उनको रसोई की सामग्री जो इच्छा से चाही सो दिलवाय दी उन्होंने रसोई बनाकर भगवत् का भोग लगाया और भगवत् से प्रार्थना की कि यह राजा भक्त होजाय। रातको एक किसी ने राजा को स्वप्त में शिक्षा की कि तू कैसा मतिमन्द है कि भगवत् से विमुख होकर उद्धार चाहता है पीछे एक प्रेत ने भयंकररूप से प्रकट होकर राजा को पलँग परसे धरती पर डालदिया राजा ने उसी घड़ीसे भगवद्भक्ति का आरम्भिकया और सब रचना संसार की असार दिखाई देनेलगी दुर्गाजी साक्षात् हुईं ऋौर पीपाजी ने दंगडवत् करके पूछा कि भगवद्गक्ति किस प्रकार प्राप्त होय दुर्गाजी महारानी रामानन्द जी को गुरु करने की शिक्षा करके अन्तर्धान हुई और पीपाजी रामानन्दजी के दर्शन के हेतु ऐसे व्याकुल हुये कि लोगों को यह संदेह हुआ कि पीपा जी वैराग्य को काशीपुरी में रामानन्दजी के पास आये उन्होंने निराश करदिया कि यह घर त्यागियों व विरक्तों का है राजा का यहां क्या कामहै। पीपाजी सब त्यागके फ़क़ीर बनके गये कि मैं भी फ़क़ीर होगया। रामा-नन्द जी ने आज्ञाकी कि कुयें में गिरपड़ो तुरन्त गिरनेचले जब गिरने लगे तो रामानन्द जी के चेलों ने पकड़िलया सामहने लाये तब रामा-नन्दजी ने चेला किया और भगवद्गक्ति क्रुपांपूर्वक देकर कहा कि अपने घर जाश्रो साधुसेवा करते रहो। एक वर्ष पीछे हमभी साधुसेवा सुनैंगे तो तुम्हारे घर भक्नों सहित अविंगे। पीपाजी घर आये और ऐसी साधुसेवा व भजन को किया कि वर्णन नहीं होसका पीछे वर्षदिन के पत्र लिखा कि अपने वचन की पालना कीजिये पधारिये। रामानन्दजी कबीर व रैदास आदि चालीस चेलों सहित चक्षे जब नगर के निकट पहुँचे तब पीपाजी बड़ेभाव रीति मर्यादपूर्वक रामानन्दजी को समा सहित घर लाये व ऐसी सेवा करी कि जिसका फल शीघ्र प्राप्त होय कुछ दिन पीछे. रामानन्दजी ने द्वारका चलने की इच्छा की ऋौर पीपाजी विकर्ल भये तब उनकी प्रीति हृदयकी देखकर रामानन्दजी ने आज्ञा की कि चाहो यहां रहो चाहो फ़क़ीरी अङ्गीकार करके साथ चलो। पीपाजी तरनत

सब राज्य छोड़कर साथ हुये बारह रानी भी साथ चलीं। पीपाजी ने उन ग्यारह को समभाकर फेरा एक छोटी रानी जिसका नाम सीता था कमली पाहिरना व नङ्गी रहने कोभी अङ्गीकार किया तब रामानन्दजी के सौगन्द दिलाने से साथ लिया और चले एक ब्राह्मण भी साथ हुआ मना करने से विष खा मरा भगवचरणामृत से जीगया फिरकर अपने घर आया समाज द्वारका में पहुँचा दर्शन यात्रा करके काशीजी की यात्रा की परन्तु पीपाजी आज्ञा लेकर द्वारका में रहे। एक दिन श्रीकृष्ण स्वामी के दर्शन की इच्छा हुई समुद्र में कूदपड़े दिव्य द्वारका में पहुँच गये दर्शन पाया सातदिन रहे भगवत् की आज्ञा से फिर समुद्र के किनारे जल से सीतासहित निकले कपड़ा भीगा श्रीर सूखा सबलोगों ने देख करके आश्वर्य माना पीपाजी को भगवत्ने जो खोप दीथी सो पुजारियों को दी और कहादिया कि जिसके शरीरपर यह छाप लगाई जायगी सो भगवत् को प्राप्त होगा फिर जन्म न पावेगा यह प्रताप पीपाजी का जब विख्यात हुआ तो लोगों की बड़ी भीड़ होनेलगी तब वहांसे चलके छः मांजिल आये थे कि लश्कर पठानों का मिला। सीताजीको सुन्दरी देखकर उन्होंने छीनालिया सीता ने भगवत् को स्मरण किया तुरन्त आप आये श्रीर दुष्टोंको दगढ़ देकर सीताको श्रानन्दसे ले श्राये। पीपाजी ने सीता से कहा कि अब भी घर चलीजाश्री तुम्हारे कारण से सब उत्पात खड़े होते हैं सीताने उत्तर दिया कि महाराज ! आपके उपाय करने से कौन उत्पात शान्त हुआ है कि जिसके कारण से भजन में भङ्ग हुआ हो और किससम्य प्रभु ने सहाय न करी सो अंपिको और मुक्तको इस बातकी परीक्षा अच्छे प्रकार होचुकी है तबभी ऐसी सिखावन करना यह दूसरी बात है। पीपाजी इस दढ़ निश्चय पर प्रसन्न हुये दूसरी राहसे चले राह में एक व्याघ आया उसको चेला करके भगवद्भक्ति का उपदेश किया उसने अङ्गीकार किया अबतक वहां का व्याघ साधु ब्राह्मण गऊ को नहीं मारता वहां से चलकर एकगांव में आये शेषशायी महाराज का वहां मन्दिर था बाजार में लाठी देखकर मालिक से मांगी उसने कहा जङ्गल में से काटलेव पीपाजी नेसब लाठियों को हरी व सपत्र करदिया कि जङ्गल होगया एक लाठी को काट लिया फिर एक चीधरनामे भक्त के घर आये उनके घर कुछ न था अपनी स्री को नंगी कोठे में बैठाकर उसका लहँगा बेचकर रस्रोई को कराया भोगलगे पीछे जुब चीधरभूक को उनकी स्त्री सहित जैवने को बुलायातो

चीधर ने कहा कि आप भोजन करें सीथ प्रसाद वह भोजन करेगी तब पीपाजी ने सीताको भेजा देखा तो कोठे में है पूछा कि कोठे में किसहेतु बैठी है उत्तर दिया कि तनपर वल्ल होना न होना कारण परम आनन्द का नहीं भगवद्रूप का चिन्तवन श्रीर साधुसेवा परम श्रानन्दसार है उस का होना अवश्य योग्य है। सीताजी ने सब हाल जानालिया और उनके भाव के आगे अपनी भक्ति को तुच्छ समभा अपने अङ्गपर के वस्त्र से आधा देकर बाहर लाई और एकसाथ भोजन किया पीछे सीता व पीपा जी उनकी सेवा उचित सममकर बिशेष द्रव्य की प्राप्ति वेश्याकर्म से शीघ जानकर बाजार में जाबैठे सुन्दररूप देखकर लोग जमा हुये समीप आये तो आंख उठाकर न देख सके पूछा तुम कौन हो जवाब दियाकि बारमुखी हैं घरबार कहींनहीं केवल एक समाजी साथ है वे लोग सुन-कर चुप होरहे। कुछ हँसी की बात न काहिसके नाज व मुहर व रुपया भेंट किया पीपाजी ने वह सब चीधरभक्त के घर पहुँचादिया भक्त ऐसे वैराग्यवान् थे कि उसी घड़ी भगवत्भक्तोंको देदिया त्र्याप जैसे थे तैसे रहे। पीपाजी बिदा होकर राह का कष्ट मेलते ठोड़ाशहर में टिके तालाब पर स्नान करनेगये मुहरों से भरा एकघड़ा देखा रात को सीता से कहा चोरों ने सुनकर जाकर देखा तो घड़े में एक बड़ा सर्प है तब विचारा कि इस सांप से उसको कटवाना चाहिये जो हमारे काटने के वास्ते भूठ कहा। उस घड़े को लेक्साकर पीपाजी के स्थान में डालकर चलेगये। पीपाजी उस समय सातसौबीस मोहर जो पांच पांच तोले की एक एक थी तीनदिन में भएडारा करके साधुत्रों को खिलादिया। सूरंसेन राजा उस देशका थावह पीपाजी का नाम सुनकर दर्शन को आया चरणों में पड़कर विनय किया कि मुक्तकोभी अपने ऐसा बना व मन्त्र देकर चेला करो।पीपाजी ने कहा कि अपनी सम्पत्ति व रानी इत्यादि सब हमारे भेंट करो राजा ने तुरन्त वैसाही किया तब उसको मन्त्र उपदेश करके चेला किया व रानी व सम्पात्त इत्यादि जो भेंटकी थी सो सब फेरदी श्रौर कहा कि भकों से परदा का प्रयोजन नहीं। राजा के भाई बन्धु यह वृत्तान्त सुनकर बहुत क्रोध युक्र हुये और अन्तःकरण से पीपाजी के साथ दुष्टता करनेलगे। एक बनजारा बैलों के मोललेने को बैल ढूंढ़ता हुआ आया राजा के भाइयों ने बहँकादिया कि पीपाजी के पास बैल अच्छे ,२ हैं। बनजारे ने पीपाजी के आगे आय के रुपया नक़द रखदिये और क़हा कि नृये नये बैलों को मोललेने आया हूं। पीपाजी दुष्टों की दुष्टता जानगये कहा कि इस समय बैल चराईपर गर्चे हैं फिर आकर लेजाना। बनजारा तो चलागया और पीपाजी ने उसी रुपये से भगडारा व महोत्साह आरम्भ किया हजारों साधु जमा थे कि बनजारा आया और बैलों के वास्ते विनय किया। पीपाजी ने कहा कि यह हज़ारों बैल खड़े हैं कि परमधाम तक खेप पहुँचादेते हैं जितने तुमको काम हो लेजाव। बनजारा बड़भागी हरिभक्नों का दर्शन करके उसी घड़ी भगवत् के शरण हुआ व अच्छे कपड़े साधुओं को दिये एकवेर घोड़े पर सवार होकर पीपाजी स्नानको गये घोड़े को खुला छोड़कर नहानेलगे घोड़े को दुष्टलोग चुरालेगये श्रीर बांधरक्खा जब स्नान करके चलने का विचार किया तो घोड़ा कसा कसाया आगे आकर खड़ा हुआ मानो कोई तैयार करके लाया है। एकबेर पीपाजी हरिभक्नों की समाजमें गये थे घरपर साधु आये घरमें कुछ न था सीताजी बाजार में जाकर एक बनिये से रात को आने के क़रारपर सामग्री लेखाई उसी घड़ी पीपाजी भी आगये बहुत प्रसन्न हुये श्रीर सीता ने सब वृत्तांत कहदिया जब रात को सीता श्रृंगार करके चलीं तो जल बरसने लगा पीपाजी अपनी पीठपर चढ़ाकर बनिये के घर लेगये दर्शन से बनिये को ज्ञान होगया चरण सूखा देखकर पूछा माता किस प्रकार आईं ? सीताने कहा मेरे स्वामी अपनी पीठ पर लाये दरवाजे पर खड़े हैं बनिया दौड़कर चरणों में पड़ा झौर गिड़गिड़ाने लगा। पीपाजी ने कहा लजा का कुछ प्रयोजन नहीं अपनी दूकान में जा बचा चैन उड़ावो तुमने हमको वह रुपया दिया है कि जिसके कारण भाई आपसमें बड़मरते हैं बनिया बहुत दुःखित और धार मारमार रोने लगा। पीपाजी को दया आई दीक्षा देकर आवागमनके दुःखसे छुटादिया दुष्टों ने यह वृत्तान्त राजातक पहुँचाया ब्राह्मगों ने राजासे कहा कि यह बड़ी अनीति है राजा अज्ञान अपनीही नाई समभकर वे विश्वास हो-गया । पीपाजीने सुनकर विचार किया कि गुरुसे विश्वास छुटे इसके दोनों लोक बिगड्जायँगे इसको टढ़ विश्वास करायदेना चाहिये इस हेतु राजा के घरगये खबर कराई राजा ने कहला भेजा कि पूजा करताहूं। पीपाजी ने कहा कि यह राजा बड़ा मूर्ख है चमारके घर जूती लेने वास्ते गया है नाम पूजा का लेता है। राजां सुनकर तुरन्त नङ्गेपायँ बाहर आयकर चरणों में पड़्गया। पीपाजीने राजा को चेताने वास्ते, कुछ और पसिक्षा देना उचित समभा। राजा की एक रात्री जो बन्ध्या घरमें थीं उसको ले आनेकी आजा की राजा अपने राज्यके शोच में चला। आंगन में व्याघ बैठे देखा फिरा कि यही बहाना करूंगा पीछे भी व्याघ देखा तब तो करामात पीपाजी की समभा और रानीके पास गया देखा कि वगल में एक लड़का तुरन्त का जनमाहै तब तो आधीन व विश्वासयुक्त होकर साष्टाङ्ग दग्डवत् किया श्रीर हाथ जोड़कर कांपता हुआ डरसे कहने लगा कि मैंने तुम्हारी म-हिमा नहीं जानी अब मेरा अपराध क्षमाकर कृपा करो। पीपाजी ने उसी लड़के के स्वरूप से प्रकटहोकर कहा कि ऐ मूर्ख ! उस दिनके विश्वास ऋौर प्रेम को स्मरणकर कि जिस दिन चेला हुआ। उचित तो यह था कि दिन दिन भगवत् श्रौर गुरु में प्रीति श्रधिक होती यह नहीं कि विमुख होकर नरक में जाना अवसे ज्ञानकर कि दोनों लोक सहजमें प्राप्त हों इस प्रकार शिक्षा देकर अपने स्थान पर आये। एक कोई विमुख ऊपरसे साधु भेष बनाकर पीपाजी से एक रात के वास्ते सीता को लिया और सारी रात भागा और सीताकोभी भगाया इस विचारसे कि दूर निकलजावें कि सीता फेर न जाय जहां प्रभात हुआ तहां से सीता चलने से राके गईं कि स्वामी की आज्ञा एक रातकी है तब सवारी ढूँढ़ने गांव में गया गांव की स्त्रियों को सीता का स्वरूप देखा तब तो ज्ञान हुआ सीताजी के चरणों में पड़ा श्रीर चेला होगया।पीपाजी को इसी प्रकार एकबेर चार विषयीभी साधु बनिके त्राये सीताजी को मांगा जब शृंगार करके सीता कोठरी में जा बैठी तब वे भी चारों गये तो देखा कि एक बाघिन मारने व फाड़नेवाली बैठी है तब क्रोध व भयसे भरे पीप।जीके पास आये व कहनेलगे कि अच्छे साधु हो बाघिन बैठाय दी है। पीपाजीने कहा वह सीता है जैसी तुम्हारी रुचि की वृत्तिहै वैसी दिखाई देती है जो शुद्धचित्त से जाश्रोगे तो सीता के दर्शन होंगे पीछे सीता के दर्शन हुये वह सब भी चेले होकर भगवद्भक्ति करने लगे भगवत् को प्राप्त हुये। एक गूजरी से दही बहुत दिनतक साधों की सेवा के निमित्त मँगाया व उसको में लके रुपये बहुत दिये। एक ब्राह्मण दुर्गा उपासक के घर पीपाजी ने भगवत् भोग लगाकर महाप्रसाद भो-जन किया तो उसको भी भोजन कराया उस प्रभाव से उसको दुर्गा के दर्शन हुये भगवद्भक्र होगया व भगवन्मूर्तिकी सेवा आराधन करनेलगा। एक तेलिन सुन्दरी तेल लो तेल लो कहती फिरती थी पीपांजीने कहा कि इस मुखसे रामराम कहने से बड़ी शोभा होती तेलिन क्रोध करके बोली कि जब कोई मरजाता है तब राम नाम कहा करते हैं वह जब अपने घर

पहुँची तो खसम को मरा हुआ देखा आधीन होकर पीपानी के चरणों में पड़ी और सब लड़के बाले समेत रामनाम कहने का करार किया तब पीपाजी ने उस मुरदे को जिला दिया । साधुसेवा के निमित्त एक भैंस कहीं से आयगई उसको चोर ले चले पीपार्जी भैंस के बच्चे को लेकर पीछे पीछे यह पुकारते चले कि भैंस विना बच्चेकी दूध न देगी इसको भी लेते जात्रों चोर आधीन हुये भैंस को स्थान में बांधगये । कहीं से एक गाड़ी गेहूँ ऋौर कुछ रुपया लाते थे बटपारों ने वह गाड़ी छीनली पीपाजी वह रुपया भी देने लगे कि विना रुपये के घी चीनी इत्यादि सामां रसोईकी न होसकेगी बटपार भी सब आधीन हुए वह गाड़ी आप पहुँचाय गये । एक महाजन का बहुत रुपया साधु सेवा के खरच का पीपाजी पर क़रज होगया नित तगादा करता था व पीपाजी आज कल किया करते एक दिन बहुत कड़ाई की पीपाजी ने कहा कि हम कुछ नहीं धराते हैं उसने हाकिम के यहां फ़रयाद की जब हिसाब की बही दिखाने लगा तो सब बही कोरी देखी लिजित हुआ हाकिम ने दएड देने को चाहा पीपाजी छोड़ायलाये चरणों में पड़ा रोने लगा तब बही ज्योंकी त्यों होगई ऋौर रुपया भी उसका देदिया। भगवत् ने देखा कि पीपाजी कंगाल होगये रुपया और अनाज बहुत भेजवाय दिया पीपाजी ने वह घर श्रीर सब श्रमबाब पुण्य करदिया । एक किसी मनुष्य से गोहत्या होगई उसके जाति भाइयों ने पांति से निकाल दिया पीपाजी ने रामनाम उसके मुख से कहलाया और भगवत् प्रसाद भोजन कराकर भगवद्भक्त करदिया उसकी जातिने ज्यों का त्यों ऋलग रक्खा तब पीपाजी ने सब वेद व शास्त्रों के सिद्धान्त से नाम की महिमा प्रकट दिखाकर कहा कि वह नाम एकवेर मुख से निकले तो करोड़ों जन्म के महापा-तक दूर होजाते हैं तो उस नाम के सैकड़ों हजारों बेर के लेने से एक गोहत्या कहां बाक़ी रही सबने निश्चय किया उसको जातिमें लेलिया। राजा सूरसेन को एक बेर पीपाजी के दर्शन की चाह हुई उसके मनकी बूभके पीपाजी स्राप गये दर्शन दिये। एक साधु को रूपया का प्रयोजन लेगा उसी जगह इतना रुपया पीपाजी ने दिया कि और वचरहा। एक बेर श्रीरङ्गजी के मिलने को गये रङ्गजी पूजा करते थे फूजों की माला मानस में पहिरावत मुकुट में. अटकजाय बनै नहीं तिसकी पीपाजी ने कहदिया कि कैसे पूजा करतेहैं। कि मालां पहिनाते नहीं बनती श्रीरङ्गजी सुनकर दौड़े आये परस्पर मिले एक ब्राह्मण ने लड़की ब्याह्मने वास्ते जांचा पीपाजी ने उसको राजा के पास अपना गुरु बतलाके द्रव्य दिल-वाया। एकादशीके दिन जागरण होताथा पीपाजी तुरन्त उठकर अपना हाथ मलने लगे राजा ने कारण पूछा तो कहा कि द्वारका में मगवत्-चँदुये को आग लगगई थी उसको बुक्ताया है राजा ने सांड़नी लगाकर समाचार मँगाया तो सत्य ठहरा और यह भी मालूम हुआ कि पीपाजी हर एकादशी को जागरणमें वहां आते हैं। एकदिन पीपाजी नदी पर स्नान करनेगये थे एक तेली के लड़के से बैल लेकर एक ब्राह्मण को दे दिया जब तेली ने पीपाजी से अपना दुःख सुनाया तो बैल अपने घर पर बँधापाया। एक बेर अकाल में अनाज व कपड़ा लोगों को इतना दिया कि अकाल था ही नहीं सबका दुःख निवारण किया। एक बेर बड़ी सम्पत्ति कहीं से हाथ लगी दो चार दिन में खंरच करदिया ऐसे चिरत पीपाजी के अनेक हैं कि जानने में नहीं आते सो भगवत् और मक्नों में क्या भेद है कि ऐसीही महिमा भगवत् की है॥

# कथा प्रयागदासजी की ॥

प्रयागदासजी अपने गुरु अग्रदासजी की क्रपा से ऐसे परमभक्त हुये कि मन, वच, कर्म से एक रघुनन्दन स्वामी के चरण कमलों में प्रेम था और भगवद्गकों में ऐसी प्रीति थी कि भगवत्रूप जानते थे। मौजे कि-यारे में भगवत्मिन्दर के कलश चढ़ाने का उत्साह था और मौजे आड़े व बिलये में भगवत्मिन्दर के ध्वजा चढ़ाने को दोनों स्थान से साधु बुलानेको आये प्रयागदासजी ने विचारा कि एक जगह जायँ एक जगह नहीं तो साधु उदास होंगे इसहेतु दोनों जगह दो स्वरूप बनाकर गये और सत्संग इत्यादि का आनन्द लिया और अपने हाथ से एक जगह ध्वजा और दूसरी जगह कलश चढ़ाया। रास होता था भगवत् के स्वरूप की माधुरी देखकर प्रेम में मग्न होगये और प्रेम के तरङ्ग और गीत में प्राण भगवत् पर निकावर करके परमपद को गये॥

## कथा भगवान् की॥

भगवान् नाम करके भगवद्भक्त सोनेपत ग्राम में हुये जहां कहीं धर्म विमुखिन को सुनते तो भांति भांति के उपदेश करते और भागवत धर्म पर दृढ़ करदेते सो पड़रीनामे गांव में योगियों की जमात रहती थी उन को अपनी सिद्धता की परीक्षा दिखलाकर भगवद्भक्त करदिया। बादशाह ने करामात समभने वास्ते विष पित्तवा दिया भगवत्क्रपा से कुछ न हुआ लिजत होरहा दासभाव में भगवान् की बड़ी प्रीति थी॥

कथा रामराय की ॥

रामरायजी परम भक्तरूप सारस्वत ब्राह्मण थे। ज्ञान, वैराग्य व योग के बड़े ज्ञाता थे काम, कोध, लोभ व मोह के त्यागी थे ख्रौर साधुसेवा में ऐसी प्रीति थी कि साधु के दर्शन से कमन की भांति प्रफुल्लित होजाते थे। एक वेर साधुसमाज था वहां एक दुष्ट रामरायजी की निन्दा करने लगा भगवत् को उसका दण्ड उचित मालूम हुआ सो सभा में जहां उसके भाई बन्धु सब बैठे थे उसकी पगड़ी उसके शिरसे ऐसी उछल के गिरपड़ी कि जैसे कोई धौल मारे लिजत होकर सभा से निक्रलगया॥

कथा श्रीरङ्गर्जा की ॥

श्रीरङ्गजी देवसागांव जयपुर के राज्य में है तहां रहते थे सरावगी के बेटे थे उनका सेवक मरकर यमदूत हुआ और उसी गांव में एक बनजारा टिका था उसके प्राण को निकालने को आया आगे की प्रीतिवश रङ्गजी से मिला श्रीर वृत्तानत कहा श्रीरङ्गजी को चाह इस लीलाके देखने की हुई। जहां बनजारा टिका था तहां गये देखा कि उस यमदूतने एक बैल को भ इका दिया और बनजारा पकड़ने को उठा वह दूत बैल के शिरपर जा बैठा और सींग से बनजारे का पेट फाइ दिया बड़ी पीड़ा से मारडाला श्रीरङ्ग देख हर त्रसित हुये और उस दूतसे उपाय पूछा कि जिसमें यम-दूतों के हाथों से बचें उसने कहा कि विना भगवद्भक्ति सबको ऐसेही पीड़ा होती है और जो भगवद्भक्त हैं उनके पास स्वप्त में भी यमदूत नहीं आते। श्रीरङ्गजीने सरावगी मत असार समभकर उसी घड़ी भगवद्भक्ति अङ्गी-कार करके दूतके बतलाने से श्रीअनन्तानन्द जो रामानन्द जी के चेले थे तिनके चेले होगये थे थोड़ेही काल में भगवत्स्वरूप की प्राप्ति होगई और जनम मरण के भय से छूटगये। एक प्रेत नित श्रीरङ्गजी के बेटे को दिखाई देता था इस कारण वह दुबला होगया जब यह वृत्तान्त सुना तब एक दिन लड़के की खाट पर सोरहे जब प्रेत आया तब रगेद लिया प्रेत भागा और कहा कि में इसी गांवका फजाना सुनार हूं, प्रस्त्रीगमन व चोरी फुठाई कर्म करके प्रेत होगया हूं सो अपने उद्धार के हेतु तुम्हारा द्वारा सेवता हूं। श्रीरङ्ग को दया आई भगवत् का चरणामृत उसको दिया कि उसके प्रभाव करके देवता का स्वरूप पायंकर संगति.का फेल प्राप्त हुआ।

# कथा हठीनारायण की ॥

हठीनारायण कृष्णदासजी के चेले रहनेवाले पंजाबदेश के परमभक्त भगवत् के हुये सर्वकाल भजन में व संतोषयुक्त रहते थे भांग पीने की रुवि थी बादशाह ने धतूरा मिलाकर पिलाया कुछ न हुआ तब मत के देवले विष पिलाया व ऊपर से ऐसी वस्तु खिजाई पिलाई कि जिसमें विष भीदे और मरजाय परन्तु कुछ काम न किया लजित होकर चरणों में गिरा अपराध क्षमा कराया। जाने रहो कोई मनुष्य इस कथा को भांग पीनेके लिये प्रमाण न समभले भांग त्याज्य है मिदिरा में शास्त्र ने गिना है वर भांग में एक अवगुण मिदरा से भी अधिक है कि बुद्धि को हिर लेती है किसी बड़ेके पीनेसे प्रमाण नहीं होसका है। मूर्ज महादेवजी का दृष्टान्त दिया करते हैं तो शिवजी हलाहल विष पान करगये तो विष भी कोई पीवे व शङ्करस्वामी भट्टी में से औटा हुआ कांच पीगये और कोई भी तो औटा कांच उठाकर थोड़ा भी तो पिये सो बड़ेके आचरण से निषेध है सो शाह्य नहीं होसका॥

चौ॰ समरथ कहँ निहं दोष गुसाई। रिव पावक सुरसिर की नाई॥ श्रीर कई पुराणों के वचन युक्र हैं कि जो कोई किसी बड़े महात्माश्रों के दृष्टान्त से वस्तु निषेध को विधि समभते हैं व त्याज्य को श्राद्य करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हठीनारायण ने सिद्ध होने पीछे भांग पिया श्रीर सिद्ध महात्मा विधि निषेध के बंधन से बाहर हैं भगवदूप होजाते हैं तात्पर्य यह कि भांग पीना निषेध है॥

## कथा रैदास की ॥

रैदासजी परमशक भगवत् के हुये जिनकी वाणी व काट्य हृदय के अन्यकार और संदेह के दूर करने को सूर्यकी भांति है। शास्त्र व वेद के अनुसार कर्म करने में हंस के सहश हुये अर्थत् निषेध को छोड़कर सार को यहण किया इसी शरीर में भगवद्धाम को पहुँचे और जिनके चरणों को बड़े २ वर्ण आश्रमवालों ने दगडवत् किया। पहले जन्म में ब्रह्मचारी रामानन्दजी के चेले थे भिक्षा करके गुरुसेवा व भगवत्त्रसाद किया करते थे एक दिन पानी बरसता था सो एक बनिया कि जो बहुत दिन से कहता था परन्तु उसकी भिक्षा कब्रहीं न लेते थे उस दिन उसीके यहाँ से रसोई की सामग्री लेखाये। जब रामानन्दजी भोग लगाने लगे तो भगवत् ध्यान में न आये तब रामानन्दजी ने ब्रह्मचारी से बूक्तके उस

बनिये का वृत्तान्त बूका विचारा तो उसका लेन देन चमारों के साथ मालूम हुआ। रामानन्दजी ने ब्रह्मचारी को शाप दिया कि तुभको चमार का जनमें मिले तो ब्रह्मचारी ने ब्राह्मण का तन छोड़कर चमार के घर जनम लिया परन्तु भगवद्भाक्षेत्र गुरु के प्रताप से पहले जनम का स्मरण बनारहा जनमे तबहीं से माता का दूध पीना छोड़ दिया कि विना गुर-मन्त्र के उपदेश हुये खाना पीना निषेध है। रामानन्द जी को भगवत् ने आकाशवाणी से कहा कि ब्रह्मचारी को तुमने घोर दगड दिया उस पर दया उचित है कि रामानन्दजी उस आज्ञा से चमार के घर गये मनत्र उपदेश करके रैदास नाम धरा ऋौर दूच पीनेकी आज्ञा दी। जब रैदास जी कुछ सयाने हुये तो भगवद्भक्तों की सेवा करनेलगे जो कुछ घर से मिलता सगवद्भक्तों के आगे धरदेते बापने उनको रिस करके घरके विछवाड़े एक जगह रहनें के वास्ते देदी धन बहुत था परन्तु एक दमड़ी भी न दी। रैदासजी स्त्री समेत आनन्द से रहने लगे जूती बनाकर दिन खेवते जो कोई वैष्णव व साधु देखते तो विना दाम जोड़ा पहिनाया करते किर एक छप्पर डालदिया और उसमें भगवतमूर्ति विराजमान करके सेवा करने लगे और आप उस छप्पर के आंगन और चौरे में विना छाया पड़े रहते यद्यपि ऊपर दुःख दरिद्रता इत्यादि का था परन्तु मन भगवत् के ध्यान में आनन्द रहता था। भगवत् ने वह कङ्गाली भी दूर करना उचित समभकर आप साधु के रूप से रैदासके घर आये रैदास ने बड़ी सेवा करके भोजन कराया खोर भगवदूप वह जाना उस साधु ने प्रसन्न होकर एक पारसपाषाण रैदासजी को दिया और गुगा वर्णन करके कहा कि बहुत यल से रखना। रैदासजी ने कहा कि मेरे किसी की कामना नहीं मेरा धन सम्पत्ति रामनाम है। उस साधु ने जाना कि प्रभाव इस पारस का रैदास ने नहीं जाना इसहेतु रांपीकी लगाकर सोनेका कर दिया रैदासजी ने मन में समसा कि रांधी भी हाथसे गई बहुत कहा तब रैदासजी ने कहा कि छप्पर में रखदेव सो साधु छप्पर में उस पारसकों रखकर चलेगये तेरह महीने पीछे फिर आये रैदासजीका वृत्तानत वैसा ही देखा पूछा कि पारस क्या हुआ ? रैदासजी ने कहा कि जहां आप रख गये तहांही होगा मुसको उसके हाथ लगाने से भय होता है। भगवत् उस को लेकर चलेग्ये एकदिन. सेवा पूजा की पिडारी से प्रांच मुहरे निकली रैदासजी को भग्नवरसेवा से भी भये होनेलगा भगवत ने स्वम में श्राहा

की कि यद्यपि तुमको कुछ होभ नहीं है परन्तु अत्र जो कुछ हम देवें उसको अङ्गीकार करो तब रैदासजी ने अङ्गीकार किया और एक धर्म-शाला पक्का बनवाकर भगवद्भक्तों को उसमें बसाया श्रौर फिर एक भगवतु-मन्दिर तैयार करके भांति भांति के चँदोये ख्रीर भाखर, सुनहरी बन्दनवार, दीवारगीरी व छतबन्द इत्यादिसे ऐसा सजा कि जो दर्शन करनेवाले आते थे मन्दिर की शोभा व भगवत्मूर्ति की छवि देखकर मोहिजाते थे पूजा प्रतिष्ठा सब बाह्म हों के हाथ से होती थी तिसके पीछे जहां रैदासजी अाप रहते थे तहां एक स्थान दोमहला बनवाया और बड़ी प्रीति से भगवत् आराधन आरम्भ किया बहुत से ब्राह्मणों ने श्-त्रुता के कारण से राजा के पास कठोर वचन मुखसे निकालकर फ़रयाद की कि चमार जाति को भगवत्मूर्ति के पूजन का आधिक र किसी शास्त्र में नहीं लिखा। रैदास निश्शक्क भगवत्सेवामूर्ति विराजमान करके पूजन इत्यादि सब करता है उसको दण्ड देना चाहिये। राजा ने रैदासजी को बुलाया श्रोर ऐसा प्रताप रैदासजी का राजापर व्यापा कि एक दो बात कही श्रीर बिदा किया राजाकी रानी का नाम काली था उसने जो प्रताप रैदासजी का सुना तो सेवक हुई ब्राह्मणजोग रानीके यहां रहते थे उन्हों ने रिस की श्रौर कहनेलगे कि रानी की बुद्धि जाती रही राजा के पास सब समाचार कहा रानीने रैदासजी को बुनाया और सब ब्राह्मण इकट्टे द्वेथे ब्राह्मण जाति की बड़ाई वर्णन करते थे श्रीर रैदासजी का यह वचन था कि भगवत् को भक्ति प्यारी है जाति पर दृष्टि नहीं बहुत वाद विवाद भये पीछे यह बात स्थिर ठहरी कि भगवत्मूर्ति जो सिंहासनपर विराज-मान है जिसके पास प्रसन्न होकर आजावे वही भगवत् को प्यारा है इस बात पर ब्राह्मर्लों ने तीनपहर पका वेद पड़ा और मनत्र जप किया परन्तु कुछ न हुआ जब रैदासजी पर बात आई तो विनय किया कि महाराज ! अपने पतितपावन नाम को सच कीजिये और दो एक विष्णुपद कीर्तन किये पद का प्रथम पद यह है।। विलम्ब छांड़ि आइये किंतो बुजाय लीजिये। श्रीर दूसरे पदका तुक यह है कि॥

चौ० देवदेव आयों तुम शरना। सेवक जानि क्रपा चित्र घरना॥
भगवत् सुनतेही पदों को सिंहार्सन पर से उठकर रैदासजी की गोद
में आ बैठे और सब विश्वास करके आधीन हुये तिसके पीछे रानी
भाजी काशी से अपनी राजधानी में आई और यज्ञ करने का विचार

किया। रैदासजी को बड़ा विनयपत्र लिखकर भेजा रैदासजी चिन्तीर में आये रानी बहुत आनिद्त हुई बहुत रुपया दान पुण्य किया ब्रह्मणों को शोच हुआ कि इस रानी का गुरु चमार है अच्छी बात है कि सूखी सामश्री लेकर रसोई तैयार करें सो ऐसा ही किया जब भोजन करने को बैठे तो सबने दोजनों के बीच में रैदासजी को बैठा देखा विश्वासयुक्त आधीन होकर चरणों में पड़े और लाखों मनुष्य चेले होगये और सब के विश्वास हढ़ करने के हेतु अपने श्रीर की खाल उतारके जने उदिखाया और गुरुके शाप की बात सब कही सबका मोह दूर करके आप तन छोड़ कर परमधाम को गये जहां से फिर नहीं आता है॥

कथा गोपालभट्ट की॥

गोपाल भट्ट ऐसे भगवज्रक हुये जो सारे संसार में उनकी साखी विख्यात है भिक्तिका प्रतांप जिनके ललाट से सूर्य के सदृश प्रकाशित था भक्तों की सभा को शोभित करनेवाले और श्रीमज्ञागवत में किसी को जो संदेह होता तो अपने सर्वज्ञता से उसके निवृत्ति करनेवाले हुये बोंगड़ देश को भगवत्परायण व भक्त कर दिया दास्यभाव से श्रीराधा-वल्लभलाल के चरणरज के प्रेममें पूर्ण रहे नवधाभिक्त के उपदेश करने वाले और भगवज्रकों की कृपा के पात्र थे॥

कथा दिवाकर की॥

करमचन्द जो कर्यप के सहश थे उनके घर में दिवाकरजी संसारी जीवों के हृदयके अन्धकार दूर करनेके हेतु दूसरे दिवाकर अर्थात् सूर्य हुये और बहुतसे राजाओं को उपदेश करके भगवद्भिक्त में लगाया। हरिभक्तों से ऐसे थे जैसे फल से लदी किसी वृक्ष की डाली भूमि पर लोटि जाती है और सबको वह फल मिलता है भोलाराम उनका श्राणागत किया था श्रीरघुनन्दन स्वामी के निरपेक्षभक्त और सबके मित्र और सब पर बराबर कृपा करनेवाले हुये सीतापित अवधिवहारी महाराज के विरित्रों का कीर्तन व सुमिरन किया करते थे॥

कथा खेमगोसाई की॥

. खेमगोसाई विख्यात व नामी हैं कि रामदास अपने गुरुकी कृपा से श्रीरघुनन्दनस्वामी के अनन्य दास हुये इस लोक और परलोक में सि-गय, रघुनन्दन स्वामीके और किसी को कुछ नहीं जानते थे और न दोनों तोकके सुख दु:ख् से कुछ क्रार्यवसम्बन्ध था धनुष्रवाण की छाप जो दोनों भुजापर धारण करते थे उनको देखदेख करके बहुत आनन्द हुआ करते थे और परमसुख में मग्न रहाकरते थे भक्कों में उत्तम पदवी में थे॥

कथा कल्याणासिंह की॥

कत्याणिसंहजी को भिक्त का पक्ष और उदारता अत्यन्त हुई। भिक्ति-पक्ष का संक्षेप वृत्तान्त यह है कि अपने भाई अनुपासिंह सहित श्रीनन्द-नन्दन महाराज के जन्मउत्साह के दर्शन के हेतुनोनिरेशहर जहां उनका घर था तहांसे श्रीवृन्दावन को आते थे एक सरावगी दुष्टकर्मी को देखा किएकसाधुकंगाल को दुःख देरहा है। कल्याणिसंहजीने उससाधुवैष्णव का पक्ष किया और उस सरावगी से बवायिलया और उदारता का यह तात्पर्य कि धन सम्पत्ति देना तो एक थोड़ी बात है उनको प्राण देनेसे भी शोच न था और भगवत् ने दोनों बातें उनकी देहान्तपर्यन्त निवाहीं। पहले जगन्नाथस्वामी के चरणों में प्रीति रही अन्तमें रघुनन्दनस्वामी के चरणों में प्रीति होगई जगन्नाथपुरी में रहा करते थे रघुनन्दनस्वामी के स्तेहसे दोनों लोक की स्पृहा दूर करदी थी मन में रूप और जिह्वा पर रघुनन्दनस्वामी व जानकी महारानी का नाम रहता था।।

कथा राजाखेमाल की॥

राजाखेमाल जाति के राजपूत राठौर ऐसे परमभक्त हुये कि उनके कुल में भिक्त अचल होगई। रामराय बेटे कुँवरंकिशोर पोते कि उनका वर्णन इस भक्तमाल में अलग होआया परमभक्त हुये कि राजा से भी अधिक होगये राजा को भगवज्रकों में ऐसी प्रीति थी कि जिस प्रकार चन्द्रमा को देखकर समुद्र तरङ्ग लेता है इसी प्रकार भगवज्रक्र को देखकर आनन्द होते थे भगवज्रजन में अत्यन्त प्रेम था गङ्गाजल के सदृश मन विमल। मन, वचन, कर्म से श्रीरघुनन्दनस्वामी के दास थे सिवाय उस चरणकमल के दूसरा भरोसा और आशा न थी॥

कथा केशव की॥

केशवजी लटेरा पदकरके विख्यात थे लटेरा दुर्बल को कहते हैं काम कोथादिक में दुर्बल थे परन्तु भक्तिभाव में पृष्ट और मोटे थे सुरसुरानन्द जी की संप्रदाय में परमभक्त हुये जिहा पर नाम और मन में भगवचिरित्र सहता था जैसा प्रेम दास्यभाव भगवत में किशोरंजी का था ऐसाही उनके पुत्रको हुआ क्यों न होये कि जैसा वृक्ष ब्रॉया थी वैसाही फल ज़गा भगवंचिरित्रों के कीर्तन में एकही थे तैसे ही दूदारता श्रीर द्या में ग

#### कथा सोतीकी॥

सोतीजी हरिभक्नोंकी सभा में वन्दनीय व रलाघ्य विख्यात सूर्य के सहश हुये भजन का प्रताप ऐसा था कि भिक्त और धर्म के ध्वजा थे श्रीसीतापित अवधिवहारी के चिरत्रों में अनुक्षण मग्न रहा करते और भगवत् के दास्यभाव में मनको ऐसा दढ़ किया था कि तनक दूसरी और चित्त की वृत्ति नहीं जाती थी और नरहरिजी उनके गुरु के प्रताप से ऐसीही भिक्त उनके बेटे व पोते सबको भी हुई ॥

# उन्नीसवीं निष्टा ॥

जिसमें महिमा वात्सल्य व नवभक्ष इस निष्ठा के उपासकों की कथा वर्णन है।

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की इन्द्रधनुष रेखा को दण्डवत् करके हिर अवतार को प्रणाम करता हूं कि गजके वास्ते वह रूप प्रकट करके आये और उसको घाह से छुड़ाया। वात्सल्यनिष्ठा वह है कि अपने बलसे भगवत् को खींचके उपासक के मन में स्थिर करदेती है और ऐसा कदापि नहीं होता कि इस निष्टा के अवलम्ब से उपासना करनेवाले को भगवत् प्राप्त न होयँ कारण यह है कि भगवत् का प्राप्त होना मनके प्रेम पर निश्चय है सो इस निष्टा से शीव व विना श्रम प्रीति उत्पन्न हो-जाती है कि और किसी निष्ठा से ऐसी शीघ नहीं होती प्रकट है कि प्रीति सांची केवल पिता को अपने पुत्रों के हेतु होती है और बेटा कैसाही रूप व बुद्धिहीन होय परन्तु पिता के कलेजे का टुकड़ा व आंखों का प्रकाश है जो वहही प्रीति भगवत् में लगाई जावेगी तो वयों नहीं शीघतर भगवत् प्राप्त होगा सिवाय इसके बालकों के चरित्र ऐसे मनोहर हैं कि बरबस चित्त में बसिजाते हैं और बहुतेशों ने देखा होगा कि किसी का लड़का लीला और तोतली बातें करता है और सुन्दर भी है तो राही बटोही भी राहचलते उसकी लीला देखकर प्रसन्न होते हैं और कहलाते हैं श्रीर वह लड़का मन में समाजाता है तो वह पूर्णब्रह्म सचिदानन्द-घन कि जिसपर सब सुन्दरताई व लीला और दूसरे चरित्र बालकों के समाप्त हैं इस निष्ठा के सहारे से आराधन किया जावे तो क्यों नहीं शीघ मन में समायगा सिवाय इसके प्रीति सब वस्तु की किसी न किसी भय से होती है और जब भय नहीं रहता तो प्रीति भी कम होजाती है श्रीर बेटे की प्रीति श्रापसे श्राप मन के तरङ्ग से होती है इसहेतु उसको ट-इता है इस रूप से निश्चय होगया कि जो इस निष्ठा के अवलम्ब से मन

भगवत् में लगेगा तो कबहीं प्रीति की घटती न होगी और दिन दिन वह श्रीति बढ़कर भगवत्परायण कर देवेगी जहां रसमेद का वादविवाद लिखा है तहां नवरस के निश्चय करनेवालों ने वात्सल्य निष्ठा को एक अङ्ग करुणारस लिखा है और भगवत् उपासकों ने जो उनका उत्तर दिया श्रीर निश्चय रसों की करी तो करुणाको एक श्रंग वात्सच्य का ठह-रायके दृढ़ कर दिया सो दोनों के वचन पर जो दृष्टि कीजाती है तो समभ भगवत्उपासकों की ठीक श्रीर युक्त है किसहेतु कि रस उसको कहते हैं कि जिस करके अधिक स्वादु विशेष करके उस वस्तु का कि जिसको रस विख्यात कियागया है ऋौर किसी वस्तु में न होय जैसे वीररस उस को कहेंगे कि सब पदवी वीरता व शूरता की जिसपर समात होंगी इसी प्रकार यहां दयाके विचार में मुख्यरस उसको कहना चाहिये कि जिस पर दया समाप्त हो सो विचार करके देखा जाता है तो दया वात्सल्य निष्ठा पर समाप्त है काहे से कि करुणा उसको कहते हैं कि दूसरे का दुःख देखके मन कोमल होजाय और मन से व वचन से व कर्म से उसके वास्ते उपाय कियाजावे श्रोर वात्सल्य वह है कि प्रीति की अति कोंकसे धेर्य छोड़कर स्वामाविक दया होवे और मन वचन कर्म एक बेर अन्तःकरण की भोंक और खींच से सब एक ओर एक वृत्ति हो। जावे तो विचार करना चाहिये कि समाप्त होना दया का वात्सल्य पर हुआ कि करुणारस पर और दोनों में करुणाकी अधिक प्रतिष्ठा हुई कि वात्सल्य भी अब भलीप्रकार समभ में आनेके वास्ते एक दृष्टान्त समरण हो आया सो लिखता हूं एक संकीर्ण गली में एक ओर से गायें आती हैं और दूसरी स्रोरसे एक मनुष्य स्नान करके स्राता है और ऐसा शुद्ध व पावित्र है कि किसी को स्पर्श नहीं करता संयोगवश किसी का एक लड़का दो तीन वर्ष का खेलरहा है जब वह गायें उस लड़के के नि-कट आई तो वह मनुष्य बड़ी दया से पुकारा कि कोई जल्दी से आ-कर इस लड़के को उठा लेवे और आप अशुद्ध होजाने की भय से न उठाया थोड़ी दूर चला था कि उसी मनुष्यका बेटा भी उसी अवस्था का राह में खेल रहा था और मिट्टी व कीच में श्रीर उसका अशुद्ध होरहा था वह गायें इस लड़के के भी निकट आनिपहुँचीं वह मर्नुष्य धैर्य छोड़-कर दौड़ा और कुछ विचार अपनी शुद्धता और लड़के की अशुद्धता का न किया तुरन्त उस.लड़के को उठाकर अपने गले से लगालिया इस

दृष्टान्त से विचार वात्सल्य और करुणारस में करलेना चाहिये सो मुख्यरस वात्सल्य है और करुणा उसका एक अङ्ग है यह उपासना श्रीदश्रथनन्दन अवधाविहारी और श्रीनन्दनन्दन वृन्दावनचन्द की प्रवर्तमान है और ऐसा अलोकिक भाव इस उपासनावालों का है कि वर्णन उसका नहीं होसका भगवत् को अपना पुत्र मानते हैं और उसी को पूर्णब्रह्म सचिदानन्दघन मुकुन्द जानते हैं कुछ रीति इस उपामना की विष्णुस्वामी व वल्लभाचार्य की कथा में लिखीगई और कोई २ सामग्री आगे लिखीजायगी महिमा इस उपासनाव उपासकों की निगम, अ।गम, ब्रह्मा व शिव भी नहीं कहसक्रे इस मतिमन्द पापपुञ्ज को क्या सामर्थ्य कि जीभ हिलायसके श्रीर सच है कि कोई किस प्रकार कहसके कि जो पूर्णब्रह्म अनेक जन्मतक योगियों के हजारों साधन करनेपर भी मन में नहीं आता सो उपासकों के वास्ते नररूप हुआं और परमञ्जनूप बालचरित्र दिखाये और अब दिखाता है और आगे दिखा-वेगा आप उसी पूर्णब्रह्म को यह निष्ठा ऐसी प्यारी है कि अपने भक्नों के चित्त को दूसरी निष्ठाओं से फेरकर इस निष्ठा की ओर प्रीतियुक्त जगादेता है कि इसका निश्चय भागवत व रामायण से अच्छा होताहै अर्थात् नन्दरानी, देवकी, कौसल्या व वसुदेव को कई बेर अपनीईश्वरता भगवत् ने दिखाई जब उनके चित्तकी वृत्ति उस श्रोर लगी तो श्राप भगवत् ने उस अरेर से उनके मनको फेरकर बालचारित्रों की ओर लगा-दिया और परमञ्चानन्द दिया जो भगवत् को यह निष्ठा प्यारी न होती तो क्यों ऐसा करते और अबं भी ऐसे भाव को पका करदेने के निमित्त अपने भक्नों को इस प्रकार के चरित्र दिखलादेते हैं कि देखने से कथा बिद्वलनाथ, कृष्णदास व कर्माबाई इत्यादिक से मालूम होता है और थोड़ेदिनों की बात है कि एक गोसाई वल्लमकुल के कि नाम उनका स्मर्ण नहीं है परमभक्त वात्सल्यरस के उपासक हुये एक बेर मनिहारी उनके घर की स्त्रियों की चूड़ी पहिनाने के निमित्त उनके घर आई जब गोसाईजी दाम देनेलगे तो मनिहारी ने कहा कि मैंने सात लड़की व वहू इत्यादि स्त्रियों को चूड़ी पहिनाई हैं गोसाईजी ने उत्तर दिया कि मेरे घर में छः स्त्रियां बेटी और बहु समेत हैं इस बाद विवाद में मनिहारी विना दाम लिये चलीगई। रात को राधिका महारानी ने.स्वप्त में गोसाईं जीको कहला भेजा कि क्या में तुम्हासी चहु नहीं जो मेरी चूड़ियों के

दाम मनिहारी को नहीं देते हैं। श्रव देखना चाहिये कि भगवत् कैसे मनोहर चरित्र करके अपने भक्नों के भाव को पक्का करदेते हैं सो यह वात्सल्यनिष्ठा भगवत् के शीघ्र मिलने के हेतु सब निष्ठात्र्यों का तत्व व अभित्राय व परमसार है।। यन्थ के आरम्भ में लिखागया कि रस चार सामग्री ऋर्थात् विभाव, अनुभाव, सात्विक व व्यभिचारी से प्रकट होते हैं सो इस वात्सल्यरस में पहली सामग्री की सामाग्रियों में पूर्ण-ब्रह्म, परमात्मा, अञ्युत, अनन्त, सञ्चिदानन्दधन, श्रीनन्दनन्दन महा-राज के रघुनन्दन महाराज तीन वर्ष से सात वर्ष तक अवस्थावाले सुकुमार अङ्ग तुतले वचन श्यामसुन्दर स्वरूप शिरपर छोटा सा मुकुट श्रीर में महीन जरतारी का कुरता गोटेपडेसे भराहुआ कानों में भूमका श्रीर छोटे छोटे कुएडल व गोरोचन का तिलक भाल पर नाक में बुलाक कपोलं पर डिठौना आंखें ढीठ और चश्चल गले में कठुला व यन्त्र व बघनला हाथों में कड़े व पहुँची चरणकमलों में घुँघुरू यह विषया-लम्बन है और नन्द यशोदा व कौसल्या महारानी इत्यादि आश्रया. लम्बन ऋौर ऋत्यन्त चञ्चलता व चपलता की कबहीं माता की गोद में हैं श्रीर कबहीं खिलीनों की श्रोर चित्त कबहीं पखेरश्रों पर दृष्टि कवहीं भोजन पर सूरत और कबहीं किसी वस्तु के लेने पर हठ कबहीं तोतली वागी से कुछ पूछना और कबहीं पलँग को पकड़कर खड़ा होना कवहीं माता की ऋंगुली पकड़कर चलना सीखना कवहीं नाचना कवहीं श्रांगन में अपने सखाओं और भाइयों के साथ खेलना ऐसे २ अनेक चिरित्र ॥ स्नानकराना, शृङ्गारकरना व बालंचिरित्र के खिलौना इत्यादि सजिरखना सब प्रकार के पदार्थ खिलाने के योग्य भोजन कराना प्यार करना लाड़ लड़ाना गोद में लेकर रङ्ग रङ्ग की सैर कराना आशीर्वाद देना और इसी प्रकार के अनेक साज व सामां की चिन्तन सब सामाग्रियां सामग्री पहली अर्थात् विभाव में कि और सामग्री दूसरी अर्थात् अनु-भावकी है ॥ सामां तीसरी अर्थात् आठप्रकार के सान्त्रिक सब इस रस में प्रवर्तमान होते हैं व तेंतीसों व्यभिचारी अर्थात् सामग्री चौथी में से दश दश इस रसमें प्राप्त होते हैं एक मनस्ताप दूसरी दुर्बलता तीसरी विवरण चौथी मन उचटजाना संसार के सब कामों से पाँचवीं अददता छठवीं जड़ता सातवीं दुःखी होजाना आठवीं सन्मत्तता नवीं मूच्छी दश्वीं मृत्यु और इस रस का स्थायीभाव वह है कि विन्ता की वृत्ति दोनों लोक

की चिन्ता को छोड़कर एक। प्र होकर दिन रात अचल भगवत् के स्वरूप और प्रेम में दृढ़ हो जाय और किसी प्रकार किसी और न जाय॥ हे श्रीनन्दनन्दन ! हे दीनवत्सल ! हे प्रण्तार्तिभञ्जन ! हे पतितपावन ! हे दीनवन्धु ! हे क्रपासिन्धु, महाराज ! आज तक जो निन्दा इस मन की विनय करके तो व्यर्थ जानपड़ता है किसवास्ते कि उसी निन्दा से कबहीं कुछ प्राप्त न हुआ और न इस मन अभागे ने कुछ सुना और न कुछ माना जो उस कृपा और प्रसन्नता का कि जिसके प्रभाव करके अजामिल और गज, गाणिका, पशु व पक्षी इत्यादि विना कुछ साधन व भजन एक क्षणमें परमपद को पहुँचकर जन्ममरण के बन्दीख़ाने से छूटगये आश्रित होकर आपके द्वारपर विनय व प्रार्थना किया करता तो आप के विरद व द्या से कब में ऐसा ही संसारी रहता और यह मन अभागा मेरे वशीभूत क्यों न हो जाता सो अब उसी कृपा व द्या की आश्र करके विनय करता हूं कि जिस प्रकार से हो सके ऐसी कृपादृष्टि होय कि रूप अनूप आपका दिन रात अचल मेरी आंखों में बसारहे॥ स० कबहूं शिश मांगत आरि करें कबहूं प्रतिबिम्ब निहारि हों।

कबहूं करताल बजायके नाचत मातु सबै मन मोद भरें॥
कबहूं रिस मारि कहें हठसों पुनि लेत वही जिह लागि अरें।
अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मनमन्दिर में बिहरें॥१॥
तनकी द्युति श्याम सरोरुह लोचन कञ्ज की मंजुलताई हरें।
अति सोहत धूसर धूरि भरे छित भूरि अनङ्ग की दूरि धरें॥
दमकें देंतियां द्युतिदामिनि ज्यों किलकें कल बालिबनोद करें।
अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मनमन्दिर में बिहरें॥२॥
वरदन्त की पङ्गति कुन्दकली अधराधर पञ्चव खोलन की।
चपलाचमके घनिबज्ज जगें छित मोतिनमाल अमोलन की॥
युंदुरारि लेटें लटकें मुख उपर कुगडल लोल कपोलन की।
निवछावर प्राण करे तुलसी बिलजाऊँ लला इन बोलन की॥३॥

कवित्त ।

दोहनीकी समें मनमोहनललाजूकी सुललितलोनाई किन बरने कहाकहैं। कबहूं किलाकिधाय नन्दके निकटर्ऋाय कर उचकाय मुखतोतर बबा कहैं॥ ताकेत्रजरानी महाकौतुक सिरानी दीठ बानी मृदु सुनत बलेषा लेउँ मा कहें। स्रोटहैं कैंगैयाकी ललैयाबलगैयादें के यशु मति मैया सों कन्हेया जब ता कहें ४

#### कथा कें।सल्याजी की ॥

कौसल्या महारानी के भाग्य की बढ़ाई और भक्तिभाव का वर्णन कौन करसका है कि पूर्णव्रह्म सिचदानन्दघन जिसकी महिमा को वेद व शास्त्र वर्धन करके पार नहीं पाते सो जिस कौसल्या की भक्ति के वश होकर परम मनोहररूप धारण करके प्रकट हुये और ऐसे चरित्र पवित्र दिखलाये कि जिनको सुनकर महामहापातको भवसागर पार होते हैं। महाराजाधिराज दशरथजी की कथा में वर्णन हुआ कि पहले जन्म में दश्रथजी स्वायंभुवमनु और कौसल्या महारानी शतरूपा रहे और उनको वरदान हुआ कि तुम्हारा पुत्र हूंगा उस समय शतरूपा ने यह भी मांगा कि हमको ज्ञान तुम्हारे स्वरूप का बनारहे। भगवत् ने आज्ञा की कि माता का भाव और ज्ञान दोनों तुमको बनेरहेंगे सो वैसाही कौसल्या जी को दोनों भाव बनेरहे इसहेतु वात्सल्य की उपासना का आचाचार्य कौसल्याजी को समभना चाहिये॥ एक समय कौसल्या महारानी भगवत् को पालने में सुलाकर आप कुलदेवता के पूजन करने को गईं व पूजा के समय भगवत् अर्थात् रामचन्द्र को देखा आश्चर्य मानकर वहाँ से भगवत् के शयन के स्थान में आई तो वहां सोता देखा फिर पूजा के घर में गईं तो वहां भी भगवत् को देखा सो दो चार बेर के आने जाने में जो दोनों जगह भगवत् को देखा तो चिन्ता में होकर विचार करनेलगीं कि यह कौन कारण है भगवत् ने यह चिन्ता देखकर अपने स्वरूप और अपनी माथा के दर्शन माता को कराये कि अगिशत ब्रह्माएड हैं श्रीर अलग २ प्रकार से सब ब्रह्माएडों की रचना है श्रीर सब में श्रीरघुनन्दन महाराज विराजमान हैं परन्तु भगवत् का रूप ब्रह्म।एडों की भांति अनेक प्रकार का नहीं सब जगह एक ही प्रकार व बराबर है ब्रह्मा, शिव, सिद्ध, देवता, ऋसुर इत्यादि स्तुति करते हैं छौर एक कोने में वह माया कि जो सब ब्रह्माएडों को बनाकर फिर नाश करदेती है डरसिहत खड़ी है। कौसल्याजी यह चरित्र देख कर डरीं और घबराय के चरण पकड़िलया भगवत् ने हँसकर बोध किया और वचन हुआ कि अब मेरी माया तुमको कवहीं न सतावेगी । इस चरित्र से भगवत् शिक्षा करते हैं कि जिसको मेरा स्वरूप लाभ हुआ उसको मुक्तसे सिवाय और कौन पूजने के योग्य बाक़ी है काहे से कि जिस देवता में जो ईश्वरता है सो सब मेरी दीकुई है और वृह देवता हमारेही सम्बन्ध

से पूज्य है फिर तो कौसल्याजी इस प्रकार भगवत्स्वरूप के चिन्तन अगेर लाड़ लड़ाने में तत्पर हुईं कि जिसका वर्णन नहीं हो सक्का सो जब रघुनन्दन महाराज वन को चलेगये तो स्वरूप भगवत् का ऐसा सम्मुख कौसल्याजी के रहता था कि कबहीं वन का जाना मालूम न हुआ जब कोई स्मरण कराय देता था तब वन का जाना मालूम होता था फिर एकक्षरा के पीछे वही दशा होजाती थी जब रघुनन्दन महाराज लङ्का जीतकर आये और कौसल्या महारानी जैसे पहले आरती भगवत् की किया करती थीं आरती करनेलगीं तो यह मालूम न हुआ कि यह समय कौनसाहै और यह शोच हुआ कि लड़के ने ऋषीश्वरों का सा रूप क्यों बनाया है और मेरी प्यारी बहू का रूप भी वैसाही बनालिया दुः खित हुई श्रीर उसी घड़ी जानकी महारानी को अपने साथ उठा लेगई श्रीर **अ।भूष्या इत्यादि से शृङ्गार कराया और जब भगवत् के राजिसिंहासन** पर बैठने की समाज व धूम धाम का आनन्द सारे संसार में हुआ तो कौसल्या महारानी को यह चिन्ता हुई कि राजित्वक के समय ऋषी-श्वर, देवता व असुर इत्यादि सब आवेंगे और मेरा लड़का और बहू परम सुकुमार और कोमल और मनोहर हैं ऐसा न हो कि रूप अनूप देखकर किसीकी नजर लगजावे सो सुमित्रा इत्यादि रानी तो मङ्गल व अ।रती इत्यादि की तैयारी में रहीं और कौसल्या महारानी को आरती के करने के समय तक तलाश व उपाय ऐसी २ वस्तु की रही कि जिस में नजर न जगे सो राजतिलक के समय आरती करने को आरम्भ किया तो पहले नज़र के बचानेवास्ते स्याहीकी बिन्दी अपने लड़के व बहुके चेहरेपर लगाय ली तब आरती करी और रूपको देखकर परम श्रोनन्द में मग्न होगई उस समय के परम आनन्द का सामां भक्नों के हृदय में बनाहै॥

## कथा श्रीनन्द्वावा च यशोदारानी की ॥

ये नव नन्दहें—धरानन्द १ ध्रुवानन्द २ उपनन्द ३ अभयनन्द १ सुनन्द ५ अभयनन्द १ सुनन्द ५ अभयनन्द ६ समीनन्द ७ धर्मानन्द ६ वक्षभानन्द ६॥ तिनमें धरानन्दजी के घर भगवत् का अवतार हुआ सो धरानन्दजी व यशोदारानी की यह कंथा है यशोदा महारानी व बाबानन्दजी के भाव की महिमा कौन कहसका है कौ सल्या महारानी का भाव व इनका भाव एक है बार बराबर भी भेद नहीं जो कोई न्यून विशेष कहे तो कारण उपा-

सना भाव के भेद को समभना चाहिये। लीला चरित्रों का भेद अलबता है अर्थात् श्रीराम अवतार में तो ऐसा चरित्र बहुत नहीं हुआ कि जिस को कौसल्याजी से छिपाने का प्रयोजन पड़े श्रीर श्रीकृष्ण अवतार में आरम्भहींसे सब चरित्र ऐसे हुये कि मातासे छिपाना अवश्य पड़े कारण इसप्रकार के चरित्रों का प्रकाशित और सबको मालूम है कि भगवत् का अवतार केवल जगत् उद्धार के हेतु होताहै सो ऐसे चरित्र मनोहर किये कि सबका मन भगवत् की ऋोर लग जाय और उन चरित्रों की खबर यशोदा माता और नन्द बाबा को कबहीं नहीं हुई ऋौर जो कोई कारण संदेह का होगया तो यह समभा कि हमारा बालक भोला और सीधासादा है उसने यह काम कदापि नहीं किया होगा सो जब आप गोपिकाओं का माखत चुराते और वे सब मनमोहन के रूप अनूप के देखनेवास्ते उरहनेके वहाने यशोदा महारानी के पास आतीं और फ़र-याद करतीं तो यशोदा महारानी अपने पुत्र कौतुकी का अपराध कदापि न समभूतीं वरु उनहीं को जजावतीं। एकबेर रात को किसी कुञ्ज में आप और प्यारीजी विहार और गस विलास करते थे जब दोचार घड़ी रात शेष रही तो कौतुकी महाराज चुपके २ अपने पलँग पर आके सोरहे और जल्दी में पीताम्बर छूटगया नीलाम्बर बदले में लाये थे उसी को श्रोढ़े शयन में थे प्रभातही यशोदाजी ने जगाया तो नीलाम्बर को देख कर यह जाना कि चलदेवजी का नीलाम्बर बदलगया और आपस के परस्पर हँसी खेलमें नखों के चिह्न श्रीश्रङ्ग पर मानक रहे थे तो उसको यह विचार किया कि कल्ह इसी वन में यह लड़का गया था कि बन्दरों ने घेरलिया और उनके नखों का चिह्न श्रीर पर है और रात के जगने से उनींदी आंखों को यह जाना कि बन्दरों के नखों के लगने से रात को नींद नहीं आई अतिप्यार दुलार करके छाती से लगाया और रोने लगीं और समभाया कि अबसे ऐसे वन में कदापि मत जाना और ब्राह्मणों को बुलाकर दान व निञ्जावर दिया, यद्यपि घर में हजारों दास दासी थे परन्तुं जो गऊ निज भगवत् के वास्ते नाम करके थीं उनकी सेवा श्रीर उनके दूधको गरम करना व जमाना श्रीर बिलोवन यश्रोदाजी निज. अपने हाथ से किया करती थीं और जो माखन होता था उसको अलग २ कई पात्रों में ऐसी जगह रखतीं कि जहां आते जाते भगवत् की दृष्टि पड़े अभिप्राय यह था. कि किसी प्रकार यह लड़का ,मुकसे गांगकर

अथवा छिपा के कुछ माखन खावे कि श्रीर से पुष्ट हो। ब्राह्मण फ़र्क़ीर कुछ जाननेवाला जो कहीं सुनतीं तो उसको बड़े निहोरे और चाह से बुलातीं श्रीर धन द्रव्य उसको मनमानी देकर इस बात का यन्त्र श्रीर गएडा बनवाया करतीं कि लड़का सुकुमार है बुरी भली जगह समय व वेसमय फिरता है किसीकी नजर न लगजावे और अच्छेप्रकार भोजन किया करे ऐसे २ चरित्र असंख्य हैं कि जो कोटानकोट जन्म शेष और शारदा का पाऊं तबभी वर्णन न करसकूं श्रीर किस प्रकार वर्णन होसके कि जो मनुष्य महापापी और पतित उस भाव और चरित्र यशोदा माता के स्मरण करलेता है उसकी महिमा किसीसे नहीं कही जाती श्रोर तरण तारगा होजाता है जो परमश्रानन्द यशोदा माता को लाभ हुआ सो न शिव को न लक्ष्मी को और किसीकी तो क्या गिनती है कि भगवत् इस बात का साक्षी है कि एंक सिखापन भगवत् का इस कथा में लिखना उ-चित समका और वह यहहै कि जब यशोदाजी ने कई बातें और धूमधाम के करने के कारण से उस ढीठ व धूम करनेवाले को ऊखल में बांधना विचार किया तो यह बात सुनकर सब गोपिका प्रसन्न हुईं कि आज सब लँगराई का बदला होगा ऋौर ऋपने २ घर से रस्सी लेकर दौड़ीं ऋौर निज कामना यह थी कि इसी बहाने से उस परमसुन्दर को देखि आवें जब यशोदाजी बांधनेलगीं तो सब रस्सी दो अंगुल घटजाती रही यहां तक हुआ कि किसी गोपिका के घर रस्ती न रही और भगवत् नबँधे तब तो यशोदाजी को बड़ी लजा व खिन्नगात्र व परिश्रम हुआ तब कुपासिन्धु तुरन्त उस रस्सी में बँधिगये इस चरित्र में यह शिक्षा है कि मेरे बँधिजाने में केवल दो अंगुल का बीच है एक अंगुल का तो भक्न की अरि से अर्थात् परिश्रम व उपाय के शोच का और दूसरा एक अंगुल का मेरी अरे से अर्थात् करुणा व दयालुता का सो जिस समय भक्न की ओर से परिश्रम साहित उपाय होय और उसके कारण से मैंने दयाको किया तो तुरन्त बाँधि जाताहूँ अर्थात् ढूंढ़नेवाले को मिलजाता हूँ ॥

कथा।बिद्वलनाथ की॥

. बिट्ठलनाथ गोसाई वल्लभाचार्य के बेटे जिनकी कथा धर्मप्रचारक ' निष्ठा में लिखीगई ऐसे परमभक्त वात्सल्यनिष्ठा के हुये कि जो सुख वा-त्सव्य का नन्दबाबा को हुआ था सोई भगवत ने क्रपाकरूके उनको दिया बिट्ठलनाथजी की शिति थी. कि रातदिन भगवतू आराधन व लाड़लड़ाने

और विलाने और रागभोग की तैयारी और सेवा में रहते थे प्रभातही भगवत् को जगाना श्रौर मुखारविन्द धोना कुछ भोजन कराना फिर स्नान कराना आभूषण व पोशाक पहिराना शृङ्गार कराना खिलौना अनेक प्रकार के ढूंढ़के ले आना सेज बिह्याना शयन कराना और दूसरे सब वाल-चिरत्रों में तत्पर रहना और यह आराधन केवल एकवेर का न था सात बेर करते थे तात्पर्य यह कि सेवा ख्रीर आराधन के विना चित्त की वृत्ति दूसरी झोर नहीं जाती थी जैसा कुछवास्तव में गोकुल ख्रौर नन्दरायजी का समाज था वैसाही शोभाका सामान अपने सेवकों के हृदय में प्रकट कर दिया था इसमें सन्देह नहीं बिद्वलनाथजीने कलियुग को द्वापर क्रदिया यद्यपि ध्यान में भगवत् के बाल चरित्रों का दर्शन साक्षात् दर्शनों के बराबर होता था परन्तु एकबेर चाहना हुई कि साक्षात् भगवत् के बाल-चरित्र देखें भगवत् ने उनका मनोरथ पूर्ण करना बहुत उचित सम्भकर आज्ञा की कि हम अपने आवेश अवतार से अपने बाबचिरत्र दिखा-वेंगे सो जब गिरिधरजी बड़े पुत्र उत्पन्न हुये तो उनके श्रीर् में भगवत् की कला ने प्रकाश किया और बालचरित्र बिद्वलनाथजी को दिखलाये जब गिरिधरजी पांच वर्ष की अवस्था से अधिक हुये तो वही कला गिरिधरजी से अलग होकर दूसरे पुत्र के शरीर में आयगई इसी प्रकार सात पुत्र हुये और सबमें भगवत् ने अपनी कला का प्रवेश किया श्रीर वालचारित्र दिखाया एकवेर भगवत् बन्दर को देखकर डरे श्रीर दीड़ कर विद्वलनाथजीकी गोद में आयि छिपे उस घड़ी विद्वलनाथजीको भगवत् की ईश्वरता का ध्यान था प्रेमसे गोद बैठाकर प्यार करके बोले कि जिस घड़ी लङ्कापर चढ़े और असंख्य बन्दर काल के सदृश विकराल साथ में थे उस घड़ी तो कबहीं न डरे अब इस छोटे एक बन्दर से किस हेतु डरे हैं भगवत् ने कहा कि जो तुम्हारे चित्त की वृत्ति मेरे ईश्वरता की श्रोर लगी है तो बालचरित्र के उपासना का क्या प्रयोजन है श्रीर जो बालचरित्र की उपासना निश्चय है तो उन चरित्रों का कारण पूछना कुछ प्रयोजन नहीं मेरे चरित्र और मेरे स्वरूप भक्तवत्सल व कृपालुता करके मक्तोंकी चाहना के अनुकृत होते हैं नहीं तो इन बातों से अलग और सब माया के गुणोंसे परे हैं बिद्धलनाथजी इस भगवत् की कृपा से अति आनन्द को प्राप्त हुये सातों पुत्रों का नाम वल्लभाचार्यजीके परंपरा में लिखा हुआ है सब ब्यावेश अवतार हुये सात गदी उनके नाम से

अवतक गोकुल में विराजमान हैं और विख्यात हैं इस संसारसमुद्र से पार उतारने को मानो सात जहाज हैं स्वामी वल्लभाचार्य और विष्टलनाथ और उनके पुत्रों की विराजमान की हुई सात मूर्ति थीं तिनमें से एक मूर्ति श्रीनाथ महाराज की उदयपुर के राना की चाह और प्रार्थना व विनय से आलमगीर वादशाह जिस समय था तब राना के राज में सेर करने को पधारे और उदयपुर से बारह कोस उत्तर ओर विराजमान हैं और नाथद्वारा सारे संसार में प्रसिद्ध और विख्यात व अवतक आप श्रीनाथजी वहां पथिकों की मांति शोभित हैं निज अपने रहने के वास्ते कोई मन्दिर नहीं बनवाया गोसाई लोग व पुजारी लोगों के वास्ते बड़ी बड़ी भारी इमारतें तैयार होगई हैं और विष्टलनाथजी के वंशमें से वहां के अधिकारी व गोसाई हैं और इसी प्रकार दूसरी मूर्ति गोकुलचन्द्रमा नाम आलमगीरही के समय में जयपुर का राजा लेगया वह मूर्ति भी अवतक जयपुरमें है और गुरद्वारा भी बड़ाभारी विष्टलनाथ के वंश में से वहां पुजारी व गोसाई हैं और अद्वारा भी बड़ाभारी विष्टलनाथ के वंश में से वहां पुजारी व गोसाई हैं ॥

## कथा कर्माचाई की॥

कमीबाई परमभक्र वात्सल्य उपासक हुईं। शिति है कि वालक छोटे प्रभातही उठते हैं और खिचड़ी अथवा रोटी खानेको मांगा करतेहैं और मां को लड़के के जगने के पहले से चिन्ता होतीहै सो कर्माबाई को उसी भाव से पहले चिन्ता भगवत् के खिचड़ी तैयार करनेकी होती थी ऋौर विना न्हाये और किया आदिक के किये थोड़ी सी खिवड़ी छोटी सी कुरुहड़ी में अङ्गारों पर रखंदिया करतीं और जब वह तैयार हो जाया करती तो अत्यन्त प्यार व प्रीति से भगवत् को भोग लगाया करतीं व जगन्नाथराय स्वामी पुरुषोत्तमपुरी से आयकर और अतिप्रसन्न होकर भोजन किया करते। एक बेर कोई साधु आगया वह आचारपूर्वक भोग लगाने को शिक्षा करगया लाचार कमीबाई आचारपूर्वक भौग लगाने लगीं अब देरी भोजन में भगवत् के होने लगी। एक दिन कर्मावाईजी के गोद में बैठे खिचड़ी खाय रहे थे कि पुरुषोत्तमपुरी में राजभोग की . तैयारी हुई और विना हाथ मुँह धोथे वहां पहुँचे जब पगडों ने भगवत् के हाथ और मुख में खिचड़ी लगी देखी तो चिकत हुये और विनय करके पूछा तो आज्ञा हुई कि कमीवाई हमको प्रभात ही खिचड़ी भोग लगाया करती थी और इम उसके प्रीति के वश होकर भोजन करने

जाया करते थे अब एक साधु ने उस बाई को आचारिक्रया की शिक्षा कर दी है इसकारण विलम्ब होजाताहै सो उस साधुको आज्ञा देव कि कर्मा-बाईको पहले जिस प्रकार से करती रही तैसेही करनेको शिक्षा दे आवे पुजारियों ने उस साधुको ढूंढ़कर कमीबाईजी के घर भेजा भगवत् श्राज्ञा की शिक्षा दे आया कर्मीबाईजी ने कि उस किया आचार को बड़ी बलाय समभ रक्खा था इस हेतु कि मेरा लड़का सुकुमार और थोड़ा खानेवालाहै सो दोपहरतक भूंखा रहनेलगा जब पहली रीति की शिक्षा पाई तो ऐसी प्रसन्न हुई कि अङ्गमें न समाई अवतक जो जगन्नाथराय जीको सब भोगों से पहले खिचड़ी का भोग कर्माबाई के नाम से लगता है तो इसके दो कारण समक्त में आते हैं एक यह कि गीताजी में भगवत् का वचन है कि जो कोई जिस भाव से मरता है सो उसी भाव को प्राप्त होताहै सो इस वचन के प्रमाण से कर्माबाई जी को यशोदा महारानी की पदवी मिली काहेंसे कि उनको मरने के समय अपने वात्सल्यभाव में ददनिष्ठा थी श्रोर उसीके श्रनुसार कर्माबाईजी श्रबतक भगवत् को खिचड़ी भोग लगाती हैं दूमरा यह कि भगवत् अपने भक्तों को शिक्षा करते हैं कि मेरी प्रीति श्रौर वात्सल्यकी यह पदवीहै कि कर्माबाईजी की खिचड़ी का स्वाद अवतक मेरी जीभसे नहीं मिटा उपासक लोग और प्रेमीलोग व रसिकलोगों को मालूम रहे कि इसमें संदेह नहीं जो कमीबाई आप आकर खिचड़ी भोग लगाती हैं किस हेतु कि हजारों प्रकार के भोजन भगवत्के वास्ते पुरुषोत्तमपुरी में तैयार होते हैं परन्तु जो स्वाद व मिठाई कर्माबाईजी की खिचड़ी में है इस प्रकार श्रीर किसी भोजन में नहीं॥

# कथा कृष्णदास की॥

कृष्णदासजी वात्सत्यिनिष्ठा में ऐसे परमभक हुये कि श्रीगोवर्धनधारी व्रजभूषण महाराजने अपने नित्य परम आनन्द में मिलालिया। श्री व्रञ्जभाचार्य गुरु के वचन पर ऐसे आरूढ़ हुये कि आप भजन व सेवा के स्वरूप होगये और उनका काव्य दृषणरहित ऐसा था कि परिडत और भक्त सब कोई जिसको धन्य कहकर समभ के दएडवत् करते थे और अबतक विमुखों को राह धरानेवाला है वज की रजको अपने इष्ट्रदेव के सहश जाना व सदा भगवद्भकों के सत्संग में रहे। एक बेर शृंगार की सामां के खरीदने वास्ते दिल्ली में आये जलेबी विमल देखकर विच में आया कि जो नाथजी के वास्ते यह जलेबी. भेजी जावें तो

श्रांगन में खाते फिरते हुये श्रीर बन्दरव जानवरों को खिलाते हुये बहुत प्रसन्न होंगे और यह भी जानेंगे कि हमारे बाबाने हमारे वास्ते दिल्ली की मिठाई भेजी है और अपने सखाओं को खिलावेंगे वस उस ध्यान के स्वरूपके चिन्तनमें मग्न होकर उन जलेबियों का भोग श्रीनाथजी को लगाया ऋौर वह ऐसा अङ्गीकार हुआ कि थाल जलेबियों का उठाके दूकान से कृष्णदासजीके आगे आयगये कि उसका प्रसाद अपने सेवकों को दिया। कोई कोई ने तो न लिया श्रीर यह समका कि पुजारी की बुद्धि में भेद आयगया है न जानें यह जलेबी किस आचार से बनी हैं और कोई कोई ने लेकर महाप्रसाद विचार किया श्रीर क्रपा व आचारके वास्ते यह समभा कि बड़ों के आचरण में पकड़करना न चाहिये उनकी आज्ञा को शिरपर रखना उचित है। वहां से आगे चले एक वारमुखी को नाचते देखकर प्रेम में मग्न होगये कि इस चन्द्रमुखी का नाच नाथजी को दि-खाना चाहिये और अपने पास बुलाकर कहा कि हमारा लड़का नाचराग का बड़ा रिसया है उसके सामने नाचने को चल उसने मंजूर किया सो साथ लेकर आये और गोवर्धनजी में मानसीगङ्गा स्नानकराकर गहने व वस्त्र चमकके पहिनाये और अतर पान सुरमा इत्यादि से सँवारिके मन्दिर में लेगये वह वेश्या श्रीनाथजी का स्वरूप देखकर प्रेम के मद में मतवारी होगई और मन, कर्म, वचन से भगवत्की होकर देखने और दिखलाने के रसमें बेसुधिबुधि होगई। ऋष्ग्रदासजीने पूछा कि हमारे सा-हिबजादे को देखा ? वेश्या ने उत्तर दिया कि देखा और मेरे मन व नयनों में समागया फिर उसने नाचंना गाना प्रारम्भ किया श्रौर ऐसी २ भावना अपने मुसकान व चितवन व बतलाने इत्यादि की बनाई और दिखलाई कि उस परमरिक्तवार को अपने रूप, नाच, राग और भावके वश में करांलिया फिर तदाकाररूप होकर और तन को छोड़कर नित्य वि-हार में जामिली। भगवद्भक्षों को करोड़ों दगडवत् हैं कि एक क्षणमें परम पातकी श्रीर श्रधमीं को कि जिन्हों ने कवहीं नामतक मुखसे न उचारण किया था उनको उस पदवी को पहुँचाय देते हैं कि आप वह अनन्त ब्र-.ह्याएडों का उत्पन्न करनेवाला होजाता है। कृष्णदासजीने प्रेमरसराम ग्रन्थ . बनाया कि उंसको आप श्रीनाथजी ने ऋङ्गीकार किया और सब मक्रों को उसमें प्रेम व प्रमाण है मिलने के समय सूरदासजी ने ऋष्णदासजी से कहा कि कोई पद अपना बनाया ऐसा पढ़ों, कि जिसमें मेरे बनाये

पदों का भाव न होय ऋष्णदासजी ने दश्यांच पद सुनाये परन्तु सूरदास जीने सबमें अपने बनाये हुये भावको ठहराया व पद पढ़िया कुल्लादास जीने कहा कि तुम्हारे कहने अनुसार पद करुह सुनावेंगे और चिन्ता में हुये व श्रीनाथजी महाराज परमक्रपालुने जो चिन्ता अपने भक्तकी देखी तो आप एक पद बनाय के उनके तिकया के नीचे रखिदया कृष्णदासजी ने जो प्रभात को उठकर देखा तो भगवत् क्रुपासे आवन्द हुये और सूर-दासजी को वह पद सुनाया सो सूरदासजी भी परमभक्त थे जानिगये श्रीर कहा कि यह करतूति तुम्हारे कीतुकी की है कि अपने बाबा की हिमायत की ऋौर दोनों भगवत प्रेममें बेसुधिबुधि होगये॥ पहिला तुक भगवत् के बनाये हुये पदका यह है ( अ।वत बने कान्ह गोपबालक सँग बच्छ की खुररेगु छुरित अलकावली ) मालूम रहे कि ऋष्णदासजी और सूरदासजी दोनों गुरुभाई वल्लभाचार्यजी के चेले हैं कृष्णदासजी नित्य मथुराजी से विश्रान्तघाट का जल भगवत् स्नान के निमित्त लेखाया करते थे गोवर्धन जी से नव कोस है भगवत् ने मना किया कि इतने परिश्रम का कुछ प्रयोजन नहीं परन्तु जब कृष्णदासजी ने न माना तो श्रीनाथजी ने प्रपने शिर में चिह्न लेग्राने कलश जल का दिखलाया कृष्णादासजी लाचार होकर कूप के जल से स्नान करानेलगे एक दिन पांवके कॅपने से कूप में गिरपड़ें और भगवत के नित्य लील।विहार में जायमिले रसिक लोगों को एक तो दुःख उनके वियोग का दूसरे कुएँ में गिरकर मरने का हुआ श्रीनाथजी महाराज उस निन्दा को न सिंहसके कुष्णदासजी को नित्य विहार में मिलने की सबको परीक्षा दी यह कि कृष्णदासजी एक ग्वाल को गोवर्धनजी के निकट मिले श्रीर उस ग्वालसे यह बात कही कि गोसाई विद्वलनाथजी से द्राडवत् करके विनय करना कि इस घड़ी वह कौतुकी और ढीठ गोवर्धन की ओर अकेला चला गया है उसके ढूंढ़ने को जाता हूं इस हेतु आय नहीं सका और मेरे शयन स्थान में साठ हज़ार रुपया गड़ा है तुम उसको निकलवा कर अधि का आभूषण व शृङ्गार श्रीनाथजी का और श्राधा साधु सेवा में लगादेव बिडलनाथजी ने जो कहने के पते पर हूँढ़ा तो उत्नाही रुपया निकला ऋौर सबको विश्वास हुऋा ॥ ै

कथा, गोकुलनाथ की॥

गोसाई गोकुलनाथजी बिडलमाथ के पुत्र बल्लभावार्य के पोते भक्ति

श्रीर सब गुणों के समुद्र व बुद्धिमान् व सुन्दर धीर सहिष्णु मितभाषी श्री गिरिधर महाराज के भजन में दृढ़ हुये भक्ति के प्रताप से जिनके चरगों को सब राजा दण्डवत् करते थे भीतर बाहर एक भांति और मन सब संसा-रियों के लाभ के हेतु सावधान रहता था उनकी सेवा में एक कोई बड़ा धनवान् सेवक होने के वास्ते आया और लाखों रुपया भेंट करने के वास्ते लेक्राया गोसाईं जी ने उससे पूछा कि तुम्हारी प्रीति हृदय की किस वस्तु में है उसने उत्तर दिया कि किसी वस्तु में नहीं गोसाईं जी ने कहा कि तुम किसी और गुरु को ढूँढ़ो जो तुमको किसी ओर की प्रीति होती तो होसका कि उस स्रोर से मनको हटाकर भगवत् की स्रोर लगा दिया जाता और जब कि स्नेह का बीजही नहीं तो मक्ति का वृक्ष कब उत्पन्न होगा सो सत्य है कि जो मन स्नेह व चाह रहित हैं सो तीक्ष्ण पत्थर के सदश हैं॥ कान्हा मंगी सदा नाथजी के मन्दिर में भाडू देने के वास्ते आया करताथा और रूप अनूप भगवत का दर्शन करके उसके रस श्रीर प्रेम में मग्न रहता था गोसाईं जी ने सब की नजर का पड़ना श्री नाथजी पर अच्छा नहीं जानकर एक आवरण की दीवार खिंचवाई और कान्हा को भगवत् के दर्शन होने में विक्षेप पड़ा। भगवद्भक्रवत्सल को उसका दर्शन बन्द होना पसन्द न हुआ और रात को स्वम में उस कान्हा को आज्ञा दी कि गोसाईं गोकुलनाथजी से विनय कर देना कि नई दीवार गिरवाय दें हमारे दूरतक के अवलोकनमें बाधा करती है कान्हा ने मनमें विचारा कि गोसाई तक पहुँचने की हमकी कहां गति है जो जाता हूँ तो द्वारपाल ढिठाई समभकर पीटैंगे लालजी महाराज बिन प्रयोजन मुभको प्रेरणा करते हैं यह समभकर चुप होरहा श्रीनाथजी महाराज ने तीन दिन तक बराबर उसी आज्ञा को किया लाचार होकर गया डेवढ़ी-दारों से कहा किसी ने गोसाईंजी से न कहा परन्तु किसी और आदमी ने वार्तालाप होतेमें जनायदिया गोसाईंजी ने उसी घड़ी बुलवाया और उसके विनय के अनुसार एकान्त में पूछा कान्हा ने भगवत् का संदेश सुनाया और यहभी कहा कि तीन दिन से बराबर टढ़ायके आज्ञा है गोसाईंजी ने पूछा कि क्या मेरा नाम धरकर नाथजी ने आज्ञा किया है उत्तर दिया कि आपही का नाम लेकर कहा है कि दीवार गिरवाय दें सो गोसाईजी को भी कुछ इस बात की इंगित पालूम हुई थी बात कान्हा की. ठीक सममकर वे सुधि होगये और कान्हा को

# दौड़कर छाती से लगा लिया और भगवत् की आज्ञा पालन करी॥

कथा गुञ्जामाली की ॥

गुञ्जामालीनाम विख्यात होनेका कारण यह है कि गुञ्जा जो घुंघुची उसकी माला बहुत पहिरते थे इसहेतु कि व्रजभूषण महाराज को उसकी माला प्यारी है इसीहेतु गुञ्जामाली नाम विख्यात हुआ नाम का अर्थ यह कि गुआ की मालावाला लाहीर के रहनेवाले थे बेटा उनका मर गया बहू से कहा कि धन सम्पत्ति घरबार सब तेरा है और गोपालजी महाराज मालिक और स्वामी हैं जो तुसको इच्छा हो सो लेकर भगव-द्रजन कियाकर सो वह बहू उनकी भगवद्भक्ता थी उसने कहा कि मुभ को कुछ चाहना नहीं गोपालजी महाराज की मूर्ति सेवा के हेतु मुभ को देव श्रीर भगवत् सेवा के हेतु श्रतिविनय व प्रार्थना करती भई गुञ्जामालीजी ने भगवत् सेवा तो उस बहु को सौंपी और माल असवाब स्त्री को देकर आप श्रीवृन्दावन आये और त्रजवल्लभ महाराज के भजन कीर्तन में लगे और बहु वह बड़भागिनी सेवा करनेलगी ऐसी भगवत् सेवा में लवलीन हुई कि कोई घड़ी भजन व सेवा विना व्यतिरिक्त न जाय और जहां भगवत् मूर्ति विराजमान थी तहां दूसरों के लड़के उस बहुकी चाहना और भावना से खेला करते थे एक दिन ईंटों की धृाल उन लड़कों ने भगवत् के ऊपर डालदी उस बहूने उन पर बहुत रिस की श्रीर श्राना उनका बन्द करदिया जब भोजन तैयार करके भीग धरा तो भगवत् ने भोजन न किया और अनमने होकर कहा कि हमारे सखाओं को आनेसे मना कर दिया हम तेरी रोटी भी नहीं खाते बहुजी ने बहुत मनाया दुलराया परन्तु एक न सुनी तब तो रिस करके कहाँ कि हमारी क्या विगृड्ती है तुम्हारी ही पोशाक विगड़ती है सो मैं जितनी धूलि मिट्टी कहोगे प्रभात को डलवाओंगी अब भोजन करलेव भगवत् विना अपने सखाओं के राजी नू हुये लावार उन् लड़कों को मिठाई देने को कहकर फुसलाकर लेखाई तब भगवत् ने भोजन किया धन्य है भगवत् की क्रपालुता व दयालुता कि अपने भक्तों की प्रीति का ऐसा िनर्वाह करते हैं॥

#### कथा गिरिधर की॥

गिरिधरजी महाराज बेटे बिटलनाथजी के, ऋौर पोते वल्लभाचार्यजी के कल्पवृक्ष के सदृशः हुये वृरु कल्पवृक्ष से भी ऋधिक हुये क्योंकि कल्प- वृक्ष तो केवल सांसारिक पदार्थ देता है सो भी कामना करने से और गिरिधर महाराज अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और भगवद्भिक्त विना चा-हना देनेवाले हुये सब शास्त्रों का सार और वेद का मुख्य तात्पर्य जो भगवत् ज्ञान है उसको अच्छे प्रकार समका और अजराजकुँवर महा-राज की सेवा में वात्सल्यभाव से प्रेम लगाया केवल उनके दर्शनों से लोग पवित्र होते थे और जिस सभा में बैठते थे वहां भगवत् प्रेम का अमृत बरसता था उनके गुण भाव का वर्णन कहांतक कोई करे॥

## कथा त्रिपुरदास की॥

त्रिपुरदासजी जाति के कायस्थ रहनेवाले शेरगढ़ के वात्सह्यभाव से प्रेम और भक्ति के स्वरूप हुये हरसाल जाड़े के दिनों में यह नियम था कि श्रीनाथजी महाराज के वास्ते पोशाक जरदे। जीकी या श्रीर किसी अतिसुन्दर प्रकार की तैयार करके भेजा करते थे। संयोगवश राजा ने सब धन सम्पत्ति उनका निरोध करिलया कुछ पास न रहा शोचनेलगे कुछ उपाय न बनपड़ा अधिक हुआ तो यह शोच हुआ कि उस सुकुमार को जाड़ा लगता होगा विकल होकर रोनेलगे और घर में जाकर बहुत ढूंढ़ा तो एक दवात हाथ लगी एक रुपया पर बेंचकर एक थान गुन्दा मोल लेकर कुसुम्भी रँगाकर भेजने के उपाय में लगे परन्तु उस कपड़े को देख देख यह शोचा करते कि उस परम मनोहर शोभायमान और अतिसुकुमारके वास्ते हाय ऐसा मोटा कपड़ा भेजना चाहिये और इसी विचार में बेसुधि और विह्नल होजाते कोई भगवद्गक व्रजको जानेलगा उसको वह कपड़ा देकरके बड़ी अधीनता से विनय किया कि इस कपड़े का समाचार गोसाईंजीको न पहुँचे काहेसे कि उनकी दासियों की दासी के योग्य भी नहीं है भएडार में डालदेना वह आदमी आया भएडारी को देदिया भएडारी ने बेमर्यादसे कपड़ों के नी वे डालदिया श्रीनाथजी को कि वह रजाई भेजी हुई नन्दस्वरूप अपने बाबा की तोशेखाने में पहुँचने परभी न पाई तो जाड़ेसे कांपनेलगे गोसाईजी ने लिहाफ़ और रजाई जरबक्त और कीमखांब इत्यादि की उढ़ाई परन्तु जाड़ा न गया . फिर दुशाले व रूमाल इत्यादि उद्दाये तबभी जाड़ा वैसाही रहा आग की श्रंगीठी लाये दरवार्ज सब बन्द करदिये परन्तु क्या बात कि जाड़ा तनक भी हटे गोसाईं जीने विचार करके भएडारी और कारवारियों से कहा कि भाई यह शीत नहीं किसी की प्रीति है सो कहो किस किस भक्त ने क्या र

जड़ावर भेजी है उन लोगों ने जिस २ राजा और उमराव और दूसरे लोगों की भेजी जड़ावर थी सो विनय की और उढ़ाई गई कुछ कार्य सिद्ध न हुआ तब भएडारी को स्मरण हुआ और गोसाई जी से वर्णन किया कि त्रिपुरदास कड़ाल होगया है उसने एक थान बहुत मोटा भेजा है वह भगवत की पौशाक के बांधने वास्ते भएडार में रक्खा है गोसाई जीने कहा कि शीघ ले आवो सो आया और उसका चोलनासा तैयार करके पहिनाया कि तुरन्त जाड़ा छूट गया और हठभी छूटा। तिलककार मक्रमाल शिक्षा कराते हैं कि इस प्रीति और मक्रवत्सनता की ओर विचार करके मन लगाना चाहिये सो सत्यकरके हैं जो इस भगवत्कृपालुता को विचार करके और पढ़ सुनके मन अभागा भगवत् में न लगे तो निस्संदे इपथर से भी अतिकठोर है बरु वज्र समफना चाहिये॥

बीसवीं निष्टा ॥

ितसमें वृत्तान्त छुः भक्तों व इस निष्ठा के उपासकों व सौहाई महिमा का वर्णन है॥ श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की अष्टकोणरेखा को दगडवत् करके करिकी अवतार कि जिसको निष्कलङ्क कहते हैं प्रणाम करताहूं और वह अवतार कलियुग के अन्तसमय सम्हलदेश में धारण करेंगे और नाम कलियुग का व पापों का पुञ्ज संसार से उठायदेंगे प्रत्यक्ष है कि जि-तने सम्बन्ध संसार में प्रवर्तमान हैं सो नव प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं एक शेष शेषी १ अंश अंशी २ शरीर शरीरी ३ पति पत्नी ४ पूज्य पूजक ४ सेट्य सेवक ६ रक्ष्य रक्षक ७ जनक जन्य 🗕 गुरु शिष्य 🖺 ॥ सो सब सम्बन्धों पर अच्छी प्रकार विचार कियाजाता है तो अन्त की पदवी सब सम्बन्धों की ईश्वर प्राप्ति व युक्त होती हैं व इस स्रोर जीवपर प्राप्त होती है सो विस्तार करके सेवानिष्ठा में शेष व शेषीभाव के वर्णन में जीव व ईरवर पर लिखाँहै थोड़ा यहां भी लिखता हूं तात्पर्य यह कि श्रृंशी, पति, पूड्य, सेठ्य, रक्षक, पिता, गुरु अथवा कोई सम्बन्धवाला जो सब में बड़ा, पुराना श्रीर श्रागे परभी सदा रहनेवाला पहले था श्रीर उस सम्बन्ध की रीति का जाननेवाला श्रीर निर्वाह करदेनेवाला जो ढूंढ़ाजाय तो भगवत् से अधिक और अच्छा कोई नहीं और इसी वास्ते श्रंशी, रक्षक व पति इत्यादि नाम भगवंत् के विष्णुसहस्रनाम और दूसरे सहस्रनामों व स्तोत्रों में लिखे गुये और इसी प्रकार पूजा करनेवाला और सेवा करनेवाला व रक्षा चाहुनेवाला, इत्यादि जो हूँहा

जाय तो जीवपर युक्र व योग्यता होती है कि जीव से अच्छा उन सम्बन्धों में दूसरा कोई नहीं तिसमें भी मनुष्यश्ररीर तो मुख्यसम्बन्धों अर्थात् नातेदारी ईश्वर और जीव पर समाप्त हुई और यह नाता अनादि श्रीर पुराना अर्थात् उस दिन से है कि जिस दिनसे इस जीवने ईश्वर अंश से प्रकट होकर जीव नाम धराया और विशेषता यह कि आगे पर भी बनारहेगा तो भला जब कि ऐसा नाता पुराना जीव और ईश्वर का दृढ़ है तो अत्यन्त उचित व योग्य है कि नातेंदारी जो संसारी हैं सो भी भगवत् ही के साथ लगाई जावें श्रीर इस बात में श्राप निज भगवत् ने कहा है कि जो मुक्तको अपना नातेदार जानकर सेवन करता है सो मुक्त को प्राप्त होता है भागवत व महाभारत के बहुत वचन इस बात के निश्चय करनेवाले हैं फिर गीताजी और एकादश और शान्तिपर्व महा-भारत में बारम्बार यह वार्ता ऋाई है कि जो जिस भाव से भगवत का त्राराधन करता है भगवत् उसीभाव से उसपर प्रसन्न होता है श्रीर सैकड़ों हजारों कथा पुरागा व भक्रमाल की इस बात की साक्षी हैं नहीं तो कहां वह पूर्णब्रह्म सिचदानन्दघन कि जिसको वेद नेतिनेति कहते हैं ब्योर जिसके स्वरूप ज्ञान ब्योर महिमा के वर्णन में ब्रह्मा, शिव, शेष व शारदा के ज्ञान का दीपक ठंढा है और कहां राम, कृष्ण, वृक्षिंह, वामन इत्यादि अवतार धारण करके सब भक्तों के भाव और चाह को पूर्ण क-रना तारपर्य इस कहने का यह है कि संसार में नाते की धर्गी ऐसी बराबर है कि उसके अवलम्बसे बरबस स्नेह व प्रीति सबको अपने नातेदारों के साथ होती है जो भगवत् में सौहार्दभाव के अवलम्ब से मन लगाया जाय तो भगवत् के मिलने में क्या संदेह व भ्रम है वह नि. रचय करके ऋौर शीघ्र मिलेगा जो यह बाद कोई करे कि भगवत् को भाई, बाप, दामाद, भतीजा अथवा देवरव जेठ इत्यादि नातेदार कहना कहां योग्य है और कब बुद्धि में यह बात आय सक़ी है उत्तर यह है कि जो यह बात अङ्गीकार कीजाय तो दास्यवश्रङ्गार व वात्सल्य इत्यादि उपासना सब त्याज्य होजायँगी काहे से कि जिन प्रमाणों से नाते-दारी स्याज्य होंगी सोई वास्ते लोप करने दास्य इत्यादि निष्ठाके भी समर्थ हैं कि भंगवत् स्वामी, मित्र, बेटा व पति नहीं होसक्का श्रीर जिन वचनों के प्रमाणसे दास्य इत्यादि निष्ठा अङ्गीकार योग्य हैं उन्हीं प्रमाणों से यह सीहादीनेष्टा भी सद्य व युक्त है कि जैसी आज्ञा शास्त्रों की उन

निष्ठाओं के वास्ते हैं वैसीही इस निष्ठा के वास्ते भी है सिवाय इसके ग-वाही युधिष्ठिर, कुन्ती, द्रीपदी, उत्रसेन, लक्ष्मण, श्रुष्ठ, भरत, बलदेव जी, लव, कुश, प्रयुम्न, अनिरुद्ध व जनक इत्यादि हजारों भक्तों की प्रकट है और एक बात यह भी सब शास्त्रों में लिखी है कि सब नाते-दारों को भगवत् के नाते से मानना चाहिये अर्थात् बेटा, पोता, भाई, भतीजा और दूसरों को किसी को किंकर, किसीको जल भरनेवाला, किसीको रसोइया, किसी को चौका देनेवाला श्रोर किसी को सेवा करनेवाला जाने संसारीनातों को सुख्य न समभे और उनमें कोई भग-वत् विमुख हो तिसका त्याग उचित है कि प्रह्लाद ने पिता को त्यागदिया अर्रेर विभीषणने भाई को और भरतजी ने माता को, राजा बलि ने गुरु को श्रीर गोपिकाश्रों ने पतिन को श्रीर उस त्याग करने में यह नहीं हुआ कि किसी की कुछ हानि हुई हो बर ऐसी हुई कि उनका नाम जगत् के आनन्द और मङ्गल को देता है तो जब कि दूसरे नातेदारों को भगवत् के नाते से मानना लिखा है तो आपसे आप उचित व आवश्यक करना ही हुआ कि निज अपना नाता भी स्थिर करले और वह नाता आरो-पण करना योग्य है कि जैसी मन की रुचि और गहरी प्रीति होय और मुख्य अभिप्राय सब शास्त्रों का यह है कि भगवत् का किसी प्रकार और किसी रूप में और किसी रीति से आराधन हो अद्वेतता और ईश्वरता भगवत् की निश्चय समभकर दृढ़ विश्वास करलेना चाहिये।यह कदापि नहीं कि भगवत न मिले ग्रौर जबतक कि श्रद्धेतता श्रौर ईश्वरता का ज्ञान व विश्वास न हो तबतक कुछ प्राप्त नहीं होता इस सौहार्दनिष्ठा की महिमा व बड़ाई कौन कहसका है और ऐसा प्रताप इस निष्ठा का है कि अपने आप मन भगवत् में लगता है और क्यों नहीं ऐसा प्रताप इस निष्ठा का होय कि पूर्णब्रह्म अन्तर्यामी और व्यापक साक्षात् होकर सब प्रकार से मनभाया व चित चाहा इस निष्ठा के उपासकों का करता है और करता रहा और आग पर करेगा कारण ऐसा प्रताप होने इस निष्ठा का यह है कि दूसरी निष्ठा तो ऐसी प्रासिद्ध हैं कि सब कोई अपने आपको दास व सिरजा हुआ भगवत् का कह सक्ता है अथवा कोई बात अपने मतमतान्तर की जानता हो के न जानतां हो और इस निष्ठा में उसीका मन लगेगा कि जो कुछ जाननेवाला भगवत् के सिद्धान्त और शास्त्र व ईश्वरता व चरित्रों का होगा और जुब कि शास्त्रों के सब आभ- प्राय जानने के पीछे मन भगवत् में लगा तो भगवत् बहुत शीघ्र मिल सका है इस निष्ठा के उपासकों को उचित है कि जिस नाते से भगवत् का आराधन करें उस नाते को अच्छे प्रकार रीति भांति जैसी कि भाई व दामाद अथवा भतीजे आदि के साथ रखते हैं भगवत् के साथ हह विश्वास व सची भावना से पकी दशा को पहुँचा देवें श्रोर जिस नाते की जो रीति है सो सब भगवत् के साथ ऐसी निवाहें कि तनक कोई बात बाक्री न रहे। थोड़े दिन हुये कि स्वामी रामप्रसाद जनकपुर के रहनेवाले श्रीरघुनन्दन महाराज को अपना दामाद मानते थे जब दर्शन करने को अयोध्याजी में आये तो अयोध्याजी के देश का पानी तक जीना छोड़ दिया जब दर्शन को श्रीरघुनन्दन महाराज के गये तो उनके भाव के पूर्ण करने को श्रीर भक्ति के प्रताप को प्रकट दिखाने के निमित्त भगवत् की मूर्ति रलिसहासन से उठकर कई डग उनकी अगवानी को आई और जो रीति मर्याद राजाजनक के वास्ते होना उचित था सो सब उनके वास्ते द्वई यह बात विख्यात है और स्वामी रामप्रसादजी के सेवक अब तक उस देश में बने हैं। कहने का अभिप्राय यह कि निष्टा में पकता होय कि तुरन्त बेड़ापार है। एक वैष्एव रघुनन्दनस्वामी को अपना बहनोई जानते थे श्रीर कोई घड़ी भजन विना नहीं बीतती थी व जिस घड़ी अपनी निष्टा और विश्वास की वार्ता लाया करते थे तो सुननेवाले प्रेममें मग्न होजाते थे श्रीर उनकी दशा क्या कही जाय ॥ ब्रज में बरसाना जो लाड़िलीजी का मैका है वहां की त्रजवासिनियों की बोलचाल यात्रियों के साथ जो होती है और उस समाज में जो दशा भगवद्धकों की होती है सव किसीको मिले तात्पर्य यह कि इस निष्ठावालों की बोलचाल सुन कर सुननेवालों को चरबस स्नेह व प्रीति भगवत् में होती है उनके प्रेम का क्या वर्णन कियाजाय हे श्रीकृष्णस्वामी ! हे दीनवत्सल ! हे पतित-पावन ! कोई ऐसी अच्छी घड़ी मेरेवास्ते भी आवेगी कि जितने इस संसार में नाते व स्नेह व मित्रताहैं सो सब आपके चरगाकमलों में विचार किया करूंगा और कवहीं वह दिन भी होगा कि दूसरे सब अवलम्ब व विश्वासों को छोड़कर केवल उन चेरणकमलों का आसरा व विश्वास-युक्त हूंगा कि जो शिव ब्रह्मा इत्यांदि परम योगियों के इष्टदेव हैं और नारद, प्रह्लाद, सनकादिक भक्तों के स्वामी ख्रौर ध्यान जिनका परमपद का देनेवाला है ऋौर इस संसारसमुद्र के उतरने को हम सबका जहाज है।।

#### कथा राजाजनक की॥

राजा जनक महाराज की महिमा शास्त्रों में लिखी है जिनका ज्ञान सूर्य के सदश ऐसा प्रकाशित हुआ कि शुकदेवजी इत्यादि ऋषीश्वर ज्ञानवान् और वैराग्यवानों के मनको कमल की भांति प्रफुक्षित कर दिया और आवागमन के अन्धकार को दूर किया। सीता महारानी सर्व ब्रह्माएडेश्वरों की माता और श्रीरघुनन्दन स्वामी की परमाप्रिया ने जिन जनक महाराज के घर अवतार धारण करके परमपवित्र चरित्र किये ऐसे महाराज की महिमा का वर्णन कौनसे होसका है जब रघुनन्दन महाराज जानकीजी के स्वयम्बर में विश्वामित्रजी के साथ जनकपुर में गये और राजाजनक मिलने के वास्ते आये तो श्रीरघुनन्दन महाराज को देखा और उसी घड़ी ज्ञान वैराग्य को विदा करके परतमनोहर और अनूपरूप माधुरी के प्रेम में विह्वल होगये और जब अपनी प्रतिज्ञा पर चित्त गया कि जो कोई शिवजी का धनुष तो ड़ेगा उसको ही सीता मिलेगी तो अतिविकल हुये कवहीं तो अपनी बुद्धि पर शोच करते थे कि क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की क्यौर कवहीं कमों से उदास होकर कहते कि तुमने प्र-तिज्ञा किस वास्ते कराई कवहीं देवताओं का ध्यान मन में करके यह मांगते कि यह श्यामसुन्दर वर स्नीता को मिले और कबहीं अपने ज्ञान, वैराग्य व कमों का फल वास्ते पूर्ण होने अपने मनोरथ के मनमें संकल्प करते नितान्त जब किँसीप्रकार मन की विकलता न भिटी तो रघुनन्दन महाराज के चरणकमलों की शरण गही और टढ़विश्वास अपने मनो-रथ पूर्ण होनेका करिलया। श्रीरघुनन्दन महाराज ने जो जनक महाराज की मिक्रि श्रीर भाव को देखा श्रीर फिर जनकपुरवासियों की चाहना कि राजा जनक से सौगुणी कामना टूटने धनुष की रघुनन्दन के हाथसे रही देखी श्रीर जानकी महारानी का वह प्रेम श्रपार पाया कि सब ब्रह्मागडों का प्रेम जिनके करोड़ वें भाग प्रेम की छाया है तो धनुष को तोड़ा और सीता महारानी ने जयमाल को राजसभा में श्रीरघुनन्दन महाराज को पहिराया उस समय छवि अनूप सीता और दश्रथनन्दन की जनक महाराजने जो देखी तो अपने भाग्य की बड़ाई करते हुये भगवत् क्रपा के समुद्र में ग़ोता लगा के बेसुधि बुंधि होगये व जिस घड़ी विवाह व भावरि होने पीछे सीताजी व रघुनन्दन महाराज एक सिंहासन पर वि-राजमान हुये उस 'समय की शोंभा व दशा का वर्णन किसीसे नहीं हो

सक्रा ब्रह्मानन्द का परमानन्द भी उस आनन्द के सम्मुख फीका है। राजा जनक की यह दशा हुई कि अङ्ग अङ्गसे थिकत होकर आंखों से एक-टक रहिगये सत्य करके विदेह नाम उसी समय हुआ और राजा जनक व सुनयना उनकी रानी का प्रेम अलग रहा जनकपुरवासियों के प्रेम की दशा लिखी जाय तो अगिणित शेष व शारदा भी नहीं लिखसके तो में मितमन्द क्या लिखसका हूं ? रिनवास की प्रीति और बोलवाल और हँसी इत्यादि ऐसे आनन्द का देनेवाला रस है कि जिसको पान करके सुधि बुधि सब विसरजाती है तो फिर वर्धन कौन किरसके गूंगे का गुड़ है कि मनहीं मन स्वाद को लेता है और विश्वामित्रजी को राजा जनक के प्रेम व भिक्त का बुत्तान्त कुछ कुछ धनुष ट्टनेपर और कुछ कुछ विवाह होलेने पर खुलि गया था परन्तु अच्छीतरह उस घड़ी मालूम हुआ कि जब जानकी महारानी को पालकी पर सवार कराकर श्रीदशरधनन्दन महाराज से विदा हुये॥

कथा बुषमानु व कीर्तिजी की ॥

महिमा और भक्ति और यश वृषभानु महाराज और कीर्तिदा महा रानी उनकी धर्मपत्नी की कैसे मुखसे वर्शन होसके जिनके घर श्रीराधिका महारानी सर्वेश्वरी श्रीऋष्ण की प्राणिप्रया ने अवतार धारण करके तीनों लोक को पवित्र किया। रसिकलोगों को मालूम है कि श्रीराधिका महारानी में उपासकलोग दो प्रकार के भाव रखते हैं निम्बार्क संप्रदायवालों का तो यह निश्चय है कि राधिका महारानी और नन्दिकशोर महाराज का विवाह हुआ और विष्णुस्वामी संप्रदायवालों का उनके निश्चय पर अपना निश्चय भी रखते हैं और उस भाव का नाम स्वकीया है। माध्व-संप्रदाय श्रोर हितहरिवंश संप्रदायवाले परकीयाभाव का निश्वय श्रीर विलक्षण भावभी रखते हैं अर्थात् विवाह नहीं हुआ त्रिया त्रियतम महा-राज का अन्योन्य प्रीति का होना वर्णन करते हैं और दोनों स्वरूप को एक जानते हैं सो पुराणादिक के वचनों के प्रमाण से दोनों भाव में से एक भाव को जो दृढ कियाजाय तो दूसरे की अनुरुचि होगी इसहेतु इसके नि-र्णाय का कुछ प्रयोजन नहीं समस्तेकरं यही निश्चय हुआ कि दोनों भावसे वृषभानु महाराज श्वशुर व कीर्तिदां महारानी सासु श्रीत्रजवन्द महाराज की हैं और यहभी जाने रहो नके अबतक बरमाने की सब जाति नन्दगांव-वालों को अपनी बेटी विकाह में देतें हैं वं नन्द्रगांव की बेटी नहीं लेते हैं

सिवाय इसके वल्लभाचार्य के कुलमें वात्सत्य निष्ठा है अर्थात् पुत्रभाव रखते हैं कि इसका वर्णन वल्लभाचार्य की कथा और वात्सत्यनिष्ठा में अच्छेप्रकार हुआ उनकी यह रीति है कि व्रजयात्रा के समय जब किसी मन्दिर में दर्शन को जाते हैं तो आपही मन्दिर के भीतर जाकर पूजा इत्यादि किया करते हैं सो जब बरसाने में आते हैं और लाड़िलीजी के दर्शनों को जाते हैं तो बरसानेवाले उनको मन्दिर के भीतर नहीं जाने देते भाव इसमें यह है कि समधी को कैसे महल में जाने देवें बाप के घर में कोई लड़की अपने ससुरालवालों के सामने नहीं जाती ऐसे ऐसे विमलभाव वजवासियों के हैं रिसकलोग विचार करके अपने अपने भाव और विश्वास के अनुसार वृषभानु और कीर्तिजी में भाव राखें सब प्रकार भक्ति और भाव परमआनन्द वा प्रेम की खानि हैं वृषभानु व कीर्तिजी का यश चन्द्रमा से भी अतिनिर्मल हैं जिसने उस यश का श्राण लिया संसार के ताप से छूटा ॥

#### कथा उत्रसेन की॥

उत्रसेन जी कंस के बाप नाना श्रीकृष्ण महाराज के थे श्रीर उनकी मिक्त का भाव ऐसा श्रलीकिक हुआ कि अगवद्भिक्त का उत्पन्न करने-वाला है श्रीकृष्ण महाराज को पूर्णब्रह्म सिचदानन्दघन मानते थे श्रीर दौहिता अपना जानकर वैसेही प्रेम निवाहते थे श्रीर भगवत् ने कंसा-दिक आठ बेटे उनके मारे परन्तु भगवदर्शन का सुख ऐसा माना कि उनके वध का दुःख कवहीं निकट न श्राया श्रीर भगवत् उस भिक्त श्रीर भाव के श्राधीन होकर ऐसे वशीभूत होगये कि ब्रह्मा, श्रिव, सूर्य, चन्द्रमा, यम, काल व वस्ण इत्यादि सब जिसकी माया से भयभीत होकर सदा प्रसन्नता की श्राशा करते हैं उस अपनी ईश्वरता पर कुछ विचार न किया श्रीर श्राप श्रीहस्त से छत्र व चमर लेकर सेवकों के सदश सेवा को किया सत्य करके भिक्तही भगवत् को वशीभूत करती है गुण नहीं श्र्यात् यह विचार करना चाहिये कि सुदामा को कौन धन श्रीर गजराज को कौन विद्या, उग्रसेनजी को कौन पौरुष व बल व कुडजा को कौन सुन्दरता, व्याधका कौन पुरुष श्राचरण व विदुरजी का कौन उत्तमकुल श्रीर ध्रुव का क्या वयक्रम सो निश्चय करके भगवज्रकि ही सार पदार्थ है।

#### कथा कुन्तीजी की॥

कुन्तीजी परमभक्त भगवत् की हुई भगवत् श्रीकृष्ण महाराज को भतीजा अपना जानती रहीं और ऐसी प्रीति भगवत् से थी कि हरघड़ी भगवत्मूर्ति साक्षात् अथवा ध्यान में आँखों के आगे रहती थी। दुर्योधन को जीतने पीछे जब राज्य राजा युधिष्टिर को प्राप्त हुआ तो भगवत् ने विचार द्वारंका जाने का किया कुन्तीजी ने जाने न दिया पीछे उसके जब कबहीं विचार जाने का करते तो कुन्तीजी व्याकुल व दुःखित होकर कहतीं कि इस राज और मुखसे तो वनवास ही अच्छा था कि सदा श्रीकृष्ण संग रहा करते थे और भगवत् से कहा करतीं कि हे श्रीकृष्ण! हमको वह वन और वनवास ही अच्छा है अव भी वही देना चाहिये जिसमें तुम्हारे दर्शन होते रहें। एक दिन भगवत् ने दृढ़ विचार जाने का किया और रथपर सवार होगये कुन्तीजी गई उनकी दशा देखकर भगवत् को निश्चय होगया कि जो अब जाते हैं तो कुन्तीजी तन छोड़ देंगी न गये कुन्तीजी रथ से उतार ले आई और अन्त समय में कुन्तीजी ने भगवत् के अन्तर्धान होने के समाचार सुनतेही तुरन्त अपनी देह को छोड़ दिया और जहां भगवत् रहे तहां पहुँचीं॥

कथा युधिष्टिरादि की॥

पांचों पाएडवन में से अर्जुन की कथा सखानिष्ठा में लिखी जायगी व राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल व सहदेव की कथा यहां लिखी जाती है। पाएडव लोग भगवत को ममेरे भाई जानते थे और पूर्णब्रह्म व स्वामी भी जानते रहे और भगवत भी वह भाव उनका अपनी कृपालुता और भक्रवरसलता से पूर्ण करते थे अर्थात् नित प्रभात के समय उपरके भावसे युधिष्ठिर व भीमसेन जो वयक्रममें भगवत्से बड़ेथे प्रणाम किया करते थे और नकुल व सहदेव कि वे छोटे थे वन्द्रना किया करते थे और कबहीं अपनी ईश्वरता का प्रकाश उनको ऐसा दिखला दिया करते थे कि वह भाव ईश्वरता का प्रकाश उनको ऐसा दिखला दिया करते थे कि वह भाव ईश्वरता का भी सदा उनको बना रहता था और जितनी मर्याद व संकोच राजा युधिष्ठिर के साथ रही तितनी मीमसेनके साथ नहीं बरु हँसीठडा भाईचारों का हुआ करता था विशेष करके बहुत भोजन करने व स्थूजता व लम्बे डील पर भीमसेन को हँसा करते थे व भीमसेनजी भी जो मन में आता सो कहते थे। इत्तान्त बोलन व चालन इत्यादि भगवत् व चारों भाइयों का वर्णन नहीं होसक्रा व्यासजी महाराज

ने कुछ थोड़ा सा महाभारत में लिखा है कि उन चरित्रों को सुनकर अ-संख्य पापी जन्म भरण के दुःखसे छूटगये और छूटेंगे युधिष्ठिर महाराज धर्म का अवतार व भीमसेनजी पवन का और नकुल सहदेव अश्विनी-कुमार देवता आँ के वैद्यसे हुये जो जो संकट दुर्योधनकी शत्रुता करके उन पर आनपड़ा भगवत्ने कृपा करके सबसे रक्षा किया। पहिले तो दुर्योधन ने भीमसेन को विष दिलवाया श्रीर हाथ पांव बांधकर नदी में डालदिया भगवत् ने यह कृपा की कि भीमसेनको नदी में से वरुणदेवता अपने गृह में लेगये वहां उनको अमृत व दशहजार हाथी का बल मिला पीछे उस के लाक्षायह में जलाने का उपाय दुर्योधन ने किया तहां भी कुछ न हुआ बरु अधिक ऐश्वर्य व मर्याद व ख्याति का कारण पागडवों को हुआ अर्थात् हजारों राजों की सभामें से द्रौपदी को जीतकर लाये पीछे उसके हस्तिनापुर जो दिल्ली है तहां आयके धरती पर जितने राजा हैं तिनसे वि-जय कराय के भगवत् ने राजसूययज्ञ पूर्ण कराया उस यज्ञमें जब दुर्योधन की हँसी हुई उसने जुयेमें छजसे सब धन सम्पत्ति इत्यादिको जीतिलिया श्रीर द्रीपदी को राजसभा में नग्न करने को चाहा तो भगवत् ने रक्षा की श्रीर जब पाग्डव दुर्योधनसे बचन हारने के कारण तेरहवर्ष वनमें रहे तो बहुत गन्धर्च व राक्षसों को विजय किया व अनेक प्रकार का लाभ उनको ऋषीश्वरों व शिवजी व इन्द्रादि देवताओं से हुआ और भगवत् ने दु-र्वासाके शाप से बचाया और महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन की ओर ग्यारह अक्षोहिणी दल था और भीष्मिपतामह, द्रोणाचार्य, कुपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, सोमदत्त, जयद्रथं व विकर्ण आदि ऐसे २ शूरवीर थे कि सब कोई पाग्डवों के जीतने का अहंकार रखते थे और दुर्योधन का अङ्ग अष्टधातु के सदश था व दुःशासन दशहजार हाथियों के बलवाला व दूसरे अद्वानबे भाई दुर्योधन के सब बलवान व शूरवीर थे और पागडवों की ओर पांचोंभाई पागडव आप और दो चार राजे दूसरे व सात ऋक्षोहिणी दल था भगवत् ने उस लड़ाई की घोर नदी से आप कैवर्त्तक होकर पाएडवों को पार उतारा व दुर्योधनादिक को सेना व शूरवीरों समेत भग्न व नाश करिदया। पीछे राजा युधिष्ठिर राज-सिंहासन पर विराजमान हुये तो न्याय व धर्मपूर्वक प्रजीपालन किया जब परमस्नेही आई अर्थात् भगवत् के अन्तर्धान होने का वृत्तान्त सुना तो उसी घड़ी राज्य को छोड़िदया और उत्तर दिशा में सुमेरुपर्वत के निकट बरफ़ाने में जाकर परमधाम को गये सो कथा पाएडवों की वि-ख्यात और महाभारत अ।दि में विस्तार से लिखी गई है इस हेतु नाम-मात्र थोड़ा लिखागया॥

#### कथा द्रौपदीजी की॥

द्रौपदीजी परमसती की भक्ति और भाव की महिमा ऐसा कौन है जो वर्णन करसके उस भगवत् ने कि जिसको वेद और ब्रह्मा भी वर्णन नहीं करसक्ने उसके मनोरथ को पूर्ण किया अर्थात् जब द्रौपदीजी ने स्मरण किया तब तुरन्त आये और अपनी ईश्वरता को छोड़कर उनकी चाहको मुख्य जाना । द्रौपदीजी भगवत् श्रीकृष्णस्वामी को यद्यपि मनमें पूर्णब्रह्म परमात्मा मानती थीं परन्तु भाव देवरका रखती थीं उस भावमें रस व परम श्रानन्द अपार है चरित्र द्रौपदीजी का और वृत्तान्त उनके जन्म का पा-एडवों की कथा के साथ विस्तार करके महाभारत व दूसरे पुराणों में लिखा है यहां भी दो एक कथा लिखी जाती हैं। जब राजा युधिष्ठिर ने सम्पूर्ण राज्य द्रौपदी समेत आप व भाइयों ने जुये में दुर्योधन के हाथ हारदिया तो दुर्योधन ने पारदवों को बेमर्याद करना विचारा व राजसभा में जहां युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल व सहदेव भी बैठे थे द्रौपदी को बुलाकर दुःशासन को नग्न करने के वास्ते आज्ञा दी व भीष्मिपतामह व द्रोगाचार्य इत्यादि इस विचार से कि द्रौपदीजी भगवद्भक्र हैं दुष्टता व अनीति दुष्टों की नहीं चलसकेगी अथवा दुर्योधन के डरसे कुछ मना न करसके और युधिष्टिर आदि धर्म को विचारिके न बोले और द्रीपदीजी उस समय स्त्रीधर्म के कारण केवल एक सारी पहिने हुये थीं दुःशासन दुष्ट वस्त्र खींचने को जब तैयार हुआ तब द्रौपदीजी ने भक्नवत्सल, दीनबन्धु, प्रणतार्तिभञ्जन, कृपासिन्धु ऋपने देवर का स्मरण किया और लजा रखनेवाले महाराज कि सदा सर्वकाल अपने भक्नों के सहाय के हेतु समीपही बने रहते हैं आन पहुँचे व द्रौपदी की सारी वामन महा-राज के शरीर के सहश अथवा कुरुक्षेत्र के तुलादान के सहश अथवा भगवत् अर्पित कर्म के सदृश अथवा नारायण के नाभिनाल के सदृश ब़ढ़नेलगी इतनी बढ़ी कि दुःशासन जो दशहजार हाथियों का बल रखता था खींचते खींचेते हारगया व एक नख भी द्रौपदी का नग्न न हुआ। सब दुष्ट लाजित होरहे और उसी समय उन पापियों से राज्य, र्धर्म, बुद्धि, बड़ाई, आयु व सम्पत्ति इत्यादि ने बिदा मांगी॥

## दो० कहा करें बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर। दशसहस्र गज बल घट्यो, घट्यो न दश्गज चीर॥१॥ कवित्त।

दुर्जन दुःशासन दुकूल गह्यो दीनबन्धु, दीन है के द्रपददुलारी यों पुकारी है आपनो सबल छांड़ि ठांढ़े पतिपारथ से,भीम महा भीम ग्रीवा नीचेकरिडारी है अम्बरलों अम्बर पहाड़ कीन्हों शेषकवि,भीषमकरणद्रोण सबी योंबिचारी है सारीमध्यनारी है किनारीमध्यसारी है कि,सारी है किनारी है किनारी है किसारी है

यहां एक शंका यह है कि भगवत् विना पुकारे आप से आप सहाय करते उन्होंने किसहेतु धैर्य को छोड़कर भगवत् से सहाय चाही सो एक उत्तर तो प्रेम से भरा यह है कि भगवत् से और द्रौपदीजीं से जब हँसी की बातें व छेड़छाड़ होती थी तो कबहीं भगवत् निरुत्तर होजाते थे श्रीर कवहीं द्रीपदीजी जब यह संकट श्रानिपंड़ा तो द्रीपदीजी ने इस हेतु श्रीकृष्णस्वामी को स्मरण किया कि जो श्राप से श्राप विना स्म-रण व पुकारे भगवत की सहाय हुई तो मेरा परमस्नेही देवर सदा मेरे व्यंग वचन से निरुत्तर होजायाँ करेगा कि दुःशासन वस्त्र खींचता था तब सहाय को नहीं आये थे तो उसी को पुकारना चाहिये कि जिस में वह निरुत्तर न हो और मुफीको अपने उपकारसे संकुचित करके ठयंग्य वचन बोलाकरे कि राजसभामें कैसी भई दूसरे यह कि द्रौपदीजी भगवत् को स्मरण करके वचन मारती हैं कि तुम अपने राज्य व बड़ाई की बड़ाई करके हमको वचन मारते रहे अब देखो कि तुम्हारी भावज को दुष्ट लोग किस प्रकार से बेवस्त्र किया चाहते हैं, तीसरे यह कि द्रीपदी जी भगवत् का स्मरण करके सब भक्तों को शिक्षा करती हैं कि भगवत् के स्मरण करने से वस्त्र जो जड़ पदार्थ है अनन्त हो जाता है तो जीव उस के स्मरण से अनन्त व अच्युत क्यों न होजायगा, चौथे अपने पतिन को धैर्थ देती हैं कि भगवत् के स्मरण से कौन ऐसा संकट है कि दूर न होगा पीछे दुर्योधन ने पागडवों के बारहवर्ष का वनवास और फिर एक वर्ष गुप्त रहने को निश्चय विचार किया सो वन को चले सिवाय शस्त्रों के दूसरी सामग्री कुछ खाने पीने की पास न थी सूर्यनाराय्या ने एक टो॰ कनी को प्रसन्न होकर दिया चमत्कार उसका यह था कि जबतक द्रीपदी जी भोजन न करलेती थीं तब्तक सब प्रकार,की सामग्री भोजन की, ज़ो चाहना होती उसमें से निकलती थी और जब द्रौपदीजी भोजन कर

चुकती थीं तव बन्द होजाती थी एक दिन दुर्शसाजी दशहजार चेलीं समेत दुर्योधन के कहने से ऐसे समय पर आये कि द्रौपदीजी भोजन कर चुकी थीं युधिष्ठिर महाराज ने भोजन के वास्ते विनय किया दुर्वीसा जी ने कहा कि स्नान कर आवें तब भोजन करेंगे यह कहकर स्नान करने को गुये व राजा युधिष्ठिर ने द्रौपदीजी से कहा कि तुम भोजन न करना दुर्वासाजी का शिष्टाचार है द्रौपदीजी ने विनय किया कि मैंने तो भोजन करितया राजा युधिष्टिर यह वचन सुनतेही अचेत व बेसुधि होग्ये और रोदन करने लगे कि अब किस प्रकार मर्याद रहेगी और दुर्वासाके शाप से कैसे बचेंगे ? द्रौपदीजी ने जो यह दशा राजा की और भीम व अर्जुन आदि की देखी तो अतिहढ़ विश्वास व भक्ति से कहने लगीं कि तुम क्यों ऐसे दीन व अधीर होते हो वह श्रीकृष्ण तुम्हारा भाई परमस्नेही क्या कहीं दूरहै कि इस समय सहाय न करेगा और यह कहकर द्रौपदीजी ने श्रीकृष्ण स्वामी को स्मरण किया भगवत् तुरन्त द्वारका से रुक्तिमणीजी को छोड़कर आनपहुँचे मानो उसी जगह थे सबसे मिलने पीछे द्रौपदी जी की स्रोर देखकर कहा कि भूख लगी है कुछ भोजन को लावो ? द्रौपदी जी ने कहा कि यहां पहले से एक के वास्ते सब शोच में पड़े हैं यह दूसरे नये भूखे आकर पधारे मेरे घर कुछ खाने पीने को नहीं है भगवत् ने कहा कुछ थोड़ासा लेआवो। द्रौपदीजी ने कहा कुछ नहीं है बड़ी बेरसे टोकनी माँज घोकर रक्खी है। भगवत् ने युधिष्ठिर की ऋोर देखकर कहा कि यह पुर्बियेकी बेटी भूखे घर की ऐसी भूखी मिलगई है कि जब हम भोजन मांगते हैं विना नहीं किये कबहीं नहीं देती है अच्छा वह टोक्नी उठाय लेखावो हम आप ढूंढ़लेंगे। द्रौपदी जी टोकनी उठाय ले आई और भगवत् के सामने रखकर कहा कि जो आपही ढूँढ़ लेवेंगे तो यहां किसका निहोरा है। भगवत् ने एक पत्ता साग का उसमें कहीं लगाहुआ पाया उसको निकाल द्रौपदीजी को दिखाया कि देखो यह क्या है द्रीपदीजी बहुत हँसीं श्रीर कहा कि यह कृष्ण साग इत्यादि से रुचि मानरहा सोई हूँदृ लिया। भगवत् उस साग के पत्ते को अपनी ह-. थेलीपर रखकर भोजने करगये चौर थोड़ा सा जल पिया कि उसी क्षणा त्रिलोकी तुष्टं व तृत होगई ख्रोर दुर्वासाजी की तो यह दशा भई कि प्रेटके भरने से उठने की सामर्थ्य न रही और फिर जो विचार किया कि क्या कारण इस, भांति पेटके अफरमे का है तो भगवदकों का प्रताप

अपने मनमें समभकर और राजा अम्बरीषके कारण जो कष्ट उठाया उसको स्मरण करके राजा युधिष्टिर से विना कहे छिपकर भाग गये भीमसेन ढूँढ़आये कहीं पता न लगा ऐसे चरित्र द्रौपदीजी के अनेक हैं क्या सामर्थ्य किसीको है जो लिख सके॥

## इक्कीसवीं निष्ठा ॥

जिसमें महिमा शरणागति व आत्मिनिवेदन और दश भक्तों की कथा वर्णन है।

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की छत्र चमर रेखाको दण्डवत् करके मन्वन्तर अवतार की वन्दना करता हूं कि बिटूरमें वह अवतार धारण करके सबधमोंका प्रकाश किया श्राणागति व आत्मिनिवेदन की महिमा के पहले एक बात यह लिखनेके योग्य है कि जो भक्त वन्दननिष्ठा के उपासक हैं सो भी इस निष्ठामें लिखेजायँगे हेतु यह है कि वास्तव करके वन्दन से अभिप्राय वारिजाने अर्थात् निछावर होनेका है और वन्दन और श्राणा-गति में केवल इतना ही भेद है कि वन्दन तो बाहर निछावर और अर्पण होने को कहते हैं और श्रणागित बाहर व भीतर दोनों अर्पण और मेंट करने का नाम है जिस प्रकार कीर्तन व स्मरण कि कीर्तन तो उसको कहते हैं कि जो भगवत् का नाम और भजन केवल मुखसे होय और स्मरण उसका नाम है कि जो मनसे होय वास्तवमें दोनों बात का तात्पर्य एकही है मनसे होय अथवा वचन से सुरति बनीरहे इस हेतु स्मरण भी कीर्तनिष्ठा में मिलायके लिखागया है इसी प्रकार वन्दननिष्ठा को भी शरणागति से मेल कियागया और यह भी मालूम रहे कि शरणागति श्रीर श्रात्मनिवेदन एक बात है कि इसका वर्णन इसी निष्टा में विस्तार करके होगा कोई उपासकलोग विशेष करके रामानुज संप्रदायवाले भगवत् के प्राप्त होने का हेतु मुख्य शरणागति को मानते हैं और कहते हैं कि भगवत् दो प्रकार से मिलता है एक तो भक्ति से दूसरे शरणागतिसे सो भक्तिके योग्य तो वे लोग हैं कि जिनको अपने परिश्रम व उपाय का भरोसा दृढ़ होय कि इस जन्म में अथवा दश के पचास जन्ममें अपने पुरुषार्थ अर्थात् भगवत् आराधन इत्यादि से निश्चय भगवत् को प्राप्त होंगे और भजन के विश्वास से यमराज इत्यादि का कुछ भय नहीं रखते-श्रीर जो इस जन्म में उनका मनोरथ पूर्ण न हो तो होनेवाले जन्मों से आगे को यह भय नहीं कि हमको भगवद्भक्ति न होगी भगवद्गीता के वचन के अनुसार कि अनेक जन्ममें सिद्धि को प्राप्त होकर परमगतिको

जाता है दूसरा वचन यह कि हे अर्जुन! मेरे भक्त का नाश कहीं नहीं होता ऐसे २ वचन सैकड़ों व हजारों भागवत व गीता व दूसरे पुरागों के हैं व श्राणागित वह वस्तु है कि जिस समय भगवत् में दढ़ विश्वास करके शरण हुआ और इसलोक व परलोक का बोम भार भगवत् पर डाल दिया उसी घड़ी से उस जन को न किसी उपाय का प्रयोजन है न पुरुषार्थ का और जो कुछ पुरुषार्थ और उपाय का भरोसा रहा तो उस के शरण होनेमें कचाई है बरु उसका नाम शरणागति नहीं वनशरणा-गति का फल उसको मिलता है जिस प्रकार हनुमान्जी को इन्द्रजीत रावणके बेटे ने ब्रह्मफांस में कि वह एक पतरी रस्सी थी बांधलिया तो और कुछ उपाय न किया और उसको विश्वास रहा कि इस ब्रह्म-फांस से कवहीं न छूटेगा उसके विश्वास के अनुसार हनुमान्जी बँधे रहे जब वह विश्वास छूटगया अर्थात् मोटे २ रस्सें। से हनुमान्जी को बांधा तो हनुमान्जी उस ब्रह्मफांस श्रीर रस्सों को तोड़कर निकलगये इसी प्रकार भगवत् शरण होकर कुछ आर भी विश्वास मुक्ति के हेतु समभा तो श्रागाति का रूप कहां वाकी रहा॥ भक्तिमार्ग के चलने-वालों का यह सिद्धान्त है कि श्रवण कीर्तन इत्यादि जो भगवदाकि है उनमें प्रेम व स्नेह का होना विशेष चाहिये जब वह प्रेम परिपक और ददता को पहुँचजायगा सोई फल है उससे आगे पर कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता व न किसी साधन का प्रयोजन ॥ अब निर्णय इस बात का उचित हुआ कि शरणागित व आत्मनिवेदन में क्या भेद हैं ? जो कुछ भेद नहीं तो श्राणागित व भक्तिमार्गवालों को आपस में बोलचाल क्या है ? सो जानेरहो शरणागति और आत्मनिवेदन एक बात है और उसी को अपित व न्यास अौर त्याग कहते हैं जिस प्रकार घड़े के कई नाम कलश व कुम्भ व घट हैं इसीभांति उस श्राणागतिके कई नाम जो ऊपर लिखे हैं सो हैं केवल एक वचन का भेद उनमें यह है कि भक्तिमार्गवालों ने तो श्राणाःगति को एक अङ्ग भाक्ते का समभा अर्थात् यह कहते हैं कि भगवत् शरण होकर दास्य, वात्तल्य, शृङ्गार अथवा अवण के की-र्तन इत्यादि भक्ति का करना योग्य है कि उस भक्ति से उद्घार होगा और श्रागाति के उपासकों में श्रागाति ही को उद्धार के हेतु मुख्य सुमामा और कहते हैं कि शरणागति के ऊपर प्रयोजन और किसी बात का नहीं श्रणाग्राति ही सबकाम दोनों लोक का करदेती है सो यह

सिद्धान्त दोनों मार्गवालों के निश्चय का लिखागया परन्तु जब कि शर-णागित के उपासनावालों को विना सेवा, पूजा, श्रवण, कीर्तन इत्यादि के शोभा नहीं व न श्रवण न कीर्तन के उपासकों को विना श्रणागित के दूसरा कुछ उपाय है इससे बोलने का भेद जो ऊपर लिखा सो भेद नाम मात्र व विश्वास के बहावने के वास्ते हैं महिमा बड़ाई शरणागति।निष्ठा की किससे लिखीजाय कि सबप्रकार की भक्ति का सार मेरी श्रणागति है भगवत् ने चौथे स्कन्ध पुरञ्जन की कथा में कहा है किसख्य व आत्म-निवेदन को मैं आप शिक्षा करता हूं इससे निश्चय हुआ कि सब प्रकार की भक्ति का सार व फल शरणागति अर्थात् आत्मनिवेदन है जहांतक जो मन्त्र देखने में आते हैं सबमें शरणागति को मुख्य रक्खा है विवरण उसका यह है कि कोई मन्त्रों में तो खुला हुआ पद शरणागतिका लिखा है कि मैं श्रीकृष्ण की नारायण की रामचन्द्र की शरणहूं और कोई मन्त्रों में नमः पद लिखाँहै और नमः के अर्थ दण्डवत् और वन्दन करने के हैं श्रीर वन्दना का तात्पर्य श्रर्पण श्रथवा मेंटको निवेदन करना शरीरसे हैं कि जिसको वारिजाना व निछावर होना कहते हैं तो जब कि दएडवत्क-रना और शरणागति व आत्मिनवेदन एकही बात है और एकही परि-माण है तो निश्चय होगया कि सब मन्त्र भगवत् शरणागति को वर्णन करते हैं और शरणागति ही सर्वत्र मुख्य करीगई और जब कि सब प्रकार की भक्ति और उपासना का निश्चय केवल मन्त्र के ऊपर है और मन्त्रों से शरणागित की बड़ाई टढ़ हुई तो शरणागित को सब उपासना और सब भक्तिमार्गों में मुख्यतर होने में क्या संदेह रहा श्रीर सब उपासना ऋौर निष्ठाओं में श्रणागति की बड़ाई इससे भी दढ़ हुई कि भगवत् ने गीताजी में कहा है कि जो मेरे शरण होते हैं सो मेरी माया को तरते हैं जब भगवत् श्रीकृष्णस्वामी ज्ञान ऋौर भक्ति व वैराग्य व योग व कर्म का उपदेश ऋर्जुन को कर चुके तो ऋाज्ञा की कि जो सबसे ऋत्यन्त गुप्त-तम बात है सो परम वचन मेरा सुन तुमसे कहताहूं काहेसे कि तू मेरा प्यारा सखा और बुद्धिमान् है सब धर्मी को छोड़कर मेरे एकके श्रा हो में तुक्को सब पापों से तुरन्त छुड़ाहूंगा शोच मत करे और इस शरणा-गति उपदेश के पीछे और कोई उपदेश नहीं किया तो प्रतीति हो गई कि सब धर्मों का परिमाण पदवी वतात्पर्य शरणागति है इसके आगे अब और कोई भागवत धर्म नहीं और सब अिक अप्रिले आप श्राणा-

गति से प्राप्त होजाती हैं अथवा उसके अङ्गहें ॥ जब विभीषण भगवत् श्रग्राश्राया तो सुत्रीव आदि ने उसको बन्दी में डालने का सम्मत किया भगवत् ने कहा कि जो कोई मेरी श्राणहोकर यह कहता है कि तेरा हूं उस को सम्पूर्ण लोकनसे निर्भय करदेताहूं यह प्रातिज्ञा मेरी है यह अर्थ बाहमी-कीयरामायण के श्लोकका है और यह दोनों श्लोक अर्थात् गीताजी के अन्त के और बाल्मीकीयरामायण के मन्त्रों में भी गिनेजाते हैं सो इन भगवद्वचनों से अच्छे प्रकार सिद्धान्त होगया कि शरणागति ही उद्धार के वास्ते समर्थ है इसके सिवाय शास्त्रों से प्रासिद्ध है कि गज और विभीषण ने कोई साधन नहीं किया केवलभगवच्छरण हुये थे कि उसके प्रभाव कर-के दोनों लोक के अर्थ को प्राप्त हुये॥ जगत्में प्राप्तिद्ध चाल देखने में आती है कि कैसेहूं पापी और नीच किसीकी शरण जाता है तो उसके अवगुण श्रीर अन्याय पर कदापि दृष्टि नहीं जाती सबसे पहले उसके कार्य सिद्ध होने पर दृष्टि होती है इसी प्रकार यह जीव सब भरोसे को छोड़कर जो भगवत्शरण होगा तो वह परमात्मा कि जो सब रीतों का जाननेवाला है क्यों नहीं दोनों लोकका मनोरथ पूर्ण करेगा सो विचार व दृष्टान्त व रीति व प्रमाण से अच्छे प्रकार निश्चय होगया कि भगवत् श्राणागति उद्धारके वास्ते आप समर्थ व स्वतन्त्र हैं दूसरे किसी साधन का प्रयोजन नहीं सो उस शरणागति का वास्तवरूप तो यह है किदोनों लोक की प्राप्ति की चिन्ता व शोच अपने शरीर से दूर करके और सब बोक्त व भार अपना भगवत् के ऊपर डालकर अपने आपको भगवत् के समर्पण करदेना और हरघड़ी यह विश्वास दढ़ बनारहना कि भगवत् शरणागति से इसलोक श्रीर परलोक के सब काम श्राप से श्राप होजायँगे मेरी चिन्ता श्राप भगवत् को है श्रीर जिस समय जो भगवत्शरण होता है श्रनेक जन्मों के पाप उसी समय दूर होजाते हैं परन्तु कोई इस श्ररणागित में छःप्रकार के विवरण करते हैं॥ प्रथम यह कि श्ररणागति के समय से जो भागवत-धर्म शास्त्रों में लिखे हैं उनका आचरण करना दूसरे जो भागवतधर्म से विरुद्ध धर्म हैं और शास्त्रों में उनका निषेध लिखाहै उनका त्याग करना .श्रोर भगवद्भक्तों में प्रीति श्रोर सेवा का होना ॥ तीसरे यह विश्वास दढ़ रखना कि मैं जो भंगवत् के शरणागत हूं भगवत् मेरे सब अपराधों को अवलोकन न करके निश्चय क्षमा करेंगे चौथे यह कि सिवाय एक भंगवत् के दोनों लोक में किसी को रक्षा व कल्याए के वास्ते स्वप्त में

भी न सममना ॥ पांचवां यह कि भगवत् की मूर्ति जैसे शालयाम इत्यादि अथवा मानसी स्वरूप भगवत् के आगे खड़ा होकर अपनी दीनता और अपराध वर्णन करना कि हे प्रभो ! मैं अपराधी व दीन हूं सिवाय आपके मेरा कुछ ठिकाना और आसरा नहीं सो आप थ तितपावन दीनवत्सल हैं तो यह एक सम्बन्ध भी आप से रखता हूं कि मेरे से अधिक पतित और दीन कोई नहीं मेरा उद्धार आप से होगा॥ छठवां अपने आतमा अर्थात् अन्तर व बाहर की ममता सब भगवत् समर्पण करदेना सो इसप्रकार की शरणागति निस्संदेह विना दूसरे किसी साधन के इस संसारसमुद्र से एक क्षण में पार उतार देवेगी ॥ हे श्रीकृष्णस्वामी, हे दीनवत्सल, हे पतितपावन, हे अधमउद्धा-रगा, महाराज ! जैसाहूं आपकाहूं मेरे ऊपर भी कृपा की दृष्टि होय कि आपका चिन्तवन दिन रात करता रहूं जो स्वरूप वैकुगठ का धामनिष्ठा में लिखा है उसके मध्य में निजधाम भगवत् के विहार का है कि हजार खम्भ उसके हैं और सब द्वार व दीवार उसके प्रकाशरूप दिव्य मणिन से जड़े हुये हैं उसके बीच में सहस्रदल कमल और सब दल मन्त्ररूप हैं अर्थात् जितन देवताओं के मन्त्र उन दलों पर चिह्नित व अङ्कित हैं उनके ऊपर शेषजी सहाराज मसनँद की भांति हैं श्रीर शेषजी के ऊ-पर श्रीलक्ष्मीनारायण परेमश्लोभा और माधुर्य के धाम विराजमान हैं भगवत् के स्वरूप और प्रकाश परम देही प्यमान के आगे करोड़ों सूर्य व चन्द्रमा जो एकसंग उदय होकर एकबेर प्रकाश् करें ते। करोड़वां अंश को नहीं पहुँचे चर्णकमलों के नख कि जिन का शिव और ब्रह्मादिक ध्यान करके कुतार्थ होते हैं श्रीर उनको मुक्तिका स्थान श्राह्मों ने लिखा है ऐसे प्रकाश करनेवाले हैं कि मानों भक्तों के हृदय को प्रकास करने के निमित्त कोटिन महामाणिके पुझ हैं और चरणतलसे उन चरणों की ऐसी लाली है कि जितनी ज्योति और शोभा सब ब्रह्माएडों में है उसीसे प्रकट दूई है और ऊपरसे ऐसी मनोहर शोभा उन चरणों की है कि सब शोभा उसी सम्बन्ध से हैं कड़े और घुंघुरू विराजमान पीताम्बर धारण किये हुये उसपर क्षुद्रधारिटका यज्ञोपवीत श्रोभायमान मणिगण और तुलसी मञ्जरी श्रीर फूलों की माला कौस्तुभमणि कगठ में ऊपर भेंबर गूंज रहेहें चारों भुजन में कड़े, पहुंची, बाजूबन्द आदि आभूषण व शंख, चक्र, गुद्रा, पद्म शोभायमान मुखार्विन्द देदीप्रयमान आर् भाजपूर तिलक शोभित,

मकराकृत कुएडल कानोंमें, शिरपर किरीट, मुकुट, पीताम्बर आदि की मनमोहनी पहिरन, श्रीवत्सचिह्न वक्षरम्थलपर और आप लक्ष्मीजी वामभाग में वैसीही शोभा से विराजमान चरणसेवा में और विष्वक्सन आदि पार्षद कैंकर्य में तत्पर ॥

कथा अक्रकी॥

अक्रुरजी को शास्त्रों ने वन्दननिष्ठा के उपासकों में लिखा है यदुवं-शियों में सुफलकके पवित्र पुत्र थे यद्यपि उनके रहने का संयोग महाकु-संग अर्थात् कंस के राजकाज में था परन्तु वे भगवश्वरणों में विश्वास हद रखते थे इसद्वेतु वह कुसंग कुछ हानि नहीं करसक्का था बरु उन कुसं-गियों को अकूरजी का चरण श्री व आयुर्वलका कारण था जब कंसने श्री व्रजवन्द्र महाराज के लेग्राने के हेतु अकूरजी को भेजा तो अतिश्रानन्द से तनमें न समाये इस आशा से कि इस बहाने से उन चरणकमलों को देखूंगा कि जो शिव और ब्रह्मादिक के स्वामी और नायक हैं भीर उस चन्द्रमुख को देखकर मेरी आंखें शीतल और सफल होंगी कि जिसके हेत् सब ब्रजसुन्दरी चकोर सी होकर अनूपरूप सुधा के पान से तृप्त नहीं होतीं और जब दएडवत् करूंगा तो उन हस्तकमलों से मुक्तको उठाकर हृदय से लगावेंगे कि जिनकी छाया कल्पवृक्ष के सहश सदा भक्नों के शिरपर रही है ऐसे मनोरथ करते हुये जब श्रीवृन्दावन के निकट पहुँचे तो त्रजभूषण महाराज के चरणकमलों के चिह्न को पहिचानकर प्रेम व स्नेह के आनन्द से अत्यन्त बेसुधि होगये और उन चिह्नों को अपना स्वामी व इष्टदेव जानकर साष्टाङ्ग दगडवत् किया उसी प्रेम ऋौर उमंग में भरे हुये जहां जहां चरणिचह देखे तहां तहां दगडवत् की और प्रेम के मद में छकेहुये श्रीनन्दजी के घर पहुँचे श्रीभक्षवत्सल महाराज ने उनके हृदय की प्रीति पहिचानकर उनकी चाहना पूर्ण करी श्रीर अति भाव से बलदेवजी सहित उनसे मिले जब प्रभात को नन्दजी महाराज श्रीर बाल गोपालों समेत चलकर श्रीयमुनाजी पर पहुँचे तो श्रकूरजी को प्रेमवश् यह संदेह हुआ कि श्रीकृष्य महाराज और बलदेवजी परम सुकुमार और शोभायमान बालक हैं में बड़ी मूर्खता करताहूं कि निर्दय व महाबलवान् मल्लों के फुण्ड में कंस की सभी में लेजाता हूं श्रीज्ञान-अय महाराज को यह संदेह दूर करना उचित मालूम हुआ और जब अक्रुरजी स्नान करनेलमे. तो यह चिरित्र देखा कि कई बेर भगवत् को

बलदेवजी और सब समाजसहित यमुना में और बाहर रथपर देखा श्रीर फिर यह देखा कि श्राप भगवत् शेषशय्यापर श्यामसुन्दर स्वरूप किरीट मुकुट मकराकृत कुण्डल व सब आभूषण सब अङ्गन में कौस्तुभ-मणि और पीताम्बर पहिने हुये शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथों में लिये विराजमान हैं ब्रह्मा, शिव, यम, काल, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व आदि भय व त्रासयुक्त चारों ओर खड़े स्तुति करते हैं और वह देखा जो कवहीं न सुनाथा अक्रूरजी का संदेह तुरन्त दूर होगया और यमुनाजी से बाहर आकर अतिप्रेम से दएडवत् किया और मथुरा को चले। कंस के वध होने पीछे आप भगवत् ने उनके घर चरण ले जायके और भक्ति का वर देकर कुलपरिवार के समेत कृतार्थ करदिया जब भगवत् द्वारका को पधारे तो यादवों को अक्रूरजी के प्रताप और भक्ति के न जानने के कारण से वे विश्वासी और शत्रुता होगई ख्रीर स्यमन्तकमणि के वृत्तान्त में भगवत् की आज्ञानुसार अक्रूरजी काशी को चलेगये उसी घड़ी द्वारका में ऐसा उपद्रव उठा और दुर्भिक्ष पड़ा कि सब दीन होगये ऋौर जब अक्रूरजी आये तब सब उपद्रव शान्त हुआ एक और भक्ति का प्रताप विचारने व लिखने के योग्य है कि स्यमन्तकमणि ऐसा था कि ब्याठभार सोना नित्य ब्यापसे ब्याप जहां रहे तहां जमा होजाय ब्योर दरिद्रता आदि कोई उपद्रव तहां निकट नहीं आता परन्तु दोष भी उसमें ऐसा था कि जहां रहा तिसकी हानि को किया अर्थात् पहले सत्राजित मारागया जब उसका भाई लेकर भागगया तो वह भी मरा जब जाम्बवान् के पास गया तो वहां भी यद्यपि भक्न होने के कारण से जाम्बवान् से बहुत उपद्रव न करसका तौ भी जाम्बवान् को पराजय प्राप्तहुई तब अ।प भगवत् के पास गया तो भगवत् से बलदेवजी को संदेह उत्पन्न होगया जब अक्रूरजी के पास गया तो उसका सब दोष दूर होगया और पूर्णफल मङ्गल हुआ ऐसे चिरत्रों से भगवत् अपनी भक्ति का प्रताप दिखाते हैं नहीं तो सब कोई जानता है कि भगवत एक निमिष में कोटिन ब्रह्माग्ड प्रकट करके फिर नाश करता है तिसको गुगा ्दोष से क्या प्रयोजन ॥

कथा विध्य वेली की॥

विध्यावली सजाबलि की पटरानी परमभक और पतिव्रता हुई जिस घड़ी राजाबलि से वामनजी ने तीन डर्ग धरती की याचना करी और शुक्र

जी ने समभाया कि ये विष्णु नारायण हैं उस घड़ी यह रानी निर्भर प्रेम में मग्न होगई ऋोर अपने और राजा के भाग्य की बड़ाई करती हुई लोटा का जल लेकर बारबार राजा से कहनेलगी कि संकल्य करो करो श्रीर कारण कहने का यह था कि ऐसा न हो कहीं शुक्रजी के कहने से राजा का मन दान से फिरजाय संकल्प होनेके पीछे जब भगवत् ने दो डग से दोनें। लोक नापिलिये तो तीसरे डग के हेतु राजा को बांधा रानी को उस घड़ी राजा के बँधने दा शोच व दु:ख तनक न हुआ बरु यह श्रानन्द हुआ कि राजा बड़ा भाग्यवःन् है कि उसको भगवत् के चरणों और हाथों का स्पर्श हुआ और फिर भगवत् से विनय करनेलगी कि हे नाथ ! हे क्रुपासिन्धों ! आपने दया व करुणा जो कुछ इस राजा पर करी सो किसप्रकार वर्णन होसके कि एक राज्य व धन के अभिमानी को आप निज पधार के दर्शन दिया और कुलपिरवार समेत पवित्र कर दिया पीछे रानी ने विचारा कि राजा का राज्य व धनभगवत् भेंट होकर सफल होगया परन्तु मुभको और राजा को देह अभिमान बाक्री है सो यह भी जो भगवत् अर्पण होजावे तो आगे परके देहके होनेका बखेड़ा मिटजावे इसहेतु जब राजा ने अपने शरीर के नाप लेने वास्ते कहा तो रानी ने भी विनय किया कि महाराज मेरा अङ्ग शास्त्र वचन के अनु. सार आधा अङ्ग राजा का है सो राजा का व मेरा शरीर एक डग के बदले में नाप लीजिये भगवत् ने जब यह प्रेम रानी का आत्मनिवेदन में देखा और राजा के दृढ़ विश्वास पर निगाह को किया तो उस कृपा को किया कि जिसका वर्णनं नहीं होसक्रा कि उसका थोड़ासा वृत्तान्त राजाबालि की कथा में लिखागया कि वह क्रुपा भगवत् की रानी की परम भक्ति और आत्मनिवेदन के कारण से हुई ॥

कथा विशीषण की॥

विभीषणजी विश्वश्रवा के बेटे पुलास्त के पोते ऐसे परमभक्त हुये कि शास्त्रों में परम भागवत लिखे गये और प्रभातही उनके नाम लेने से मङ्गल व कुशल होता है बाल्य अवस्थाही से भगवचारणों में प्रीति रही जब अपने भाई रावण व कुम्भकर्ण के साथ तप किया तो वरदान के समय ब्रह्मा और शिवजी से भगवज्रिक को मांगा जिनका चरण लङ्का में रावणादि राक्षसों की सम्पत्ति व आयुर्वल का कारण था सो रावण को जब विभीष्रणजी ने स्थाग किया तबहीं तुरस्त लङ्कापर विध्वंस आन पहुँची और रावण आदि सब राक्षस मृत्यु के प्राप्त हुये। सूक्ष्म वृत्तान्त यह है कि जब रघुनन्दन महाराज् की सेना समुद्र के किनारे पर पहुँची तो रावण ने अपने सब मन्त्रियों से मन्त्र पूछा, विभीषणजी ने जो धर्म और नीति के ज्ञाता थे कहा कि कुशल तो इसी में है कि सीताजी को भगवत् के समर्पण करो श्रीर विनय श्रीर प्रार्थना सहित चरण गहो व संधि करो नहीं तो विग्रह बढ़ने से लङ्काकी ऋौर तुम्हारी ऋौर सब राक्षसों की कुशल नहीं है। रावण को यह मनत्र अच्छा न लगा और क्रोध करके राजसभा में एकलात मारी और कहा कि जिसकी वर्ग व पक्ष तूकरता है उसीके पास जा। विभीषणजी ने फिरभी साधुताकी रीति से उसके कल्याण की शिक्षा करी परन्तु जब सब प्रकार भगवत् से वि-मुख निश्चय करिलया तब उसका त्याग करके भगवचरणों के शरण में चले राह में यह मनोरथ करते आते थे कि आज में उन चरगाकमलों को दगडवत् करूंगा कि जो शिव और ब्रह्मादिक के भी इष्ट देव हैं और उसरूप अनूप को देखूंगा कि जिसको योगीजन समाधि लगाकर ध्यान करते हैं जब समुद्र के इसपार आये तो श्रीरघुनन्दन स्वामी को समा-चार पहुँचे विनय निवेदन होने पर आनेकी आजा दी सुग्रीव ने विनय किया कि शत्रु का भाई है न जानें उसके मनमें क्या है ? अच्छा यह है कि बांधि लियाजाय रघुनन्दन स्वामी ने हँसके कहा यद्यपि तुमने राज-नीति की बात कही परन्तु मेरा प्रण श्राणागत के भय को दूरकरने का है जो कोई दोनों लोक के सबपापों में फँसा है श्रीर भयभीत हो कर मेरे श्रा आकर एक वेर यह कहता है कि मैं तुम्हारा हूं उसी घड़ी दोनों लोककी भयसे निर्भय करदेताहूं तो जो श्राण आया है और बांधा जाय तो मेरे प्रण में भङ्ग होगा और जो कपट करके आया है तो तौभी कुछ चिन्ता नहीं कि लक्ष्मणजी एकक्षण में सारे संसार के राक्षसों का संहार कर सक्नेहैं सो हर प्रकार से उसका आना उचित है यह सुनकर हनुमान् व अङ्गद व जाम्बवन्त आदि दौड़े और बड़ी रीति व मर्याद से लेआये विभीषणजी ने दूरसेही धनुषवाणधारी के शोभायमान मुख की शोभा देखकरके दोनों लोक के दुःख व पीड़ा को बिदा किया और साष्टाङ्ग. द्गडवत् करके अतिदीनता से पुकारकर यह शब्दं कहा कि, हे श्राणा-गतवत्सल ! श्रमा हूं । श्रमापाल महाराज उस शब्द के सुनतेही उठे श्रीर छाती से लगा लिया और वार्तालाप होनेपर, यद्यपि भूगवदर्शन प्राप्त

होनेसे विभीषणजी को कुछ कामना संसारके विषय की नहीं रही प्रन्तु दर्शन करने के आगे जो कुछ चाहना उनके मन में रही उसका पूर्णका-रगा भगवत् ने निश्चय समभा इसहेतु वह राज्य लङ्का का कि जिसको रावण ने हजारों बार अपने मस्तक को भेंट कर करके शिवजी से पाया था उसी घड़ी विभीषण को प्रसन्न होकर देदिया और समुद्र का जल मँगाकर राज्यतिलक करिदया रावण के वध होने पीछे जब विभीषणजी राज्य लङ्का का करनेलगे तो वहीं लङ्का जो पहले पाप और अपराधों से भरी हुई थी सो धर्म श्रीर भक्तिका रूप होगई विभीषणजी को राम-नाम में इतना विश्वास था कि थोड़ासा वृत्तान्त उसका यह है कि एक जहाज किसी सौदागर का समुद्र में चलने से रुकगया जहाज के मा-लिकने अपने मन्त्रियों के कहने से एक आदमी को समुद्रकी भेंट करके समुद्र में डालदिया वह विचारा डूबता उतराता बहता लङ्का के किनारे जालगा वहां के लोग विभीषणजी के पास उसको लेगये कि विभीषणजी इस विश्वाससे कि ऐसेही आकार और स्वरूप मेरे स्वामी के हैं उसको भगवद्रूप जाना और प्रेमसे सेवा पूजा करके सिंहासन पर बैठाला बड़ी मर्याद से रक्ला वह आदमी राक्षसों के सङ्गसे डरकर नित्य विदा मांगे तब विभीषणजी ने उसको बहुत रत्न देकर बिदा किया और समुद्र से पार होने के वास्ते उसके भाल में रामनाम लिखादिया वह मनुष्य उसी राम-नाम की नौका पर समुद्र में ऐसे सुख से चला कि जहाज में भी ऐसा सुख न था संयोगवश उसी जहाजके निकट पहुँचा और जहाजवालों ने चढ़ालिया उसने सब वृत्तान्त श्रीर भक्ति विभीषणजी की श्रीर रामनाम की महिमा को जहाजवालों से वर्णन किया वे लोग सब विश्वासयुक्त हुये और उस नाम को जपकर कृतार्थ हो गये निश्चय करके यह नाम मङ्गल रघुनन्दन स्वामी का वह है कि जिसके प्रभाव से शिला समुद्र पे उतरगई पापी और पातकी जितने इस संसारसे उतरे हैं उनकी तो कुछ गिनती ही नहीं और विभीषणजी ने भी यही सममकर उसके भाजपर रामनाम लिख दिया कि करोड़ों महापातकी संसार घोरसमुद्रको उतर गये तो एक मृनुष्य का छोटा सा समुद्र उतरना क्या बात है ॥

कथा गजराज की ॥

, महाभारत व भागवत और दूसरे पुराणों में कथा बिस्तार से लिखें है कि गज़ व याद दोनों पहले जन्मों में ब्राह्मण् भगवद्भक्त थे। ऋषीरवः के शापसे एकने शरीर हाथीका दूसरेने शरीर बाहका पाया व पहले जनम की शत्रुतासे इस जन्म में भी संयोग लड़ाई का पहुँचा इसप्रकार कि एक दिन वह गजराज पानी पीने के वास्ते गएडकी नदीं में जहां वह माह रहता था गया और प्राह ने गज का पांव पकड़िलया प्राह अपनी ओर जल में खींचताथा और गज अपनी ओर इसी भांति एकहजार वर्षतक दोनों लड़ते रहे अन्त को ग्राह प्रवल पड़ा और गजको नदी में लेचला सूंड़-मात्र थोड़ा सा डूबने को बाक़ी था कि गज ने भगवत्की शरण ली अर्थात् एक कमल नदी में से तोड़कर अपनी सूंड़ में लेकर भगवत् भेंट किया श्रीर पुकारां कि हे हरे! मैं तुम्हारी शरणहूं, श्रहो श्रागातवत्सल, दीन-दुःखभञ्जन, महाराज ! दुःख से भरी हुई टेर सुनतेही विकल होकर गरुड़ पर सवार चक्र फिराते हुये वैकुएठ से दोड़े और शीघ पहुँचने के हेतु ऐसी विकलता हुई कि जो गरुड़ का वेग मन के बराबर है उसको भी बल-हीन समभकर छोड़िया और पियादे पाँयन धाये गज की सूंड ज्यों की त्यों बाहर थी कि आनपहुँचे और प्राह के मुँहपर चक्र मारा कि मुँह उसका कट्गया और गज उसकी फांसी से छूटा ॥ एक शंका यह है कि भगवत् सर्वत्र ट्यापक हैं सो क्या कारण कि वैकुएठ से अवतार धारण करके आये उसी जगह से क्यों न प्रकट हुये सो हेतु यह है कि उस समय गजने वैकुएठनाथ का ध्यान मन में करके पुकार किया था इसी कारण से रीति के अनुसार भक्त की चाहना के अनुकूल वैकुएठ से आये अौर दूसरा यह कि यह चरित्र अपनी अधिक विकलता का कि अपने श्रग्रागत के छुड़ाने के वास्ते दूसरे भक्तों के भाव बढ़ाने के निमित्त वि-ख्यात करना उचित समभा इसहेतु वैकुएठ से आये भगवत् के शीघ पहुँचने के वर्शन में हजारों श्लोक व कवित्त कविलोगों ने रचना किये हैं उनमें से दोचार का भाव सूक्ष्म करके यह है ॥ हाइ न मिटन पाइ आये हरि आतुर हुये॥ अर्थात् पुकार की मनक न मिटी थी तबतक विक्र हुये श्राय पहुँचे ॥ दूसरा-रा-कद्यो कदनमाहिं मा कह्यो मगन में ॥ अर्थात् गज ने रामपुकारा तो ऐसी शीवता से आये व रक्षाकरी कि-रा शब्द तो पीड़ा व रोते में मुख से निकला और-मा शब्द आनन्द में मुख से निकला॥ तीसरा पानी में प्रकट्यों केथों बानी में गयन्द के ॥ अर्थ खुता है ॥ चौथा श्रामो चढ़ि वाहीके मनोरथ महारथी॥ अर्थात् उसीकी चाहना पर चढ़कर आये ऐसी लाघवता करी॥ पीछे गजने भगवत्की स्तुतिकरी कि गजेन्द्र- मोक्ष स्तोत्र में लिखा है कि जो कोई उसका पाठ करता है भगवद्धाम को जाता है भगवत् ने प्रसन्न होकर अपना परमपद गजराज को दिया और भगवदर्शन व चक्र के स्पर्श होने से याह को भी परमपद मिला॥

कथा धुवजी की।

ध्रवजीकी कथा बहुतसे पुराणों में लिखी है और सबलोग जानते हैं इसहेतु थोड़ीसी में लिखताहूं जनम उनका राजा उत्तानपाद व रानी सु-नीति से हुआ एकदिन राजा ने दूसरी रानी का बेटा उत्तम नामी को गोद में बैठाया था धुवजी ने भी गोद में बैठनेकी इच्छा की सुरुचि रानी जो दूसरी थी तिसने कहा कि तू जो मेरे उदर से जन्मलेता तो राजा की गोद में बैठने योग्य होता यह कहकर बैठने न दिया। ध्रुवजी ने लजा व हीन-ताई से उसी घड़ी भगवत् शरण ली कि सिवाय भगवत् शरणागत के दूसरा शर्ण दिखलाई न पड़ा अपनी माता से आज्ञा लेकर भगवद्भजन करने घरसे चले राह में नारदजी ने समभाया न फिरे तब द्वादशाक्षर मन्त्र का उपदेश करिदया। ध्रुवजी मथुरा में आये मन्त्र जप करके भगवत् को प्रसन्न किया सो श्रम्णागतवस्त्रल दीनबन्धु महाराज आये अपना हस्तकमल धुवजी के माथेपर रखकर भक्ति वरदान देकर कहा कि छत्तीसहजार वर्ष इस पृथ्वी का राज्य करके फिर अटललोक का राज्य करोगे। अब तुम अपने घरजाव धुनजी अपने घर को आये पिता उनका नारदजी की ऋाज्ञा व समभाने से ध्रुवजी को आगे जायके बड़ी रीति मर्याद से लेखाया ख्रौर ध्रुवज़ी को राज्यतिलक देकर ख्राप भगवद्भजन करने वनको चलागया। ध्रुवजी ने छत्तीसहजार वर्ष न्याय धर्मपूर्वक राज्य किया और भगवद्धर्म को सारे संसार में फैलाया उत्तम नामी धुवजी का भई था उसको कुबेर के अनुचरों ने मारडाला। ध्रुवजी कुबेर पर चढ़ गये एकलाख अस्सीहजार कुबेर के अनुचरों को वध किया। स्वायंभूमनु त्र्याये कुबेर का अपराध क्षमा करायापीछे उसके ध्रुवजी अपने दोनों माता पिता समेत ध्रुवलोक को गये और जब महाप्रलय होगी तब भगवत् के परमपद को जायँगे॥

कथा जटायुकी॥

सब रामायणों में कथा विस्तार से लिखीहै कि जटायु पक्षियों का राजा परमभक्त भगवत्का हुआ अभेर अपने शरीर को भी भगवत् पर निछावर कर दिया । जब रखनन्दनमहाराज दण्डक वन में आये और पश्चवंटी से सीताजी को रावण चुराकर लेगया तो सीताजी भगवत् विरहसे व्या-कुल होकर महाविलाप करती जाती थीं जटायु ने जानकीजी को पहिंचान कर रावण के प्रताप व बल का कुछ भय न किया अधीर होकर दौड़ा व अपनी चोंच व पंजों से रावण को मारकर गिरादिया । सीता महारानी को छुड़ालिया ऋौर एकजगह बैठाल कर रावणिसे लड़ने को सन्नद्ध हुआ ऐसा लड़ा कि जिस रावण ने सारे देवता व राजाओं को विना परिश्रम जीतलिया था उसको बेसुधि मृतक की नाईं कर दिया। रावण चिकत व क्रोधवान् हुआ तरवार से पंख काटदिये यद्यपि ऐसी दशा में भी बल व पर।क्रम बहुत किया परन्तु जब कि पक्षी विना पक्षके मृतक के सदृश हैं वह परिश्रम कुछ काम न त्राया रावण दो चार कारीघाव देकर चलागया। सीताजीको ढूँढ़तेहुये रघुनन्दन महाराज श्रीर लक्ष्मणजी जटायु के पास पहुँचे उसी घड़ीतक प्राण जटायु का शरीर में था रघुनन्दन महाराज के दर्शन करके सब दुःख, सुख, शत्रु, मित्र, साधु, श्रसाधु मनसे दूरहुये सि-वाय रूप अनूप भगवत् के भीतर बाहर कुछ न रहा पीछे रघुनन्दन महाराज से सब वृत्तान्त कहकर प्राणों की बिदामांगी।श्रीकरुणाकर कृतज्ञ ने ज-टायु को ऋपनी गोद में रखकर शरीर पर हस्तकमल फेरा उस समय के चरित्र में एक सर्वेया तुलसी के पिता का कहा हुआ लिखता हूँ ॥

सवैया॥

दीनमलीन अधीन है अङ्ग विहङ्ग पर्खो छिति छिन्न दुखारी। राघव दीनदयाल कृपाल को देखि दुखी करुगा। भइ भारी॥ गीधको गोद में राखि कृप।निधि नैन सरोजन में भिर बारी। बारहिबार सुधारत पंख जटायु कि धूरि जटान सों भारी॥ १॥

और शोक के दुःख से विकल होकर आंखों में आंसू भर कहा कि तनका छोड़ना क्या प्रयोजन अटल और निश्चय कर सक्ता हूँ। जटायु ने कहा कि जिसका नाम करोड़ों जन्म के पातकों को दूर करके परम आनन्द को पहुँचा देता है सो पूर्णब्रह्म सिचदानन्दधन मुक्तको अपनी गोद में लेकर मेरे शिरपर हाथ फेरता है और प्यार करता है और में उस स्वरूप को कि जो शिवजी के भी ध्यान में कवहीं बहुत कष्ट से आता है तिसको देखकर आनन्द में मग्न हूं तो इस घड़ी से सिवाय और कौन सी घड़ी अच्छी होगी कि इस अनित्य शरीर को छोड़ूंगा यह कहकर भगवचरणों का चिन्तन करता हुआ तनको, छोड़कर स्वरूप मुक्ति को प्राप्त हुआ भगवत् की स्तुति करके परम शोभायमान विमान पर आरूढ़ होकर परमधाम को गया। भगवत् ने उसके शरीर की दाहा- दिक किया को आप किया और जिस प्रकार दश्रथ महाराज को तिला- अलि दी थी उसी प्रकार जटायु को भी दी धन्य है इस कृपालुता व दीनवत्सलता को भगवत् की कि कैसे २ तुच्छ किस पदवी को पहुँचाते हैं कि जहां मन व बुद्धि का प्रवेश नहीं॥

कथा मामूं भानजे की॥

मामूं भानजे दोनों ऐसे परमभक्र हुये कि भगवत् को अपनी सेवा से प्रसन्न किया और प्राणतक भगवत् की निछावर कर्दिया पहले जब भगवत् शरण हुये तो घरवार सब त्याग करके तीर्थयात्रा करते हुये फिरने लगे परिडत और ज्ञानवान् थे यात्रा करते में किसी वन में देखा कि परम शोभायमान भगवत् की मूर्ति है परन्तु मन्दिर नहीं सो मन्दिर बनवाने का विचार करके द्रव्य के अन्वेषण में फिरनेलगे कहीं कुछ न मिला किसी नगर में सेवड़ों के देवता दी प्रतिमा पारस पाषाण की सुनी प्रसन्न हुये कि अब मन्दिर मनमाना बन जायगा परन्तु शङ्का यह हुई कि सराविगयों के चौताले में जाना मना है कैसे जावें फिर यह विचारा श्रीर निश्चय किया कि यह शरीर भगवत् शरण है भगवत् जिस बात में प्रसन्न हों सो बात करनी चाहिये और भगवत् शरणांगतों ने जो नरकादिक का भय किया तो श्राणागती की दढ़ता नहीं नितान्त सेवड़ों के मन्दिर में जाकर चेले होगये और ऐसी सेवा उस मन्दिर और सेवड़ों की करी कि सबने बुद्धिहीनता करके सब कारबार मन्दिर का उनको सौंप दिया जब देखा कि सब कारबार अपने वश में आगया तो मूर्ति के लेजाने की चिन्ता की परन्तु राह निकालने की न मिली द्वार संकीर्ण था कारीगर ने जो मन्दिर बनाया था उनसे युक्तिही युक्ति भेद लिया कि गुम्मज के ऊपर जो कलश है पेच लगाकर दृढ़ किया गया है और वह पेच खुल सक्ता है और वहीं मूर्ति के आने जाने की राह है रात को दोनों ने आपस में मन्त्रणा करके पहले उस कलश को - उतारा फिर भानजा उस राह से निकलकर गुम्मज पर चढ़ गया. मामूं ने मन्दिर के भीतर बैठकर उस मूर्ति को अच्छे प्रकार दृढ़ रस्ती से बांधा व भानजे ने ऊप्र खींच लिया जब मूर्ति के मिलने से मन स्थिर होगया तो मामूं ने भी उसी राह से निकलने को चाहा परन्तु

अति हुई होने के कारण से शरीर ऐसा मौटा होगया कि उस राह से न निकल सका उसीमें फँसगया कितनेही उपाय किये परन्तु कुछ बस न चला। मामूं ने अपने भानजे से कहा कि जो मेरा शरीर यहाँ रहा तो कुछ चिन्ता नहीं व न कोई बात दुःख की है मनोरथ जो था सो सिद्ध हो गया उचित यह है कि तुम जांकर भगवत्मिन्दर जैसी कांक्षा है वर्न-वाञ्रो मेरा शिर काट कर कहीं डालदेव कि मेरे कानों में साधुभेष की निन्दा के शब्द सेवड़ों के मुख से पड़ने न पावें क्योंकि साधुभेष वास्तव करके भगवत्मेष हैं। भानजे ने शोक से दुःखित होकर मामूं के कहने के अनुसार किया अर्थात् उसका शिर काटलिया और मूर्ति को लेकर चला यद्यपि ज्ञान व भगवत्शरणागती की ददता से कुछ शोच अपने मामूं के मरजाने से नहीं ले आया परन्तु सत्सङ्ग को समभ कर व परम भागवत के बिछुड़ने से ऐसा शोकसमुद्र में पड़ा कि किसी भांति चित्त को चैन नहीं सो कबहीं शोक में दुःखित कबहीं मूर्ति के मिलने के आ-नन्द में मग्न होता जहां मन्दिर बनवाने का विचार किया था तहां प-हुँचा दूर से देखा कि कोई मन्दिर के बनवाने की तैयारी में तत्पर है अपने मनुमें जाना कि कोई दूसरे मनुष्यने मन्दिर के बनवाने का कार लगाया है दुः वित हुये जब श्रीर समीप पहुँचे तो देखा कि मामूं खड़ा है और मन्दिर बनवाने के काम में तत्पर है अति आनन्द से दौड़कर दोनों मामूं भानजे मिले ऋौर मान्दिर रङ्गनाथस्वामी का ऐसी शोभा व तैयारी से बनवाया कि वैसा दूसरा संसार में नहीं ॥

## कथा राघवानन्द्की॥

राघवानन्दजी रामानुजस्वामी की संप्रदाय में परमभक्त और हरि-भक्तों को आनन्द के देनेवाले हुये जिस देशमें रहते थे उसको काशीजी के सदश करिया चारो वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चारो आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्य, रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यस्त को भगव-द्रिक्त में दृढ़ करिया रामानन्दजी को मृत्यु के मुख से निकालकर साढ़े सातसी वर्ष की आयुर्बल को देदिया कि रामानन्दजी की कथा में वृत्तान्त लिखागया है ऐसे ऐसे प्रभाव उनके बहुत हैं माहिमा उनकी कौन लिख सक्रा है॥

कथा जगन्नाथ की 🚶 🍃 💩

जगन्नाथ बेटे रामदासजी के पारीक ब्राह्मण कान्हड़ाकुल में धर्म श्रीर

भक्ति के मर्याद हुये श्रीरामानुज संप्रदाय के अनुकूल भगवत्शरण होकर मनको लगाया और उपासना के शास्त्र अच्छे प्रकार निज अभि-प्राय उपासना का भलीप्रकार सब समभा सार और असार को ऐसा न्यारा २ करदिया कि जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग २ कर देता है मुनीश्वरों की भांति आचार व धर्म का आचरण करते थे और अनन्य श्राणागती व दश प्रकार की भक्ति के करनेवाले हढ़ हुये पुरुषो-त्तम अपने गुरुके प्रताप से दोनों अङ्ग में कवच जिसको बख़्तर कहते हैं पहिना था इसके अर्थ कई भांति के हैं प्रथम यह कि ये महाराज पुरोहित राजा के थे ऋौर शूरता वीरता में विख्यात सो एक जो शरीर हैं उसमें बस्तर पहिना करते थे जैसा सिपाही लोग पहिनते हैं और दूसरा अङ्ग जो मन है तिसमें सहिष्णुता व क्षमा का बख़्तर धारण था कि किसीकी कठोर वाणी रूपी शस्त्र न लगे दूसरा यह कि दोनों अङ्ग जो दोनों भुजा तिसपर शंख श्रौर चक्र के चिह्न धारण करके कलियुग के पाप जो तीर व तरवार के सदश हैं उनसेशरीर की रक्षा किया तीसरा यह कि प्रकट अङ्ग में भगवत्सेत्रा का ऐसा कवच पहिना था कि संसारी कार्य जो तीर व तरवारसे भी अतितीक्ष्ण हैं कदापि नहीं काम करसक्रे थे और हृदय में भगवत् चिन्तवनरूपी कवच पहिनाथा कि जिस करके दूसरी चिन्तारूपी शस्त्र स्पर्श नहीं करसका था॥

#### कथा लक्ष्मण्मष्ट की॥

लक्ष्मणभट्टजी रामानुज संप्रदाय में परमभक्क शरणागती मार्ग के हुये भक्ति का आचरण मुनीश्वरों के अनुसार करते थे और भाव व भगवद्धमें और भगवद्धकों की सेवा और दशप्रकार की भक्ति में विख्यात हुये सन्तोष व क्षमा व प्रेमकी मूर्तिथे और मन कबहीं स्वप्नमें भी संसारी कार्य के सिद्ध के अर्थ नहीं सावधान होता था परमधर्म जो शरणागति है उसका प्रतिपालन करके सब लोगोंको उपदेश किया और श्रीमद्भागवत्की विचारकर सार और असार को अलग २ करदिया भगवत्की तनमें अद्देत और भजन सुमिरण में वैसे ही थे॥

# निष्ठा बाईसवीं॥

ैतिसंम महिमा सकामाव व वर्णन कथा पांचमक्र उपासकों की ॥

श्रीकृष्णस्त्रामी के .चरणकमलों की मुकुटरेखा को दगडवत् करके ध्रुव अवतार को दणडवत् प्रणाम करता हूं कि बिह्रौर में अवतार धारण करके भगवद्भक्ति ख्रौर श्राणागती के स्वरूप को जगत् में प्रकट किया जानेरहो कि कोई २ पुराणों में ध्रुव अवतार के स्थान नारदजी का अव-तार लिखा है सखाभाव के उपासकों का यह सिद्धान्त है कि ईश्वर श्रीर जीव दोनों परस्पर सखा अर्थात् मित्र हैं और ऐसी मित्रता व स्नेह दढ़ है कि ईश्वर को जीव विना ईश्वरता न हो और न जीव ईश्वर विना होसका है अर्थात् जो जीव न हो तो ईश्वर को कोई नहीं जानता और जो वेवल जीव हो ख्रीर ईश्वर न हो यह बात होनेकी नहीं क्योंकि विना ईश्वर जीव नहीं होसका जो कदाचित यह वाद कोई करे कि मित्रता दोनों की आपस में बराबर के हों तब होती है सो कहां तो जीव कि हजारों प्रकार की पीड़ा जनम मरण व पाप पुण्य में फँसा है और कहां वह ईश्वर जिसका स्वरूप मन व बुद्धि में न आयसके और वेद जिसको नेति नेति कहते हैं और माथा के गुर्णों से अलग, नित्य, निरीह, निर्विकार, अच्युत, अनन्त, पूर्णब्रह्म, परमात्मा, सिचदानन्दघन है इस विवाद का उत्तर प्रकट दृष्टान्त से समभ लेना चाहिये कि पहले तो मित्रता केट्यव-हार में कुल, ढंग, मर्याद, बुद्धि, चतुराई, मुन्दरताई, वस्त्र की पहिरन व अ।भूषगा की सजावट इत्यादि सब सामां सब तुल्य व बराबर होना योग्य होता है तिसके पीछे अपना २ भाग्य है कि एक बादशाह हो जाय और दूसरा दरिद्र सो ऐसाही इत्तान्त जीव और ईश्वर की मि-त्रता का है अर्थात् जैसा ईश्वर निर्विकार प्रकाशवान् ज्ञानानन्द स्वरूप है वैसाही दो एक बातों के न्यून विशेष करके जीव है कुछ भेद नहीं दोनों के बीच में माया के स्वरूप का आवरण जंजाल हुआ सो जीव तो अगु अर्थात् छोटा व अल्पज्ञ था इस कारण करके वह तो माय। को देखकर मोहित होगया और उसके जाल में फँसगया और ईश्वर कि जो अनन्त व सर्वज्ञ था वह माय। से उयों का त्यों अजग व परे रहा यद्यपि ईश्वर ने अपने मित्र के छूटने के हेतु वेद व शास्त्र के द्वारा उस मित्र को अपना और उसका स्वरूप बतनाया और अपने नाम को प्रकट किया और सैकड़ों हजारों उपाय जैसे मंत्र जप, यज्ञ, दान, दया, कर्म, ज्ञान, वैराग्य व नवधामक्ति इत्यादि की प्रवृत्ति करी परन्तु वह जीव उस माया के मोहमें ऐसा फँसा कि कुछ न संमभा और अपना और अपने मित्र का स्वरूप सम्पूर्ण भूल गया सो जब अपने भौर ईश्वर और माया के स्वरूप को जानकर छूटने के निमित्त उपाय

करें तब फिर अपने मित्रका मिलन और परम आनन्द को प्राप्त होय अब बड़ी शंका यह उत्पन्न हुई कि जब ईश्वर और जीव मित्र हैं और वह ईश्वर कि जिसकी माया में यह जीव फँसा हुआ है उसके छुटाने को चाहता है तो फिर कौन हेतु यह जीव माया में बँधा है आप ईरवर क्यों नहीं लुड़ालेता सो यह शंका नई नहीं है वही बात है कि जो शास्त्रों में ईश्वरकी दयालुता व क्रपालुता जीवपर वर्णन करी है और संसारके सृष्टिं की परम्परा के बने रहने के हेतुं कर्मकी विशेषता प्रकट करके मुक्ति का होना ज्ञानसे अर्थात् पाप पुराय ये दोनों कर्मी के दूर होनेपर वर्णन किया है सो जो उत्तर इस शंका के समाधान के हेतु शास्त्रों के सिद्धान्त के अनुसार वहां निश्चय हुआ है सोई यहां समभन्नेना चाहिये और जो सखाभावकी रीति के उत्तर की चाहना होय तो यहहै कि संसारी व पार-लौकिक सब कार्यों की रीति व पद्धतिका जाननेवाला ईश्वर से अधिक दूसरा कोई नहीं इसी प्रकार मित्रताकी रीति भी भगवत्से अच्छा दूसरा कोई नहीं जानता और मित्रता की रीतिमें दोनों मित्र बराबर आचरण करते हैं जो एक मित्रने शिष्टाचार किया तो उसके बदले में दूसरा मित्र उससे अच्छा शिष्टाचार करदेता है और विवाहादि में जो एक मित्र ने सौ रुपया उठाये तो दूसरा मित्र भी उसके विवाहादि में उतनाही उठाता है सो इस बराबरी की रीति के अनुसार जो ईश्वर विना सम्मुख भये जीव की मायाको दूर करके मिलनेके वास्ते आवे तो रीति और मूल मित्रता की विपरीत होजाय जो यह कहिये कि जीव के सम्मुख होनेपर प्रबन्ध था आप ईश्वरने अपने मित्रके मिलनेके हेतु अगुताई वयों न की कि मित्रता में मित्र का अपने घर आना अथवा आप उसके घर जाना दोनों बात बराबर हैं सो जानेरहों कि भगवत्की ओरसे अगुताई व हठ अच्छे प्रकारसे हुई और कदापि कोई रीति में चूक न हुई अर्थात् अपना और उस मित्रका स्वरूप वर्णन करके और वेद व शास्त्रों को सन्देशा पहुँचानेवाले के भांति भेजकर मिलने के वास्ते सन्देशा भेजा और अ-पना नाम और लक्षण प्रकट किया तिसके पीछे मिलने का उपाय बत-. लाया और अवतक सर्वकाल सब जगह मिलने के वास्ते सम्मुख व प्राप्त है तो ईश्वरकी छोर से कौन चूक है सब चूक इस जीवकी है कि कड़ापि उससे मिलना नहीं चाहता व न सम्मुख होताहैं यहां जो कोई सन्देह करे कि बात तो मायासे छुड़ाने की पड़ी है तुम मिलने की बात

लिखते हो प्रश्न और उत्तर और सो सन्देह कुछ नहीं है मायासे छूटने का तात्पर्य ईश्वर से मिलनेका है और ईश्वरसे मिलनेका अभिप्राय माया से छूटनेकाहै बात एकही है केवल बात के कहनेका हेरफेर है।। अब यह निश्चय कैसे होयाके जीव और ईश्वर पुराने मित्र हैं सोवेद श्राति में स्पष्ट यही बात लिखी है और श्रीमद्भागवत के चौथेस्कंघ पुरञ्जनकी कथा में विस्तारसे निर्णाय करके लिखी है कि जीव और ईश्वर दोनों आपस में मित्रहें इसके सिवाय जहां नवधाभाक्तिका वेद श्रीर शास्त्रों ने वर्णन किया है तो वहां सखाभावकी भी भिक्त लिखी है तो जो जीव और ईश्वर आपस में मित्र नहीं होते तो सखाभाव की भक्ति और उसकी रीति वेद और शास्त्रमें क्यों लिखीजाती श्रीर सखाभाव के श्रीराधनकी रीति दूसरी निष्ठात्रोंकी रीतिके अनुसार है केवल इतना भेद है कि दूसरी निष्ठाओं में स्वामी इत्यादि जानिके सेवापूजा करते हैं और इस निष्ठा मैं भित्र व बरा-बर समभक्तर सेवा होती है और भगवत्ने चौथेस्कंध पुरञ्जन उपाख्यान में कहाहै कि दूसरी भक्ति तो गुरुके उपदेशसे मिलतीहै और सख्यभाव व अात्मनिवेदन को मैं आप उपदेश व शिक्षा करताहूं इस मांति से सखाः भावमें जिस घड़ी भक्तका मन लीन होताहै उस घड़ी ब्राप भगवत् उसके हृदय में प्रवेश व प्रकाश करताहै यह रस जिस किसीने पान किया तुरंत्री मतवारा व बेसुधि होगया सब सखाभाववालों के मनका लाभ भगवा-चरित्रों में अपने मनकी रुचिके अनुसार है जैसे कि बदरिकाश्रम में न्यू-नारायण सखाहैं उनकी प्रीति तप श्रीर ज्ञान के चरित्रों में है ॥ अर्जुकी श्रीर श्रीकृष्यमहाराज की प्रीति महाराजों के सदश श्रीर वजगोप कुमारों की खेल ऋौर हँसी गोपकुमारों के सदृश ऋौर ऋयोध्याके राज-कुमारों की प्रीति भगवचिरित्रों में महाराजकुमारों की हँसी खेलके सदश हुई श्रीर इसीप्रकार सबके भाव श्रलग श्रलगहैं जिसश्रीर जिस किसी की चाह है उसी भांति की तैयारी से सेवा और भगवत् आराधन किया करता है व आराधन सेवा पूजा जो नव अथवा सात बेर नित्य न होसके तो तीनवेर से कम न हो स्तोत्रपाठ और नाम व मन्त्रज्ञप अलग रहा ्व हरघड़ी मनसे ध्यान उस स्रोर लगारहना नित्यनियम की सेवा पूजा. से अलग बात है कि सब सेवापूजा व उपासना उसी के हेतु है यह उचित व परम सिद्धानतं है इसकाल में उपासना इस सखाभाव की माधुर्य, व शृङ्गार के विचार से विशेष करके प्रवृत्त है के रामउपासक हो अथवा

कृष्णउपासक श्रीर सिद्धान्तिवचार से भी जितनी प्रीति की दृहता व वृद्धि माधुर्यभाव में शीघ होती है और दूसरे किसी भाव में इतनी शीघ नहीं होती है थोड़े दिन बीते होंगे कि ऋयोध्यानी में रामसखे महाराज श्रीर उनके चेले प्रेमसखेजी सखाभाव की ध्वजा श्रीर भक्ति के देश के राजा हुये रामसखेजी का एकप्रन्थ इस भाव का है उसमें माधुर्य को मुख्य करके रेक्खा है और बज में जो निर्शय इस बात की करी गई तो वहां विशेष करके प्राधान्यता माधुर्य की सर्वावस्था में उचित व योग्य ठहरी कि व्रज में चरित्र भगवत् के सब शृङ्गार और माधुर्य के स्वरूपही हैं अनन्यभाव भगवत् में और यह बात कि उपासक को भूलकर भी अपने उद्धार व मुक्ति के वास्ते दूसरे देवता का चिन्तवन न होवे जैसे अन-न्यता सब निष्ठाओं में सिद्धान्त है इसीप्रकार इस निष्ठा में ज्यों की त्यों है महिमा इस निष्ठा श्रीर उपासकों की वर्णन नहीं हो सक्री क्योंकि इस निष्ठा श्रीर भगवत् व इस निष्ठा के उपासकों में बार बराबर भी भेद नहीं सब एक हैं॥ भगवत्उपासक लोगों ने इस सखानिष्ठा को पांचों रसों में एक रस वर्णन किया सो उस रीति के अनुसार भगवत् श्रीकृष्ण अथवा श्रीराम के विष्णु चतुराई में व चोज व कटाक्ष लेके बोलने व शीघ समभने व हाव माव व भटिति उत्तर देने में प्रवीग व प्रगल्भ व नवयौवन परम शोभायमान कि जिसके मुख के सम्मुख सब श्रीमा व सुन्दरता धूलि हैं वस्त्र व आमूषण जैसा जहां चाहिये सब अङ्गन में पहिने हुये विषयालम्बन हैं अर्जुन, सुदामा व श्रीदामा आदि व्रजग्वाल व दूसरे भक्त सखाभाव के आश्रयालम्बन हैं व सामग्री श्रुङ्गार, माधुर्य, हँसी ठडा व आपस में खेलना, एक साथ भोजन करना, एक संग शयन करना, एक साथ बैठना, एक साथ रहना, एकही साथ उपवन पुष्पवाटिका आदि में विहार को जाना, आपस में श्रृङ्गार व छवि की सजावट करना ऐसे ऐसे हजारों भाव सामग्री प्रथम व द्वितीय अर्थात् विभाव अनुभाव की सामां है व सामां तीसरी अर्थात् आठों सात्विक सब इस रस में अपनी प्रवृत्ति करते हैं और यह सख्य . रस शृङ्कारसे मिश्रित हैं इस हेतु तेंतीसों प्रकार के व्यभिचारी अर्थात् सामां चौथी इस रसमें वर्तमान होते हैं स्यायीभाव इस रसका वह है कि उस परम मनौहर मित्र के स्नेह में इतनी हढ़ता व पकता होय कि कदापि तनक स्वन व ध्यान में मन की लगन दूसरी श्रोर न जाय श्रीर

अवल चित्त की वृत्ति उस भित्र मनोहर के प्रेम में मग्न रहे ॥ हे श्रीकृष्ण ! हे दीनवरसल ! हे प्रण्तार्तिभञ्जन, महाराज ! मेंने सुना है कि श्रापके न्याय व रक्षा से कोई बली किसी दुर्बल को सता नहीं सका और दीन व दुखी न्याय पावते हैं सो कृपासिन्धु महाराज मेरे वास्ते न जाने वह न्याय व कृपा कहां गई कि यह महामोह दिन राति भांति २ के उपद्रव करता है व अनेक जन्मों से दुःखी व दीन कररक्खा है सो आपकी कृपा व न्याय में कुछ संदेह नहीं परन्तु मेरी अभाग्य दशा है कि उस पापी के पंजे से छूटने नहीं पावता अब आपके श्रीद्वार पर दीन होकर पुकारता हूं कि एक बेर किसी प्रकार उसके उपद्रव व उपाधि से छुड़ाकर मेरे मन को अपने रूप अनूप के चिन्तवन में लगा दीजिये कि जो सब वेद और शास्त्रोंका सार और एकान्त निज भक्तों का जीवन आधार है ॥ स० कर कञ्जन मञ्जु बनी पहुँची धनुहीं शर पङ्कज पानि लिये। लिका सँग डोलत खेलत हैं सरयू तट चौहट हार हिये॥ तुलसी अस बालकसों नहिं नेह कहा जप योग समाधि किये।

मूल ॥

नर सो खर शूकर श्वान समान कहो जगमें फल कौन जिये॥

बिनगुन मालवारे चलन मरालवारे, अधरन लालवारे शोभामदभारे हैं। तिलकन भालवारे जलजतमालवारे, मूरितिविशालवारे हम अनियारे हैं॥ पीतपटवारे लटवारे नटवारे पूषी, कारीलटवारे तूतो मोहनी मनडारे हैं। चोर पर वारे चितवोर पर वारे सुन, मोरपरवारे तेरी मोर पर वारे हैं॥ तिलक ॥

विना धागेकी माला पहिरे हुये अभिप्राय यह कि वह सखी जिसके यहां रात को रहे सो जो माला पहिने थी उसका साट छातीपर शोभा-यमान है ॥ हंसकी गित का तात्पर्य यह है कि रात के जगने से मतवारी चाल है ॥ अधरन पद बहु ववन अर्थात् दोनों होठ कई बरके पान खाने और सखी के लाल होठों की लाली भी लगजाने से अत्यन्त लाल हो रहे हैं अथवा अधरके आगे जो नकार है सो लाली को नहीं कहता है अर्थात् यह कि सखी ने अधरामृत पान किया है इस कारण से होठों की लाली जाती रही और शोभा व बि चढ़के है हेतु यह कि बहुत अच्छी भांति श्रुङ्गार करके ठिटकर गये थे ॥ तिलक पद के आगे जनकार सो एक अर्थ तो बहुव चन सूचित करता है अर्थात् सखी के

भालके तिलकके चिह्न होने से बहुत से तिलक होगये हैं दूसरा अर्थ नकार का नहीं रहने तिलक के हैं अर्थात् मिलने व आलिङ्गन गाढ़ करने से भालपर तिलक न रहा दलमल गया जलज जो कमल व त-माल जो वृक्ष सुन्दर होताहै तैसे सुकुमार व श्याम व शोभायमान अथवा कमल दिन में शोभित होताहै परन्तु तुमने यह आश्चर्य किया कि त-माल अर्थात् सघन अँधेरी में कमल की मांति आप प्रफुल्लित हुये और दूसरे को प्रफु ब्लित किया मूर्ति विशालवाले कहने का यह हेतु है कि तुम ऐसेही कोमल अङ्ग अार छोटे से स्वरूपवाले नहीं युवालोगीं का काम करते हो और अनियारे आंखों से यह अभिवाय है कि रात की उनींदी हैं तिस करके हृदय में चुभती हैं अथवा काजर की तीक्ष्णरेखा से बरबस कलेजे को बेधती हैं ॥ पीताम्बरवाला कहने से छवि सँवार कर जाने का है और लटवाला कहने से हेतु यह है कि केश कहां गुँधवाये अोर नटवाला कहने से अभिप्राय स्फूर्ति व चपलता के जताने का है अरेर यमुना किनारेवाला कहने से तारपर्य व कटाक्ष यह है कि रात को वनके कुञ्ज में रहें अगर मनका मोहलेनेवाला कहने का यह हेतु है कि वह ऐसी दगा देनेवाली सखी है कि तुमको भी मोहित करालिया॥ चोर अर्थात् माखन चोरीका स्वभाव तो पहलेही से था परन्तु अब चित्त के चुरानेका भी स्वभाव वैसाही हुआ सुनते मोरपङ्क के मुकुटवारे तेरी मोर अर्थात् त्रिभङ्गी लचकनपर में बिलहारी होगई अर्थात् तरा मन दूसरी अभेर लगे तो लगे परन्तु हमको सिवाय तेरे दूसरा प्राण अधार नहीं॥ यद्यपि यह कवित्त धीराखिरिडता का है परन्तु इसके सब पद प्रेम श्रीर रस और जजराज महाराज के ध्यान और शोभा और माधुर्य को प्रका-शित करते हैं इस हेतु इसका लिखना उचित जानकर लिखा ॥

कथा श्रर्जुन की ॥

अर्जुन महाराज के सखाभाव का वर्णन कौन से होसका है जिनके भावना और भिक्त के वश होकर वह पूर्णब्रह्म सिच्चरान-दघन जो मन व बुद्धि में नहीं आयसका सो रथवान उनका हुआ यद्यपि अर्जुन महाराज फुफेरे भाई श्रीकृष्णस्वामीके थे पर्न्तु सखाभाव मुख्य था बेठना उठना, खाना पीना, लीला विहार, हँसना बोलना व मिलना मित्रवत् था युधिष्ठिर व भीमसेन आदि के सदश भाईचारे की रीति न थी जो २ भंगवत्ने कृपा सहायता की विस्तार करके सो कथा महाभारत में लिखी

है उसका वर्णन इस कथामें प्रयोजन नहीं समका क्योंकि मित्रता में जिस किसीसे जो कुछ भलाई आपस में होय सब योग्य है। एक वृत्तानत निष्क-पटता का लिखा जाता है। अर्जुन महाराज जब सुभद्राजी की शोभा व सुन्दरता को देखकर हजार जीव से आसक होगर्य तब सची मिताई के विचार से प्रसन्नता व उदासी का कुछ शोच न किया अपनी प्रीति व विकलता का वृत्तान्त सत्य २ श्रीकृष्णस्वामी से कह दिया व श्रीमहा-राज की सुभद्राजी यद्यपि बहिन थी परन्तु रुचि रखना व मनोरथ पूर्ण करना अपने मित्र परमधेमी का इतना चित्तमें बसा कि जगत् के उपहास्य व निन्दा पर कुछ दृष्टि न करके यह गुप्तमन्त्र अर्जुनजी को दिया कि जो विवाह कर देने वास्ते वसुदेवजी व बलदेवजी से कहता हूं तो न जानें अङ्गीकार करें कि न करें सो तुम संन्यासी का वेष धारण करके द्वारका में जाय बल से अपने ले बाब्रो पीछे वसुदेवजी व बलदेवजी को सममा-कर प्रसन्न करितया आयगा सो अर्जुनने वैसाही किया और जब बल-देवजी ने अर्जुनके मारडालनेकी तैयारी को किया तो आप श्रीकृष्ण महाराज ने समकाकर उनका क्रोध शान्त किया ॥ एकवेर अर्जुन महा-राज सुभद्राजी से आनन्द व विलास में रत रहे श्रीकृष्णस्वामी ने उन को बैठककी जगह नहीं देखा तो विकल होकर लजा छोड़के सुभद्राजी के महलमें चले गये मित्रता की हँसी ठट्टे में लीन हुये और अतिशय करके रनेह को दृढ़ किया ॥ भगवत् की कृपालुता व दीनवत्सलता पर विचार करना चाहिये कि आप मित्र शत्रु, सुख दुःख व पुण्य पाप इ-त्यादि माया के प्रपञ्च से जहांतक भीतर बाहर की आंखें पहुँचें न्यारा व निर्लंप हैं सो ऐसा होकर जो ऐसे चरित्र किये तो भक्रों को बोध ऋौर दूसरे लोगों को मिक्निके हेतु शिक्षा देताहै कि जो कोई जिस भाव से मेरा मेजन करता है मैं उसी भाव से प्रकट होकर भक्त की भावना पूर्ण करता हूं कि गीताजी में इस बात का प्रण दद किया है ॥

कथा सुद्रामा की ॥

कथा सुदामाजी की भागवत व विष्णुपुराणमें विस्तार करके लिखी है और भाषा में कविलोगोंने सुदामाचरित्र कई एक बनाये हैं इस हेतु थोड़े में लिखता हूं सान्दीपन गुरुके पास जब श्रीकृष्णस्वामीने वेद और दूसरी विद्या सब मदी उस समय की मिताई सुदामाजीसे थी जब पढ़चुके तब विश्लेष हुआ सुदामाजी दरिदी ऐसे थे कि न घर में कुछ अन्नदाना न तनपर वस्त्र था। एकदिन उनकी स्त्री सुशीला ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसका मीत लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण महाराज हो सो ऐसा दीन व दरिद्री होवेसो अब तुम उनके पास जाव। सुदामाजीने बहुत संदेह व नाहीं नाहीं किया परन्तु सुशीला ने ऐसे उत्तर दिये कि हरि के समीप जाने का निश्चय किया। सुशीला थोड़ेसे चावल सांठी के कहींसे मांगिलाई और सुदामाजी को देके कहा कि भगवत् की भेंट करना। सुदामाजी भगवत् दर्शन को प्रेम में भरेहुये चले रात को किसी गांव में टिके वहां भगवत् को अपने मित्र से मिलने का प्रेम उमँगा और रातोंरात सुदामाजी को द्वारका के समीप बुलालिया। प्रभात को सुदामाजी जब थोड़ी दूर चले तो एक नगर दिखाई पड़ा और जो नाम पूछा तो द्वारका सुनकर हर्षित हुये स्नान पूजा करके पूछते पूछते श्रीकृष्णमहाराज की राजधानी पर आये द्वारपालों ने दएडवत् करके श्रीकृष्णस्वामी को निवेदन किया कि एक ब्राह्मग् छोटी घोती फटी चादर पहिने नङ्गे पांव दरिद्री सा आपका स्थान पूछता है और सुदामानाम है सुनतेही उस नाम के बेसुधि दोंड़े पहले चरेगा पकड़ छाती से लगालिया और बहुत दिनपर जो दोनों मित्र मिले थे इसहेतु बड़ी देरतक ऐसे मिलेरहे कि मानों एकतन होगये पीछे भगवत् हाथ में हाथ लेकर रङ्गमहल में लाये श्रीर दिव्य पैंजँग पर बैठालकर कुशल प्रश्नादिक पूछने लगे इतने में रुकिमणीजी पूजा की सामां ले आई और आप भगवत और रिक्मणीजी चरण धोने लगे उस समय का एक सवैया नरोत्तम कवि का कहा जिखता हूं॥

सर्वेया॥

ऐसे बेहाल बेवाँयन सों भये कएटक जाल गुँघे पग जोये। हाय सखा दुख पाये महा तुम आये इते न किते दिन खोये॥ देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणामय रोये। पानी परात को हाथ छुयो नहिं नैनन के जलसों पग धोये॥

पायँघोये पीछे भगवत ने अपने पीताम्बार सों पोंछकर जैसी पूजाकी विधि है पूजा की तब पूछा कि हमारी भाभीने कुछ हमारे वास्ते भी दिया है और तुम्हारा स्वभाव और भांति का है ऐसा न हो तुमहीं पवाय जाव और हम देखतेही रहें। सुदामाजी जो सांठी के चावल कुक्षि में थे छिपानेलगे भगवतने जाना कि कुछ सौगात बगलमें है इधर तो भगवत 'उसके लेनेके दांव घात में हुये और उधर सुदामाजी लजा के हेतु

छिपानेके विचार में इतनेमें कपड़ा बहुत जीर्ण था फटगया और चावल धरती में गिरगये। भगवत् ने उनमें से एक मूठी लेकर तुरन्त और जल्दी से मुँह में डालली और दूमरी मूठी के वास्ते भी वैसीही चतुराई थी कि रुकिमणीजी ने हाथ पकड़िलयां सो कोई २ भक्त व तिलककार लोगों ने हाथ पकड़ लेने का हेतु यह लिखा है कि एक मूठी चावलसे तो दोनों लोक की सम्पत्ति सुदामा को देदी दूसरी मूठी में कौन वस्तु देवेंगे ऋौर किसीने यह लिखा कि रुक्मिणीजी को भय हुआ कि में लच्मी का स्वरूप हूं ऐसा न हो कि भगवत् दूसरी मूठी के बदले में हमको देदेवें और किसी का यह कहाहै कि रुक्मिणीजी को भगवत् की सुकुमारता, स्वल्प आहार, कोमल, मधुर पदार्थों के भोजनका स्वभाव शोचकर यह चिन्ता हुई कि कमे चावलों के भोजन से कुछ अवगुण न करें परन्तु निज अभिप्राय रुक्मिणीजी का हाथ पकड़लेने से यह है कि महाराज यह सौगात तुम्हारे मित्रके घरकी है ऐसा मीठा पदार्थ अकेले आपही आप खायलेना उचित नहीं इसमें हमारा भी भाग है खौर जो यह कहोगे कि हमारे मित्र की लाई हुई सी गात में तेरा क्या बखरा है तो आपके मित्र भूखे बंगाली व उपासमस्त होते हैं उनको किसी सौगात के जुहावने की क्या सामर्थ्य है यह सौगात मेरी जेठानी के व्यवसाय से तुमको जुरी है निश्चय करके भागी हूं इस चरित्रके होने पीछे सेवक लोगों ने जेवनार के तैयार होने का संदेश निवेदन किया दोनों मित्रोंने एकसंग भोजन किया इसीप्रकार सातदिन सुख त्रानन्द में बीते पीछे सुदामाजी ने बहुत कहा तब बिदा हुये भगवत् दूरतक पहुँचाने के हेतुगये और विदा के समय सुदामा को कुछ न दिया। सुदामाजी अपने मनमें कहनेलगे कि आखिर तो ग्वालियों के घर पले हो क्या हुआ कि अब राज्य व बड़ा ऐश्वर्य मिला जो हमको कुछ देते तो क्या ख़जाने का टोटा थाया कि कम होजाता था और बहुत अच्छा हुआ कि कुछ न दिया अब उस खी से कि जिसने बलात्कार के. रके भेजा था कहूंगा कि धनको अच्छीप्रकार से यल करके धर कि बहुत खजाना मिला है फिर मनमें कहने लगे कि जानें भगवत् ने इस विचार से कुछ न दिया कि धनके पावने से भगवद्भजन में बाधा न पड़ जावे ऐसेही ऐसे शोवते विचारते अपने गांवके समीप पहुँचे देखा कि द्वारका से भी सहस्रगु ॥ अच्छी सोने व माणिगणों की महलात खड़ी हैं ऐसे कि कभी न देखी थीं न सुनी श्री लोगों से पूछा कि किसका नगर है और क्या नाम है उत्तर दिया कि आपही का नगर है और सुदामापुर नाम है यही कहते सुनते थे कि तबतक दासदासी दोंड़े हाथों हाथ सुदामाजी को महलों में लेगये सुशीला आकर चरणों में पड़ी और सुदामाजी इस भगवत्कृपा को देखकर जो वचन भगवत् को ट्यंग वितर्क कहे थे उनका शोच व पश्चात्ताप करनेलगे ऐश्वर्य के सुखमें कबहीं भजन और आराधन न भूले बरु अधिक करके तत्पर हुये भगवत् की ईश्वरता कि अच्युत अनन्त व सिचदानन्दघन परमात्मा पूर्णब्रह्म हैं विचार करके फिर इस दयालुता, कुपालुता, भक्रवत्सलता और मित्रभाव के निचाहने की भाव पढ़ सुनकर जो निर्भर आनन्द में मग्न नहीं होते उस ने ट्यर्थ जन्म लेकर अपने माताके यौवन का नाश किया और जिसकी आंखों से प्रेम का जल नहीं उमँगता तो वे आंखों से अन्धी अन्धी अन्धी

### कथा ब्रजके ग्वालवालों की ॥

श्रीतन्दनन्दन महाराज के असंख्य ग्वालबाल सखा हैं उनमें-श्री-दामा, मधु, मङ्गल, सुबल, सुबाहु, भोज, अर्जुन, मगडल ये आठ सखा परमित्र और हरघड़ी पास रहनेवाले व दूसरे सब सखाओं के नायक हैं जिस प्रकार श्रीराधिकाजी के साथ-ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक-लता ऋादि खाठ सखी हैं सिवाय असंख्य सखाओं के-रक्रक, पत्रक, पत्री, मधुकगठ, मधुवर्त्त, रसाल, विशाल, प्रेमकन्द, मकरन्द, आनन्द, चन्द्रहास्य, पयद, बंकुल, रसदान, शारदाबुद्धि इतने सखा यद्यपि सखा-भाव रखते हैं परन्तु सेवकाई व आज्ञा पालने में भी क्या यह में क्या वन में हरघड़ी तत्पर व हाजिर रहते हैं। सखाभाववालों के जितने भाव अलग २ हैं उन सबमें मुख्यता वज के ग्वालवाल सखाओं को है किसहेतु कि उनको उस पदवी से न्यून व अधिक नहीं होती भगवत् के नित्यविहार में प्राप्त रहते हैं ऋौर सब गोलोकनिवासी हैं जब भगवत् का अवतार होताहै तब वह भी साथ आते हैं जो कोई भगवत् की म-हिमा अथवा भगवचरित्रों को लिखसके तो उनकी महिमा भी लिख सकेगा नहीं तो जैसे महिमा भगवत् की अपार है तैसेही उनकी है और .उनके चरित्र श्रोर परमपवित्र कथा का यह माहात्म्य है कि जो कोई धोखे से भी उनके खेलं व लीला व हँसी ठट्टा अशङ्कता बालचीरत्रों को सुनता है अथवा गान करता है तो भगवत् बलात्कार से अपनी भक्ति उसको देकर उसके आधीन होनाते. हैं सखाभाव के चरित्र इतने

अगणित व अपार हैं कि शेष व शारदा भी वर्णन नहीं करसक्ने सो एक दो चरित्र सूक्ष्म करके इस ग्रन्थ के पवित्र होने के हेतु लिखता हूँ जब वन में गऊ चराने को जाया करतेथे तो दो यूथ होकर खेलतेथे एक दिन बलदेवजी का यूथ तो जीतगया और लालजी का यूथ हारा तब हारे हुये सखाओं ने एक २ सखा जीते हुये को अपनी चड्ढी चढ़ाया श्रीदामाजी के बखरे में नन्दनन्दनजी आये व जहां पहुँचानेका प्रवन्य था सो जगह दूर थी थोड़ी दूर चलकर सुकुमारता व सुन्दरता के कारण से नन्दनन्दन महाराज को पसीना आय गया और थकगये तो पहले श्रीदामाकी बहुत ख़ुशामद व लल्लोपत्तो करी कि अ।धी दूरतक ले-जाऊँगा जब न माना तो धमकाया डरपाया कि अच्छा कल्ह को मैं पकड़ अच्छी प्रकार शिष्टाचारी करूँगा जब उसपर भी श्रीदामाजी ने कुछ न माना तो मचलाई करनेलगे परन्तु श्रीदामाजी ऐसे उस्ताद भिले कि एक डगभी माफ़ न किया जहांतक का प्रवन्धथा वहांही तक लेगये जब श्रीतन्दनन्दन महाराज कंसके नुलानेपर मथुराजी में गये तो मुष्टिक व चागूरस्रादि मल्बोंको स्रोर कुवलयापीड़ मतवारे हाथीको विना परिश्रम एकक्षणमें मारडाला श्रीर उसी श्रखाड़े में जब ब्रजग्वालवालों के साथ कुश्ती होनेलगी तो कभी नन्दनन्दन महाराज उनको धरतीपर गिराय देते थे और कभी ग्वालबाल आपको ऐसे पटकते थे कि शीघ उठने की साम्रथ्ये नहीं रहती थी धन्यहै यह भक्तवत्त्रजता और प्रीतिकी पूर्णता। जब सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र यर द्वारका से भगवत् आये तो सब वजवासी भी आये थे बहुत दिन पर आपस में मिलाप हुआ और लोग तो अपने अपने स्नेह व भाव के अनुसार मिले और भगवत सखा उस अपने रङ्ग में रॅगेहुये अपने दाँव और पेंच के लेनको तैयार हुये और वह रङ्ग भगवत् गुणानन्त निर्विकार को भी ऐसा चढ़ा और प्रेम की नदी में ऐसा मग्न करिया कि प्रेम का जल आंखों से बहकर चरणोंतक पहुँचा ॥

### कथा गोविन्द स्वामी की ॥

गोवित्दस्वामी महाराज के सखाभाव का चरित्र भगवद्धकों को तो परमञ्चानन्द का देनेवाला है और जो कोई भक्त नहीं उनको भिक्त का देनेवाला है गोवित्दस्वामी उस भावकी आराधना से थोड़ेही दिन में उस पदवी को पहुँचे कि गोवर्धननाथजी के साथ खदा खेल व कीड़ा में प्राप्त रहकर अपने परमामिक के रूप अनूष में मुख रहते थे एक दिन गुल्ली

डएडा खेल रहे थे जब दांव गोविन्दस्वामी का आया तो नटनागर महा-राज भागकर मन्दिरमें अ। घुसे गोविन्दस्वामी पीछे दौड़ आये और गुल्ली भगवत्मृति पर मारी उधर से भगवत्के हिभायती अर्थात् पुजारीलोग मन्दिरके दोड़े और अत्यन्तिहठाई गोविन्दस्वामी की समभकर धके देकर मन्दिर से निकालदिया वं भगवत् से त्रिमुख जाना। गोविन्दस्वामी तड़ाग के किनारे राहपर आकर बैठरहे व गालियां देकर कहनेलगे कि अब तो हिमायत में जाबैठा भला कभी तो निकलेगा ऐसी शिष्टाचारी करूंगा कि जानेगा। नन्दाकिशोर महाराजको चिन्ता हुई कि अब यह बेरङ्ग मेरे तलाश में है और मुक्तसे बिन वनविहार और खेलके रहा नहीं जाता जब बाहर जाऊंगा न जानें क्या करेगा सो इस शोच में कुछ न खाया श्रीर गोसाई बिद्वलनाथजी जो परमभक्त थे उनसे कहा कि गोविन्दस्वामी के डरसे हमसे कुछ भोजन नहीं कियाजाता जो हमको कुछ भोजन कराना होय तो गोविन्दस्वामी को प्रसन्न करो यद्यपि दांव गोविन्दस्वामी का था परन्तु सुधि भू िके में मिन्दर में चला आया अब वह मुक्तको वृथा गाली देता है श्रीर जब बाहर जाऊंगा न जानें क्या करेगा सो जब उसका क्रोध शान्त होगा तब मुक्तको कुछ खाना पीना सुहायगा। बिद्वलनाथजी दौड़े गये विनय प्रार्थना करके बल से गोविन्दस्वामी को मनाकर लाये और मन्दिर में भगवत् के पास भेजदिया वहां जब दोनों का आपस में बनाव होगया श्रीर दोनों यार गले लगकर भिले तब नन्दलाल महाराज ने भोग लगाया। एकवेर गोविन्दस्त्रामी बाह्य शुङ्का को वन में गये थे जब बैठे तब आप लालजी महाराज जाकर दूर खड़े होकर आकके फल मारनेलगे अरेर इसीप्रकार की दूसरी कुछ चपलाई को किया गोविन्दस्वामी ने उसी दशा में उठकर ऐसे आकर्क फल मारेकि वजमोहन महाराजने घवराकर भागने को चाहा संयोगवश गोविन्दस्वामी की माता उनको ढूँढ़ती आय गुई तब गोविन्दस्वामी घोती बांधकर घर गये और क्तगड़ा छूटगया एक बेर भगवत् मन्दिर को भोगके निमित्त थाल जाता था व गोविन्दस्वामी जो कि राह में प्रसाद की आशा करके बैठरहे थे पुजारी से मांगा कि प्हले हमको देव तिसके पीछे नन्दनन्दन के वास्ते थाल लेगेया । पुजारी ने न माना गोविन्दस्वामी उसके हाथसे थाल छीनकर सब् सामग्री थाल की ख़ायगये और चलखड़े हुये। पुजारी रिस करता हुआं गोसाईजी के पास आया और कहा कि मैं पूजा सेवा से बाज आया. गोविन्दस्वामी

भोग का थाल लूट लेगया गोविन्दस्वामी को बुलाकर पूछा कि यह क्यों ढिठाई है गोविन्दस्वामी ने उत्तर दिया कि तुम अपने लोला को अच्छे २ भोजन कराकर फिरने व खेलनेव लड़ने को तैयार कर देते हो श्रीर पहले ठटिवटकर वन को चलाजाता है मुभको जो भोजन पीछे मिलता है तो उसको ढूंढ़ताहुआ सारेवन में श्रमित भ्रमता फिरता हूं तो में उस से पहले क्यों न तैयार हो रहूं। गोसाईजी ने हँसकर प्रताप और मिक्र और सखाभाव गोविन्दस्वामी का पुजारी से वर्णन किया और आगेपर को ढिठादिया कि उनकी प्रसन्नता से भगवत की प्रसन्नता जानगये गोविन्दस्वामी के पद बनाये हुये भगवत् में ऐसे शीघ मनको लगादेते हैं कि मानों मूलमन्त्र हैं और मालूम रहे कि कीर्तननिष्ठा में नन्ददास जी की कथा में जो अष्ट छाप के नाम लिखे हैं तो उसमें दो नाम की भूल है व तुलसीशब्दार्थप्रकाश प्रन्थ गोपालसिंह का बनाया है उसमें अष्ट छाप के नाम ठीक २ लिखे हैं सो यह हैं।। सूरदास, ऋष्णदास, परमानन्द, कुम्भनदास ये चारों भक्त वल्लभाचार्यके देखे थे।चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, नन्ददास, गोविन्दस्वामी ये चारों भक्न वल्लभाचार्य के पुत्र बिद्वलनाथजी तिनके चेले थे अर्थात् ये आठोंभक्त वरुलभकुल के प्रभाव से भगवत् पदको प्राप्त हुये और उनके यन्थ गोकुल व वल्लभाचार्यजी की संप्रदाय में मिलते हैं सो ये गोविन्दस्वामी भी अष्टछाप में हैं॥

कथा गङ्गग्वाल की ॥

गङ्गग्वाल व्रजनाथजी के चेले सखाभाव के परमभक्त और किसी सखा का अवतार हुये जिन्होंने व्रज के चरित्र और सब सखी और भगवत् सखाओं का वर्णन विस्तार करके किया। नन्दनन्दन महाराज के साथ खेल का जो परम आनन्द उसके रस में हरघड़ी मग्न रहते थे व्रज की भूमि प्राण्से भी प्यारी थी और भगवचित्रों में अत्यन्त प्रीति रखते थे और भगवत् कीर्तन अर्थात् गान्धविव्या जो गानविद्या है तिस में हुये कि उससमय में उनके ऐसा गानेवाला दूसरा कोई न था। एक वेर बादशाह श्रीवृन्दावन आया और उनके गाने की बड़ाई सुनकर बुलाया बल से आये वहलभाचार्य भी उस घड़ी साथ में थे दोपहर का समय था तिससे सारङ्ग गाया कि बादशाह और जो कोई वहां था सब मोहित हो गये और सब भगवत् के प्रेम में मग्न हो गये। वादशाह यह प्रताप देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अत्यन्त अधीनता से यह विनती

की कि मेरे साथ चलो। उत्तर दिया कि व्रजभूमि को छोड़कर नहीं जा-सक्ता जब बहुत कहा सुनी दोनों श्रोर से हुई तो बादशाह केंद्र करके दिल्ली में ले श्राया व नजरबन्द में रक्खा। राजा हरिदास जाति तोवर राजपूत ने यह वृत्तान्त सुना सिफ़ारश करके छुड़ा दिया तुरन्त व्रज में श्राये श्रोर श्रपने परम मित्र को देखकर परम श्रानन्द को प्राप्त हुये। ग्वालसंज्ञा सखाभाव करके विख्यात थी॥

# निष्ठा तेईसवीं॥

जिसमें महिमा श्रङ्गार व माधुर्य की व कथा आठ मक्रों की है॥

श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की त्रिकोणरेखा और श्रीकृष्ण अवतार को दण्डवत् करता हूं कि वह अवतार गोकुल में धारण करके ऐसे चरित्र पवित्र जगत् में विख्यात व प्रवर्तमान किये कि जिनके प्र-भाव से ब्रह्मानन्द व परमपद की प्राप्ति महापापी व अपराधियों को भी अतिसुलभ होगई। शृङ्गाररस को उज्ज्वल और शुक्करस भी कहते हैं यह वह रस है कि ज्ञान, वैराग्य श्रीर भक्ति सब जिसके सेवक व दास हैं दूसरे धर्मों की तो क्या गिनती है इस शृङ्गाररस का वह गुण है कि एक क्षेगा में निविड़ प्रेम उत्पन्न करके फ़क़ीर को बादशाह व बादशाह को फ़क़ीर करदेता है इस रस अर्थात् सुन्दरता के बराबर मोहन गुगा न तन्त्र में है न मन्त्र में है व राग इत्यादि तो एक बात हलकी हैं। जितने भक्त पहले हुये और आगे होंगे और अब हैं सो इस रस के अवलम्ब से अपनी मनोवाञ्चित पदवी को पहुँचे और पहुँचेंगे। महिमा इस रस की अपार व अथाह है जो कोई भगवत् की महिमाव चरित्रों का वर्षन करसके तो इस रस की भी महिमा वर्णन करदे। गोपिका एकतो स्त्री फिर गाँवकी रहनेवालीं न कुछ विद्या पढ़ीं न कुछ साधन किया व न कुछ साधक जानती थीं और जाति से भी उत्तम न थीं इस रस के प्रभाव से उसपद को पहुँचीं कि ब्रह्मा जो सब जगत् के पितामह श्रौर उत्पन्न करनेवाले ने जिनकी चरणरज को अपने शिर पर धारण किया और जिनके चिन्त्रों का जहाज संसारसमुद्र से पार उतरने को ऐसा प्रवर्तमान हुआ कि . कर्म भोगरूपी आंधी का कदापि भय नहीं। शृङ्गार उपासक जो इस रस को मुख्य वर्शन करके कहते हैं कि ब्रह्मानन्द इसी रससे प्राप्त होता है व-चन उसका सत्य व ठीक है क्योंकि जब भगवत् आराधन ज्ञान ऋथवा भिक्ति के द्वारा करके होगा तो कोई भलक सुन्दरता व माधुर्यभगवत् की

उपासक के मन में ऐसी प्रकट होगी कि उसके आनन्द से सब मिठाई व उत्तम पदार्थ तीनों लोक के तृण के समान समक पड़ेंगे और बेसुधि व मन्त उस भलक के दर्शन में होजावेगा श्रीर जबतक भगवत् की सुन्दरता की सलक मन में न आवेगी तबतक भगवत् की प्राप्ति कदापि नहीं तो इससे निश्चय होचुका कि ब्रह्मानन्द केवल शृङ्गाररस से प्राप्त होता है इसमें एक शङ्का यह उत्पन्न हुई कि जो शृङ्गाररस मुख्य है, तो शास्त्रों में जो दास्य सख्य वात्सल्य इत्यादि कई प्रकार की निष्ठा व भक्ति लिखी हैं उनका लिखना क्या प्रयोजनथा ? केवल शृङ्गारिनष्टा लिखदेना बहुत था और नव प्रकार भक्ति में शृङ्गार का कहीं नाम भी नहीं है सो जानेरहो कि जितने वेद व पुराण और शास्त्र इत्यादि यन्थ व आज्ञा हैं सब शु-ङ्गारही रस का वर्णन करते हैं व शृङ्गारही सुख्य है व जो वर्णन जहां भगवत् आराधन का है वह सब शृङ्गारका अर्थ संमक्तना चाहिये क्योंकि सुन्दरता की भलक के विना साक्षात्कार हुये भगवत् की प्राप्ति कदापि र हो नहीं सक्री और दास्य, सख्य, वात्सख्य इत्यादि जो भक्ति के प्रकार शास्त्रों में लिखे हैं सो भी उसी शृङ्गारही के विस्तार हैं जैसे भिक्त के स्व-रूप के वर्णन में प्रथम भूमिका में लिखा है कि भक्ति एक है व जिस २ रीति से जिस किसीने मन लगाया वही एक प्रकार की भक्ति होगई॥ इसी प्रकार भगवत् की शोभा व माधुर्थ का चिन्तन सब निष्ठा दास इत्यादि में योग्य व निश्चय हुआ है जिस किसीने भगवत् को अपना स्वामी ध्यान करके सुन्दरता व स्वरूप व माधुर्य का चिन्तन उस रीति से किया सो दासनिष्ठा ठहरी और जिस किसीने मित्र जानकर उस रूप का ध्यान किया सो सच्य ऋौर जिस किसीने पुत्र जानकर चिन्तन किया सो वात्सल्य इसी प्रकार सेवा और अर्बाव शरणागत इत्यादि को विचार करलेना चाहिये तो वेद और पुराणों के प्रमाण से निश्चय होगया कि भगवत् का शृङ्गार व माधुर्व मुख्य है जो यह कोई कहे कि भगवत् को करुणा, दयालुता व भक्कवत्सलता आदि भी तो जगह २ लिखी है कि तिस कारण से भगवत् में प्रीति होती है सो पहले उत्तर तो यह है कि वह प्रीति जिसका वर्धन करते हो किस वस्तु में होती है जो किसी रूप व अलक में होती है तो उसीका नाम शृङ्गार व माधुर्य है और जो कुछ शोभा व भलक के चिन्तन में नहीं होती है किसी और बात में होती है तो मिथ्या है क्यों कि विना किसी सुन्दरता व

भलक के प्रकाश भये कदापि दृढ़ प्रेम नहीं होसक्षा। दूसरा उत्तर यह है कि जिसप्रकार संसारी प्रीति अर्थात् मनस्वी प्रीति में जिसपर आसक्र हैं तिसकी सुन्दरता का वर्णन करते हैं तो उसके बोलने व चलने व मिलने इत्यादि स्वभाव का भी वर्णन किया करते हैं। इसी प्रकार भगवत् प्रेम के वर्णन में भगवत् के रूप और माधुर्य का वर्णन करना तो मित्र की सुन्दरता के वर्णन के सदृश है और भगवत् की अद्वैतता, कृपालुता, करुणा, भक्रवत्सलता, ईश्वरता व सर्वज्ञता और दूसरे गुण जैसे अच्युत, अनन्त, व्यापक, अन्तर्यामी, पूर्णब्रह्म, परमात्मा व सचिदा-नन्दघन इत्यादिक वर्णन भित्र के स्वभाव के वर्णन के सदृश हैं अब यह शृङ्का उत्पन्न हुई कि एक वचन से भक्ति व शृङ्कार एक ही भांति जनाई पड़ते हैं अर्थात् एक जगह तो दास्य, सख्य, वात्सल्य इत्यादि को भक्ति के प्रकार में लिखां और इस शृंगारिन हा के वर्णन में शृंगार के अङ्ग व भेद उन दास्य इत्यादि निष्ठाओं को लिखा जब कि भक्तिदशा प्रेमा-सक्त की है और शृङ्गार वियवल्लभ की सुन्दरता को कहते हैं तो दो दशा भिन्न २ एक कव हो सक्री हैं सो सत्य है कि दोनों प्रकार अलग २ हैं परन्तु एकसे एक का सम्बन्ध ऐसा है कि एक के विना एक का प्रकाश नहीं होता क्या हेतु कि सुन्दरता विना स्नेह कदापि नहीं होसका और इसी प्रकार प्रेम विना सुन्दरता का गाहक कोई नहीं जैसे कि जगत् न रहा तब भक्त भी नहीं थे उस काल में ईरवर को कौन जानता था और आगे पर जब प्रलय होजायगी तो तब भगवत् को कौन जानेगा व उसकी सुन्दरता पर कौन आसक्त होगा तो जब कि स्नेह व सुन्दरता ऐसे स-म्बन्धी हुये तो अङ्ग सब उनके परस्पर मिश्रित होकर एकके सदृश होयँ तो कौन आश्चर्य व विरुद्ध है सिवाय इसके परिणाम में स्नेह करनेवाला व जिसमें स्नेह हुआ दोनों एक होजाने हैं अर्थात् प्रेम करनेवाला अपनी सब दशा भूलकर सब अङ्ग में अपने प्रियवल्लभ का रूप होजाता है तो इस प्रकार से भी एक लिखने में कुछ शङ्का योग्य नहीं है सिवाय इसके शृंगार व मिक दोनों भगवदूप हैं कुछ भेद नहीं इस प्रकार से भी शङ्का की समवाई नहीं निरचय करके यह शृंगार रस सब रसों में. सामां अर्थात् विभाव, अनुभाव, सात्विक व व्यभिचारी करके उत्पन्न होता है पहली सामां जी, विभाव तिसमें भगवत् सिचदानन्दघन, पूर्ण-

ब्रह्म, नवयौवन, सब शोभा व सुन्दरता का सार, श्यामसुन्दर स्वरूप, दिव्यवस्त्र व आभूषणों को सजेहुये कि जिसके सब अङ्गीपर करोड़ों कामदेव निछावर होते हैं विषयालम्बन हैं और जिस उपासक की भगवत् के सुन्दरता व शृङ्गारपर जैसी प्रीति व चाह होय सो अपनी उपासना के अनुसार भगवत् का ध्यान जैसा कि जगह २ शास्त्रों में वर्णन किया है और इस प्रनथमें भी जहां तहां लिखाहुआ है विचारकर लेवे॥ भगवद्भक्त जो कि उस सुन्दरता व शृंगार के महात्रासक्त और ध्यान करनेवाले हैं इस विभाव में आश्रयालम्बन है व दूसरी सामां सब इस शृङ्गाररस की विस्तार करके इस यन्थ के आरम्भ में लिखीगई है दो बार लिखना प्रयोजन नहीं शृङ्गाररस में उपासकलोग दो भेद वर्णन करते हैं एक तो शृङ्गार और दूसरा माधुर्थ।शृङ्गार तो उस सुन्दरता और प्रेम से तात्पर्य है कि जो नायक व नायिका के बींच में हो और विना एक श्रोर नायिका व एक ओर नायक के शृङ्गार नहीं कहा जाता सो उसमें उत्तम पद स्वकीया नायिका अर्थात् ब्याही स्त्री और पति के शृङ्गार का है भगवत्भक्तों में यह पदवी लक्ष्मीजी और श्रीजानकी खौर रुक्मिगीजी पर समाप्तदुई ऋौर किसी किसी के वचन से श्रीराधिकाजी भी स्वकीया हैं अब कोई उपासक इस पदवी का न देखा न सुना व दूसरी पदवी शृङ्गार की परकीया नायिका है सो गोपिकाओं पर समाप्त हुआ अब यह भाव किसको होसका है जो कोई किसी गोपिका का अवतार लेवें तो होसका है जैसे कि मीराबाईजी, करमैतीजी, नरसीजी व हरिदासजी इत्यादि लोग हुये और यह भी जानेरहो कि रीति शृङ्गार व प्रीति की इसी पदवी में विशेष बनिश्राती है श्रव जो उपासक हैं उनके यह भाव हैं कि कोई तो सख्यता की मुख्यता लिये दासीभाव रखते हैं श्रीर कोई को दासीभाव की मुख्यता सख्यता की गौणता है और कोई अपने आपको युगलकी दासी जानते हैं सख्यता से कुछ प्रयोजन नहीं और कोई अपने आपको श्री-प्रियाजीकी दासी जानकर उनकी प्रसन्नता में प्रियतमकी प्रसन्नता मानते हैं और इस अन्त पदवी के निज उपासक हितहरिवंशजी की संप्रदाय-वाले हैं। सब श्रुङ्गार उपासकों की यह रीति है कि युगल श्रुङ्गार व वि-हार में अपने भाव के रूप से सब समय प्राप्त रहते हैं कोई समय अन-प्राप्त व परदे की तहीं और प्रियाप्रियतम के मनकी बात जाननेवाले और संदेश में चतुर ऋौर मान के समय मनाने व मिलाने में प्रवीण ऐसे ऐसे

सैकड़ों हजारों भाव से सेवा व चिन्तवन करते हैं भाव बहुत बारीक व अतिकठिन है इसका विस्तार करके कहना प्रयोजन नहीं। शृङ्गार की उपासना चारोंयुग से सदा है बहुत ऋषीश्वर और योगीजन श्रीरघु-नन्दन महाराजाधिराज का अपार्रूप देखकर मोहित व आसक होगये श्रीर उस रूप व शृङ्गार के पूर्ण सुख व श्रानन्द की प्राप्ति श्रीमहारानी जीको देखकर मानसी दासीभाव व सख्यता से मन को लगाया॥ मा-धुर्य का ऋर्थ यद्यपि मिठाई का है परन्तु तात्पर्य सुन्दरता से है। माधुर्य के उपासकलोग अपने आपको सखीभाव नहीं मानते भगवत् के माधुर्य व सुन्दरता के आसक्त व अनुरक्त होते हैं उनमें कई भेद हैं। एक वह है कि केवल भगवत् माधुर्यके उपासक हैं प्रियाजी के ध्यान से कुछ सम्बन्ध नहीं रखते दूसरे वह हैं कि युगलस्वरूप अर्थ त् प्रिया प्रियतमका चिन्त-वन श्रीर ध्यान करतेहैं उनमें भी एक यूथवाले तो भगवत्की ईश्वरता मुख्य मानते हैं और प्रियाजी को आद्या और सब ब्रह्माएडों की माता और भगवत् आश्रयाभूत जानतेहैं दूसरे ऐसे हैं कि प्रिया प्रियतम को एक मानते हैं जिस प्रकार जन और तरङ्ग अथवा सांप और उसका कुएडल कि वास्तव करके एक है कहनेम। त्रको दो कहेजाते हैं व तीसरे ऐसे हैं कि प्रियाजी की परत्व ऋधिक करते हैं व प्रियतम की न्यून इस तीसरे भाव की बात विस्तार से आगे लिखी जायगी और माधुर्य के उपासकों के सेवा पूजा की रीति अपरके लिखे भावोंसे सिवाय कई भांतिके दूसरे हैं अर्थात् कोई २ तो युगल स्वरूपकी सेवा पूजाके समय अपने आपको बालक दो चार वर्षका चिन्तन करंके सब सेवा पूजा करते हैं और किसीकी यह रीति है कि आपतो सेवा भगवत्की करते हैं और महारानी जीकी सेवाके निमित्त अपनी माता के स्त्रीको अथवा भगिनी इत्यादिको अथवा अपने घरकी सब स्त्रियों को महारानीजीकी दासी विचार करलेतेहैं श्रीर किसी की यह रीति है कि ब्रह्माणी, भवानी व इन्द्राणी इत्यादि को महारानी जीकी सेवा करनेवाली जानकर भगवत् का सेवा पूजा आप करलेते हैं सिवाय इसके स्वकीया परकीयाभाव अलग रहा सो रामानुज संप्रदाय -श्रीर राम उपासकों में तो परकीयाभाव कदापि शोभित नहीं होसका स्वकीय।भावं से सेवां आराधन प्रवर्तमान है। श्रीकृत्या उपासना में विशेष करके परकीयाभाव से आराधन योग्य है और होती है सो उसका यह भेद्र है कि निम्बार्क संप्रदाय में स्वकीयाभाव से सेवा पूजन

करते हैं और विवाह का होना श्रीकृष्ण व राधिका महारानी का पुराणों के प्रमाण से मानते हैं और विष्णुस्वामी की संप्रदायवाले यद्यपि उपा-सक केवल बालचरित्र श्रीकृष्णस्वामी के हैं परन्तु राधिकाजी को निम्बार्कसंप्रदाय के प्रमाण के अनुकूत्त स्वकीयाभाव से श्रीकृष्णस्वामी की परमात्रिया जानते हैं श्रीर माध्वसंत्रदाय में परकीयाभाव की रीति है और मनकी रुचि दूसरी बात है व स्मार्त मतवालों में कोई सिद्धानत रीति का प्रबन्ध नहीं जैसे चरित्रों श्रीर भाव पर मन सन्मुख होगया वैसाही मान लेते हैं॥ शृङ्गार ऋौर माधुर्य भाव में जो साज व शृङ्गार प्रिया प्रियतम का ध्यान में अथवा प्रत्यक्ष करना चाहिये और जो प्रिया प्रियतम श्राप परस्परके मिलने श्रीर देखने श्रीर दिखलाने श्रीर श्रपने २ सजावट रखने और विहार व आनन्द की सामां ऋत्यन्त मन से शोधि शोधि व बनावट से तैयारी की उमंग रखते हैं और जो खेल व हँसी व वाग्निलास व प्यार व चाह परस्पर उनमें होते हैं उनका वर्णन अगाित शेष और शारदा से करोड़ों करूपतक कदापि नहीं होसक्का और जिन भक्नों की उपासना सिद्ध होगई है और वहसामां व समाज मनमें समाय गई है उनको भी सामर्थ्य नहीं कि वर्णन करसकें मनहीं मन में उस आनन्द का अनुभव करते हैं तो मैं मितमन्द क्या लिखसकूं वे मित्र परमप्रेमी व स्नेही कि जिनका मन आपस की सुन्दरतापर परस्पर परम आसक हो और मिलने की चाह और उमक्न में भरेहुये त्रैलोक्य का ऐ-श्वर्य व सम्पत्ति से जहांतक सामां के लिये व आनन्द व सजावट की जो शास्त्रोंमें सुनते हैं व जो कुछ देखते हैं अथवा जहांतक मन पहुँचे सो सब तैयार करते हो सो सब प्रियाप्रियतमके शृङ्गार, विहार, आनन्द, सुख, शोभा व सुन्दरता की सामां के आगे ऐसे हैं कि जैसे सौकरोड़ सूर्य के सामने एक बालूकी कणाहों सो इसहेतु उपासकलोग अपनी चाह व मनकी दौड़ व देखे व सुने के अनुसार जिस प्रकार जितना युगलस्वरूप का ध्यान व आराधन करसकें तितनाही अच्छा है जैसी और जिस प्र-कार चिन्तवन करेंगे सोई वाञ्चितपद को पहुँचावेगा और यह भी ज्ञाने रहो कि प्रियाप्रियतम परस्पर प्रेमासक स्नेहियोंमें शिरोमणिहैं जो चरित्र श्रुङ्गार व माधुर्य के हृदय की आंखों को दिखाई पंड़ें सो सब भगवत् के किये हुये होंगे नथे चरित्र कोई न होंगे सो उस रूप अनूप में जिसप्रकार मन लगे लगाना चारहिये कि परमानन्द, ब्रह्मानन्द, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य

व चारोंपदार्थ आपसे आप प्राप्त होजाते हैं ऊपर वर्णन हुआ है कि कोई २ वियाजी की परत्व वर्णन करते हैं और वियतमकी किंचित् न्यून सो जाने रहो कि चारों संप्रदाय में ऐसी रीतिको किसी ने प्रकट नहीं किया था अब चार संप्रदायों में एक किसी ने नई शाखा निकाली अर्थात् पहले से रामानुज संप्रदाय में दो मार्ग हैं एक तिङ्गल दूसरे में बड़गल तिङ्गल वे हैं कि जो निज रामानुज स्वामी की रीति के अनुकूल हैं और उनके सिद्धांत में विष्णुनारायण ईश्वर हैं ऋौर लक्ष्मीजी जीव और बड़गल वे हैं कि वेदान्ताचारी ने नई रीति चलाई िक विष्णु श्रीर लक्ष्मी को बराबर जाना श्रीर युगलस्वरूप के आराधन की परिपाटी को प्रवर्त्तमान किया अब थोड़े दिनों से अर्थात् सौ दोसौ वर्षने वेदान्ताचारी के पन्थ में वीरराघवाचार्य ने यह शाखा निकाली कि विष्णुनारायण पर लक्ष्मीजी को अधिक लिखा श्रीर वीरराघवी मत चलाया उनका मत दुर्गाउपासकों से थोड़ा मिलता है उस मतमें थोड़े लोग हैं श्रीर मदरास से एक मंजिल पश्चिम उनका गुरुद्वारा है ॥ शृङ्गार व माधुर्य के उपासक लोग ध्यान करने में व प्रियाप्रि-यतम की सुन्दरता व शृङ्गार की उपासना में एकमत हैं और आरम्भ परि-णाम दोनोंका एकही भांति है इसहेतु शृङ्गार व माधुर्य के उपासक लोगों को एकही निष्ठामें लिखना उचित जाना । हे क्रपासिन्धु, हे दीनवत्सल, हे करुणाकर ! अब इस दीनकी ओरभी कुछ ऐसी कुपादृष्टि हो कि आपके माधुर्यका चिन्तन करता हुआ आनन्द में रहाकरूं यद्यपि मेरे कोई आच-रण श्रापके कृपा व दया कर्नेके योग्य नहीं हैं परन्तु जो श्रापकी विरद दीनवत्सल और प्रणतार्तिभञ्जन की ओर दृष्टि जाती है तो दृढ़ आशा होती है सो अपनी ओर व अपने विरदकी ओर देखकर यह दृढ़ता कुपा करो ॥

## कवित्त ॥

जिन जान्यों वेद तेतो वेदिवद विदितही हैं, जिन जान्यों लोक लोकलीकनपर लड़मेरें। जिन जान्यों तप तीनों तापन सों तपत ते, पश्चश्रिन सङ्ग ले समाधि धर धर मेरें।। जिन जान्यों योग तेतो योगी थुग युग जिये, जिन जान्यों उयोति सोंड ज्योतिलें जरमेरें। हूं तो देव नन्द के कुमार तेरी ची भई, मेरो उपहास कोंड कोटिन कर मेरें।। १।। कोंड कही कुलटा कुलीन श्रकुलीन कोंड, कोंड कही रिक्किन कलिक्कान कुनारी हों। केशों देवलोंक परलोंक त्रयंलोंक में तो, लीनाहै श्रलौंकिक लोंक लोंकन ते न्यारी हों। तन जाहु धन जाहु देव गुरुजन जाहु, जीव क्यों न जाहु नेक देशत न टारी हों। इन्दावनवारी वनुवारी के मुकुटवारी, पीनपद्भारी बाही मुरित की वारी हों।। २।।

माथे पै मुकुट देखि चन्द्रिका चटक देखि, इविकी लटक देखि रूपरस पीजिये। लोचन विशाल देखि गरे गुझमाल देखि, अधररसाल देखि चित्तचोप कीजिये।। कुएडल हलन देखि अलकैं बलन देखि, पलकैं चलन देखि सरवस दीजिये। पीताम्बर छोर देखि मुरली की घोर देखि, सांवरेकी ओर देखि देखिवोई कीजिये।। ३।।

कथा वजगोपियों की॥

व्रजगोपिकाओं के चरित्र त्रैलोक्य को ऐसे पवित्र करनेवाले हैं कि जिनकी उपमा कोई नहीं देखने में आती जो गङ्गा इत्यादि तीथीं से बराबर करीजाय तो एक २ देशमें स्थित हैं जो लोग दूर रहते हैं उनको बड़े परिश्रम से मिलते हैं और पर्व आदि के भेद से पुगय के न्यून वि-शेष की बात अलग रही और यह चरित्र परमपवित्र सबको सब जगह अनायास प्राप्त हैं और चारोंपदार्थ के देनेके निमित्त सब समय बराबर हैं अपने अभाग्य से जो उसमें प्रीति न होय तो दूसरी बात है महिमा गोपिकाओं की वेद और ब्रह्मा व शेष शारदा इत्यादि भी नहीं कहसके ब्रह्माजी ने जिनकी चरगारज को अपने शिरपर धारण किया व अपना भाग सराहा तो फिर उनकी माहिमा का वर्णन करनेवाला कौन है ? जो गोपिकाओं को भगवद्भक्तों के यूथ में गिनाजाय तो उसमें शङ्का होती है प्रथम यह कि जिनके चरित्र गांय करके भक्तजन भक्तनाम पायकर वि-ख्यात होते हैं जो उनको भक्न कहाजावे तो ढिठाई है दूसरे यह कि वेद और पुरागों में कई प्रकार की भक्ति लिखी हैं उनके साधन से भक्तनाम होता है सो गोपिकाओं ने उन सबमें कौनसा साधन किया कि उनको भक्तों में गणना किया जाय व जो उनको भक्तों में न लिखा जावे तब भी शङ्का का स्थान है प्रथम यह कि किसीने विना भगवद्भक्ति भगवत् को नहीं पाया दूसरे यह कि जो वे भक्र नहीं तो इस भक्रमाल में क्यों लिखा इसहेतु उनको भगवत् की परमित्रया ख्रौर भगवद्रूप जानना चाहिये और जो महिमा उनकी वर्णन हो सो महिमा भगवत् की विचार करनी योग्य है वरु गोपिकाओं की महिमा अधिक है इस मांति कि जो प्रवत होता है सो निर्वत को अपनी आर खींच लेता है सो गोपिकाओं ने भगवत् को गोलोक से अपनी ओरं खींच लिया सिवाय इसके सारा संसार कहता है कि भगवत इस संसार का कर्ता हर्ता ऋौर स्वामी है परन्तु इस कहनें सुनने से भी किसी को विश्वांस नहीं होता कि भगंवत्

का भजन स्मरण करके भगवत् के रूप अनूप का चिन्तन किया करें ऋोर गोपिका श्रों के चरित्र को वह प्रताप और प्रभाव है कि जो थोड़ा सा भी कोई सुनलेता है तो ऐसा कदापि नहीं होसक्वा कि भगवत् का वह स्वरूप उसके हृदय में न आजाय और भगवत् में विश्वास न होय इच्छा थी कि कुछ चरित्र गोपिकाओं के इस यन्थ में लिखे जावें परनतु उन अपार चरित्रों में से एक प्रकार के चरित्र के लिखने की भी सामर्थ्य करोड़ों जन्मतक न देखी गोपिकाओं का भाव भगवत् में अलोकिक अर्थात् जो न देखने में आवे ऐसा हुआ कि भगवद्भक्कों को परमञ्जा-नन्द का देनेवाला है और दूसरे लोगों को भगवत में लगा देनेवाला है अर्थ अलीकिकभाव का यह है कि गोपिका भगवत् को एक व सब से अलग पूर्णब्रह्म परमात्मा जानती थीं और उसीको यार दोस्त व मित्र परमस्नेही व प्राणिप्रियतम समभकर मित्रता व दुलार व प्रेम के नेम की रीति सब आचरण करती थीं यद्यपि यह दोनों बात परस्पर ऐसी विरुद्ध हैं कि जैसे अन्धकार व प्रकाश को आपस में विरुद्धता होती है परन्तु सो गोपिकाओं में दोनों बने रहे इस हेतु शास्त्रों ने उनका भाव अलैंकिक कहा सो इस भाव के चरित्रों में से एकदो चरित्र नमूने के भांति लिखता हूं ॥ एक बेर व्रजभूषण महाराज रात को किसी गोपिका के घर रहे जब बड़े भोर वहां से चलने की इच्छा को किया अपने घुँघुरू इस डरसे कि शब्द सुनकर कोई जाग न पड़े उतारनेलगे उस गोपिकाने हाथ पकड़िलया और कहा कि जो मेरी उपहास होय तो चिन्ता नहीं परन्तु यह उपहास तुम्हारी होनी न चाहिये कि श्रीकृष्ण पूर्णब्रह्म अपने चरण से लगेडुये को अलग करदेता है।। एकवेर व्रजगोपिका माखन बेचने के जिये यमुनापार जाती थीं और उनको वजचन्द्र महाराज से हँसने बोजने व देखने की प्रीति अनुक्षण रहती थी इस हेतु उसी ओर गईं जिस ओर नटनागर महाराज थे श्रोर दर्शन परस्पर होने पीछे दिघदान का भगड़ा व रसवाद के होनेपर यमुनापार जानेकी इच्छा को किया तब ब्रजिक्शोर महाराज ने कहा कि यह नाव तो यमुनामें है परन्तु इस समय मुलाह नहीं है जो तुमको आवश्यक जाना है तो हम तुमको पार उतार देवेंगे सब गो-पिका उस नावपर चढ़गई ख्रोर वजिकशोर महाराज मल्लाह बने संयोग-वश् वहं नाव सड़ी ऋौर पुरानी थी जब बीचधारा में पहुँची उसमें पानी अनिलगा कौतुकी महारांज ने कहा कि सावधान होजाओ नाव डूबी उन मेंसे जो नन्दनन्दन महाराज के हँसी खेल से स्वभावकी जाननेवाली थीं उन्होंने कहा कि कुछ चिन्ता नहीं डूबने दो हम वह मतिहीन नहीं हैं कि तेरी धमकी से उरकर बात कहे सो मानलेवें और कोई २ जो थोड़ी अवस्था की थीं और नन्दनन्दन महाराज के स्वभाव से अजान व नई आई थीं वह सब घबरानी और श्यामसुन्दर शोभाधाम के निकट आकर कोई तो छाती से लिएटगईं और किसी ने हाथ पकड़ालिया और कोई चरण पक् इकर बैठगई और किसीने गले में हाथ डालादिया जब मनमोहन महाराज ने देखा कि बहुतोंसे तो मनकी भाई सिद्ध हुई परन्तु कितनी एक हमारी धमकी में नहीं आती हैं तो नाव को बोरो बरोबर पानी में मग्न कर-दिया तब तो सबको निश्चय होगई कि अब यह नाव डूबी और गोपकुमार जो किनारे पर खड़ेथे ताली बजाकर हँसने लगे कि यह मूर्ख गोपी सबइन नन्दलालके भरोसे से नाव पर चढ़ी थीं उन व्रजनागरियोंको अपने प्राण का तनक शोच न हुआ और कहनेलगीं कि यह गोरस और माखन सब डूबजावे तो क्या चिन्ता है और जो हमारे प्राण जाते रहें तबभी कदापि कुँछ चिन्ता व शोच का कुछ प्रयोजन नहीं है परन्तु अत्यन्त शोक व शोच इस बातका है कि सब जगत में बात फैलेगी कि जिस नावका खेवनेवाला श्रीकृष्ण भवसागरतारक था सो नाव डूबगई॥ जब यशोदाजी महारानी ने बह्मा और शिव आदिक को साया की फांसी से बांधने और छुड़ानेवाले को रसरीसे बांधा तब सब गोपिका लीला देखने को आई और कहनेलगीं कि हे नन्दनन्दन ! बहुत अच्छी बात हुई जो तुमको यशोदाजी ने ऊखल से बांधा कि अब भी तुमको दूसरे के बँधने का दुःख जानपड़े अर्थात जीवों को मुक्ति क्रपा करो ॥ जब ऊधोजी भगवत् का संदेशा लेकर मथुरा से गोपिकाओं के पास आये और ज्ञान वैराग्य का राग आरम्भ किया तब ब्रजसुन्दरियों ने ऐसे उत्तर दिये कि निरुत्तर होरहे संयोगवश एक श्रमर वहां श्रायगया गोपिका उस श्रमर के मिस करके ऊधा से कहती हैं कि है भ्रमर ! तू उसी निर्देशी व कपटी की स्तुति व बड़ाई करता है कि जिसने राजाबालि बिचारे से कपट व धूर्तई करके उसका राज ले लिया फिर रामावतार धारण करके पहले तो शूर्पण्या को अपने मुख की शोभा पर वशीभूत व आसक्त करितया फिर उसीके रूप का नाश कर दिया और न जानें कि उस धूर्त बेशील को अन्तर्यामी किसवास्ते कहते हैं ? जो वास्तव करके अन्तर्यामी है तो हमारी अन्तर्दशा देखकर क्यों नहीं

भाता और हमारे दुःख की दशा पर दया क्यों नहीं करता सो कैतो अन्त-र्यामी नहीं है के निर्दयी व बेशील है इस प्रकार के चरित्रों से कि अनन्त हैं गोपिकाओं का अलौकिकभाव अच्छे प्रकार प्रत्यक्ष है।। महाभारत, भागवत, गर्गसंहिता, विष्णुपुराण और दूसरे पुराणों से प्रकट है कि गोपिका वेदश्रुतियों, ऋषीरवरों व जनकपुरवासियों की स्त्रियों का अव-तार थीं जितना कि ज्ञान श्रीर प्रेम व भाव इत्यादि उनको हुआ सब ठीक व युक्त है प्रेम गोपिकाओं का इतना हुआ कि सब ऋषीश्वरलोग व कविलोगों ने अगले व अबके प्रेम का अन्त गोपिकाओं पर समाप्त लिखा और इस भक्रमाल में जो प्रेम की दशा प्रेमनिष्टामें लिखी जायगी श्रीर उनके दृष्टान्त वर्णन होंगे सो करोड़ से करोड़वां भाग गोविकाश्रों के प्रेम का है विचार यह किया था कि कुछ गोपिकाओं के प्रेमका वर्णन इस कथा में भी लिखाजाय परन्तु जब अपार देखा तब मौनता को अंगीकार किया शृङ्गाररस जिसका कुछ वर्णन प्रन्थारम्भ में श्रीर कुछ शृङ्गाररस की भूमिका में हुआ उस रसके खजानेकी ध्वजा अथवा उस रसके देशकी सम्राट् अथवा चक्रवर्ती राजा यह बनगोपिका हुई व उस रस का अन्त व्रजगोपिकाओं पर समाप्त होचुका अब थोड़ा र जिस किसी को प्राप्त होता है तो व्रजनागरियों की कृपा से मिलताहै और जिस किसीको उसके स्वादकी चाह होवे तो गोपिकाओं के चरित्र की श्राण लेवे और व्रज-गोपिका व व्रजचन्द्रमहाराज वह चरित्र सब जो शास्त्रों में लिखे हैं ज्योंके त्यों अबतक करते हैं जिनको भगवत् ने सूक्तनेवाली आंखें कृपा करके दी हैं सो उस चरित्र को देखते हैं व्रजचन्द्रमहाराज कवहीं व्रज छोड़कर अलग नहीं होते और भागवत् इत्यादि पुराणों में जो मथुरा व द्वारका का श्रीर भगवत् के जाने का वर्णन हुआ वे चरित्र भगवत् के कोई २ कार्य के प्रयोजन के हेतु हैं एक रूप ने तो सब चरित्र मथुरा आदि में किये और दूसरा निज स्वरूप पूर्णब्रह्म सचिदानन्दघन नन्दनन्दन महाराज का व्रज में रहा कि अबतक वे चरित्र ज्यों के त्यों होते हैं इसका सिद्धान्त वेद श्रुतियों और पुराणों से अच्छे प्रकार उपासकजनों ने निश्वय कर दियाहै -उसको विस्तार करके लिखने की यहां समवाई नहीं परन्तु एक दृत्तानत . थोड़े में लिखा जाता है जब उद्धवनी ने विरह करके गोपिकाओं की अत्यन्त विकलता देखी सो आप दया से अतिविकल व बेचैन होगये और भगवत की श्रोर निर्देशता व कृतवता को समाप्त करनेलगे यह विचार

करतेही थे कि एक चित्र देखा यह कि नन्दनन्दन महाराज किसी व्रजगोपिका से हँसते हैं और किसी का माखन चुराकर खाते हैं और नन्दरायजी के घर में गऊ बछड़ों की रक्षा गोदोहन इत्यादि करते हैं और वन से गऊ चराये लिये आते हैं और गोपिका भगवत के देखने के लिये अपने २ द्वार पर खड़ी हैं ऐसेही ऐसे चिरत्र जो भगवत नित्य किया करते थे देखे और आश्चर्य में चिकत होकर बेसुधि बुधि होगये तब व्रजगोपिकाओं ने समकाया कि उद्धव तू ज्ञान किसको सिखलाता है और क्या प्रयोजन इत्यादिको वर्णन करता है श्रीकृष्ण सदायहां विराज-मान रहते हैं और कबहीं वज से अलग नहीं होते।

कथा मीराबाईजी की॥

गोपिकाश्रों की प्रीति श्रौर भक्तिके श्रनुसार किलयुग में श्रशङ्क व निर्भय प्रीति मीराबाईजी की हुई। संसार की लजा श्रौर कुल की परम्परा त्याग करके बलसे गिरिधरलालजी से प्रेम लगाया और निर्मल यश सब भगवद्भकों ने गाया। मेरते के राजा के घर जन्म हुआ और लड़काई से गिरिधरलालजीके रूप अनूप में प्रीति होगई कारण उस प्रीति होनेका कोई २ भगवद्भक्त यह कहते हैं कि किसी बड़े के घर बरात आई थी उस बरातकी धूमधाम के देखने के निमित्त महलकी स्त्रियां कोठेपर चढ़ीं उस समय मीराबाईजी की माता गिरिधरलालजी के दर्शन के हेतु जो महल में विराजते थे गई थी मीराबाईजी भी तीन चार वर्ष की थीं खेलती हुई अपनी माता के पास चलीगईं व अपनी माता से पूछा कि हमारा दूलह कौनहै उनकी माने हँसकर गोदमें उठालिया श्रीर गिरिधरलाल जीकी ऋोर बतलाकर कहा कि तेरा दूलह यह है। मीराबाईजी ने ऋपनी माता की लजा से अपने दूलहसे घूँघट करिलया और उसी घड़ीसे ऐसी प्रीति गिरिधरलालजी में हुई कि एकपल विना दर्शन व चिन्तन अपने स्वामी के नहीं व्यतीत होता था। भक्रमाल के तिलककार ने लिखाहै कि मीराबाई गिरिधरलालजी की प्रीति दृढ़ होजाने के पीछे मातापिता ने चित्तौर के राना के बेटे के साथ भीराबाईजी का विवाह करदिया ऋौर बरात बड़ीभारी आई जब रानाके बेटेके साथ भांवरी होनेलगीं तो मीरा-बाईजी अपनी भांवरी गिरिधरलालजी के साथ करती थीं। रानाके बेटेका भान तनक न था। जब बिदा करनेकी तैयारी क्री माता पिताने किया तो मीराबाईजी गिरिधरलालजी के वियोग को न सहसकी और अत्यन्त

विकल होकर रोते रोते बेसुधि होगईं। माबापने ऋतिप्रेम व प्यार से कहा कि सबकुछ तैयार है जो तुमको अच्छा लगे सो लेजाव। मीराबाईजी ने उस विकलता दशा से कहा कि जो हमको जिलाना चाहो तो गिरिधर-लालजी को देव मैं तनमन से सेवा करूंगी। माता पिता को मीराबाईजी बद्धत प्यारी थीं श्रीर समय बि्छुड़ने की थी इसहेतु गिरिधरलाल जी को मीराबाईजी को सौंपदिया। बाईजी भगवत् को अपने डोला में विराजमान करके भगवत् छविको देखतीहुई और अपने प्राणिप्रयतम के मिलने से बद्दत प्रसन्न व हर्षित राना के घर पहुँचीं। सासुने डोला उतारने की रीति भाति करके तब पहले दुर्गा का पूजन अपने बेटे से करवाया और फिर मीराबाईजी से कहा। मीराबाईजीने उत्तर दिया कि यह तन गिरिधरलाल जीको भेंट करचुकी हूं उनसे सिवाय और किसीके सामने शीश कब फुका सकी हूं। सासु ने कहा दुर्गा के पूजन से सुहाग की बढ़ती होती है इस हेतु दुर्गापूजन उचित है मीराबाईजी ने उत्तर दिया कि इस बात में हठ कर्ने का कुछ प्रयोजन नहीं जो कुछ मैंने पहले कही है उसके सिवाय और कुछ नहीं होगी यह सुनकर मीराबाईजी की सासु अप्रसन्न हुई और जन बलकर अपने पति के पास गई और कहा कि यह बहु किसी काम की नहीं जब कि पहलेही दिन उत्तर देकर सुभको लिजत करदिया तो न जानें आगे क्या करेगी ? राना यह बात सुनकर महाक्रोध में भरकर मीरा-बाईजी को मारनेको उद्यत होगया परन्तु अपनी स्त्री के कहने से रुकि. रहा और अलग मकान में टिकादिया॥ यह बात जानेरहो कि गोपिका श्रीर रुक्मिणी ने जो दुर्गापूजन किया था तो श्रीकृष्ण महाराज तबतक मिले नहीं थे व मीराबाई जी को तो पहलेही श्रीक्रयण महाराज पति मिल गये इस हेतु दुर्गापूजन का प्रयोजन न हुआ और रुक्मिग्णी व गोपि-काओं के दृष्टान्तसे शङ्का भी योग्य नहीं है। मीराबाईजी जब अलग स्थान में रहनेलगीं तो बहुत प्रसन्न हुईं और गिरिधरलालजी को विराजमान करके शृङ्गार श्रीर सजावट में भगवत् की श्रीर सत्संग में दिनरात मन लगाया। राना की बेटी जिसका उदाबाई नाम था सो मीराबाईजी को समभाने के निमित्त आई और कहनेलगी कि भाभी तू बड़े घर की बेटी है कुछ ज्ञान व विवेक सीख वैरागियों का संग छोड़ दे इसमें दोनों कुन को कलङ्क जगता है। मीराबाईजी ने उत्तर दिया कि सत्संग से करोड़ों जन्म के कलङ्क खूटते हैं जिसको सर्संग प्यारा नहीं सोई कलङ्की है और हमारा तो सत्संगही से जीवन है जिस किसीको दुःख होय उसको तुम्हारी शिक्षा उचित है। उदाबाई फिर ब्राई ख्रीर अपने माता पिता से सब वृत्तान्त कहा कि मीराबाई भगवद्भिक्त में ऐसी दढ़ है कि किसी का कहना नहीं मानती। राना क्रोधित हुआ और विषका कटोरा चरणाष्ट्रतका नाम करके मीराबाईजी के पास भेजदिया मीराबाईजी ने भगवचरणामृत को शीश पर चढ़ाया और अतिआनन्द से पान करगई राना अगोरता रहा कि अब मीराबाई के मरने के समाचार पहुँचते हैं परन्तु मीराबाईजी के मुखारविन्द पर शोभा का प्रकाश क्षण २ बँढ़ता था भगवत् शृङ्गार श्रीर शोभा में छकी हुई नये २ प्रकारों से सजावट करती थीं श्रौर भगवचरित्रों का कीर्तन करके रस और प्रेमामृत में भरती थीं उस समय मीराबाई जी ने एक विष्णुपद भगवत् के साम्हने कीर्तन किया ॥ स्थायी उसका यह है ॥ रानाजी जहर दियो हम जानी ॥ जब मीराबाईजी को विष की ज्वाला कुछ न व्यापी तब राना ने डेवढ़ीदार रखदिया कि जिससमय मीराबाईजी साधों से बोलना बतरावना करती हो उसका वृत्तान्त पहुँचावें कि मारडालीजावे व मीराबाईजी गिरिधरलालजी के साथ हँसी व ठहा व खेल व बातचीत परकीया अभिमानियों व प्रियवस्त्रभों की जैसी होती है किया करती थीं एकदिन डेवढ़ीदार ने समाचार पहुँचाये कि इस समय मीराबाई जी किसीके साथ बोल बतराव हँसी ठट्टेकी करती हैं। राना तल-वार पकड़े पहुँचा और पुकारा कि किवार खोल मीराबाईजी ने किवार खोलादिये जब भीतर गया तो कुछ न देखा बोला कि जिसके साथ बात चीत हँसी उड़े की होरही थी सो कहां है मीराबाईजी ने कहा कि तुम्हारे आगे विराजमान हैं आंख खोलकर देखलो कि उसकी तुम से कुछ लजा व श्रोट नहीं है। उससमय मीराबाई श्रोर भगवत् श्रापस में चौतर खेलते थे जब राना पहुँचा तो भगवत् ने पांसा डालने के वास्ते हाथ फैलाया था राना ने जो हाथ भगवत् का पांसा लिये फैला देखा तो लिजत हुआ किर आया। राना ने अपनी आंखों से यह प्रताप भी देखा परन्तु उसके मन में कुछ न व्यापा निश्चय करके जब तक भगवद्भक्तों की कृपा नहीं होती तबतक भगवत् कदापि कृपा नहीं करते राना तो मीराबाईजी के मारने के उपाय में लगा था भगवत् कृपा उसपर किस भांति से हो। एक धूर्त कपटी साधु का बेष बनाकर मीराबाईजी के सामने आया और कहा कि निरियानान्यों की बाजा है कि घींगवार्टकी को पहण के ब्रङ सङ का

सुख देव इसहेतु आया हूँ। मीराबाईजी ने कहा कि गिरिधरलालजी की त्राज्ञा मेरे शिर ऊपरहै पहले आप भोजन प्रसादकरें तिसके पीछे मीरा-बाईजी ने जहां भगवद्रकों की समाज होरही थी उस मकान के आंगन में पलँग विखवाया और सजिके उस धूर्तसाधु को बुलाया और कहा कि पलँग पर पधारिये लजा और भय किसी बात की न चाहिये क्योंकि गिरिधरलालजी की आजा का पालन सर्वथा उचित है वह धूर्त सुनतेही पीला पड़गया और हृदय का अन्धकार ध्वस्त होकर प्रकाश होगया मीराबाईजीके चरणों में त्राहि त्राहि करके पड़ा। मीराबाईजी ने क्रपा करके भगवत् सम्मुख करिदया ॥ अकबर बादशाह मीराबाईजी की सुन्दरता का वृत्तान्त सुनकर तानसेन के साथ दर्शन को गये और दर्शन किये पीछे भक्ति की दशा देखकर अपने भाग्य को धन्य मानकर बहुत प्रसन्न हुये तानसेन जब एक विष्णुपद भगवत् के भेंट करचुका तब फिर चला गया। मीराबाईजी दर्शन के निमित्त श्रीवृन्दावन में आई व जीवगोसाई जीके दर्शन को गईं जीवगोसाईं ने कहला भेजा कि हम स्त्रियों का दर्शन नहीं करते। मीराबाईजी ने कहा कि हमतो वृन्दावन में सबको सखीरूप जानती थीं और पुरुष केवल गिरिधरलालजी को सो आज हमारे जानने में आया कि इस वजके और उस वजराजके और भी पट्टीदारहैं। गोसाई जी सुनकर नांगेपायँन आये भीराबाईजी के दर्शन करके प्रेम में पूर्ण होगये पीछे मीराबाईजी सब वन व कुञ्जोंके दर्शन करके व भगवत्रूप माधुरीको हृदयमें धरके अपने देशमें आई राना की द्वेषबुद्धि ज्यों की त्यों बनी देख-कर द्वारकाजी में चलीगई और गिरिधरलालजी की शोभा में छकी हुई भगवत् शृङ्गारके रसमें मग्न रहनेलगीं जब भगवद्भक्तोंका आवना रानाके नगर में बन्द हुआ और भांति भांतिके उपदव होनेलगे तब रानाने मीरा-बाईजी की मक्ति का प्रताप जाना और बहुतसे ब्राह्मण मीराबाईजी को फेरलाने के निमित्त भेजे ब्राह्मण द्वारका में गये और रानाकी प्रार्थना व बिनती सब सुनाई। ब्राह्मणों ने जब देखा कि मीराबाई जी का देश चलने का मन नहीं है तो सब धरने बैठे कि जब तुम चलोगी तबहीं अन्नजल करेंगे मीराबाईजी ने ब्राह्मणों से कहा कि मेरा निवास इस द्वारका में रन-छोड़ जी की छैपासे हु आहै उनसे बिदा हो आऊं सो वहां जाकर गिरिधर-लालजी के प्रेममें मग्न होक़र एक विष्णुपद भगवत्भेंट किया अन्तका तुक उसका यह है ॥ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मिलि विकुड़न नहिं की जै। भगवत् पूर्ण ब्रह्म सिच्च दान न्द्र परमप्रीति मीराबाई जी की देखकर अलग न करसके और उनको अपने अङ्ग में मिलालिया विलम्ब भये पीछे जो ब्राह्मणलोग ढूँ इते वहां गये तो मीराबाई जी को कहीं न देखा परन्तु सारी जो मीराबाई जी पहिने थीं सो पीताम्बर की जगह भगवत् के अङ्गपर देखी भिक्किकी निश्चय करके फिर आये व अकबर बादशाह ने चित्तौर को मीराबाई जी के चले जाने पर युद्ध से विजय करके ध्वस्त करदिया॥

कथा करमेतीजी की।

करमैतीजी परशुराम रहनेवाले किएडले राजा शिखादत्त के प्रोहित की बेटी ऐसी परमभक्त हुई कि कलियुग जो हजारों कलङ्क व पीड़ासे भरा हुआहे करमैतीजी के निकट नहीं आया आनित्यपति को छोड़कर नित्य निर्विकार पति श्रीकृष्ण महाराजसे प्रीति लगाई व संसार की सब फांसें तृणके सदृश तोड़कर वृन्दावन में वास किया। निर्मलकुल जो परशुराम ब्राह्मण जो उनके पिताहैं उनके धन्य भागहें कि जिसके घर ऐसी जड़की जन्मी जिसकी बड़ाई ऋौर भिक्क सब भक्कोंने वर्णन करी श्रीकृष्ण महा-राज की छविपर करोड़ों कामदेव निछावर होते हैं ऐसा चित्तको लगाया कि उसी छवि के चिन्तन व ध्यान में मग्न रहतीं ऋौर ध्यान के सुखसे ऐसी ब्रानन्द व स्वाद लेतीं कि श्रीरमें न समातीं वसंसारका सब काम असार व फीका होगया। करमैतीजीका पति गवना लेने के निमित्त आया माता पिता ने गहने व कपड़े की अच्छी तैयारी करी करमैतीजीको शोच हुआ कि यह तन भगवद्भजन के हेतुहै शरीर के विषय भोग के सुख लेने के निमित्त नहीं है इस हेतु देहत्याग की इच्छा करी फिर शोचा कि भगवत् की प्रीति और भजन सब अर्थींपर मुख्यतर अर्थ है और जगत्की प्रीति व सम्बन्ध सब ऋनित्य है सो विना श्रीर भगवद्भजन नहीं होसक्रा इस हेतु देह का त्याग करना उचित नहीं भजन के विरोधियों का त्याग योग्य है यह विचार सिद्धान्त ठहराके जिस रातके भोर को गवना था उसी रातके आधी बीत्नेपर् भगवत की छवि में छकी हुई और उसी ध्यानरूपी रूप के साथ निर्भय निराली अकेली घरते निकलकर चल खड़ी हुईं प्रभात को चारों ओर आदमी ढूँढ़ने को दौड़े उनको आते देखकर एक मरे ऊँट के कङ्कालमें घुसकर छिपगई व कलियुग की पापों की दुर्गन्ध के बराबर मरे ऊँटकी दुर्गन्ध नहीं तुलसकी इसीकारण से वह दुर्गन्ध जनाई न पड़ी व भगवत्के शृङ्गार के अतर इत्यादि की सुगन्ध जो मन व प्राणके

मस्तक में समाई थी उसके कारण से भी कुछ दुर्गन्य का विकार न हुआ तीन दिन उसी कङ्काल में छिपी रहीं तीन दिन बीते उसमें से निक्लकर एक मेला गङ्गा नहाने को जाता था उसके साथ गङ्गाजी पर आई वहां स्नान करके गहने सब दान करिये जब मथुराजी में गईं वहां स्नान श्रौर यात्रा करी तब वहां से वृन्दावन में ब्रह्मकुएड पर निवास करके भगवत् के चिन्तन ऋौर ध्यान में रहने लगीं॥ करमैतीजी का विता परशुराम ढूंडता २ मथुराजी में पहुँचा एक मथुरावासी चौबे से पता पाय-कर वृन्दावन में गया उन दिनों में इतनी ऋषादी व कुञ्ज व बाग़ इत्यादि वृन्दावन में नहीं थीं वन सघन व हरियाली बड़ी थी एक बरगद के वृक्ष पर चढ़कर देखा कि करमैतीजी भगवत्ध्यान में विराजमान हैं वृक्ष से उतरकर उनके पास आया और अत्यन्त स्नेह से रोता कल्पता चरणों में लपटगया और कहनेलगा कि तुम्हारे चले आनेसे सेरी नाक कटगई कि भाईबन्धु कलङ्क लगाते हैं और सारे तेरा बोल मारते हैं अब घरको चलो अपने ससुराल में जाकर भगवद्भक्ति व सेवा पूजा किया करो यह वन है कोई जन्तु तुमको खायजायगा हमको दुःख होगा तुम्हारी माता जो मरने अटकी है तिसको जिलाओं। करमैतीजी ने उत्तर दिया कि निश्चय करके जिस २ तन में भगवद्धक्ति नहीं है वह तन सृतकप्राय है जो जीनेकी चाह है तो भगवद्भक्ति करनी चाहिये ख्रौर यह जो कहतेही कि नाक कटगई सो नाक पहलेहीसे तुम्हारे मुँहपर न थी वयोंकि मुख्य नाक भगवद्भजन व भक्ति है विना उसके हजारों नकटे कानकटे हैं शोच करो कि पचासवर्ष तुम्हारी अवस्था संसार के विषय विलास में बीत गई श्रोर कबहीं तृप्ति न हुई श्रव भी मोहरूपी नींद से जागी कि सब भोगविलास अनिस्य व तुँच्छ हैं अगवत् का भजन सार है सब बखेड़ा छोड़कर उसी ओर मन लगाओ इस थोड़ेही उपदेश से परशुराम का अज्ञान इस प्रकार दूर होगया कि जैसे सूर्य के उदय होनेसे अन्धकार का नाश होजाता है तबतक करमैतीजी ने एक भगवत्स्वरूप सेवाके निमित्त दिया व बिदा किया परशुराम घर आया भगवत्मूर्ति विराजमान करके -ऐसा मन लगाया कि सिवाय सेवा व भजन के दूसरी ओर तनक सुरति न रही व लोगों के यहां आना जाना सब किसीसे बोजना दृतरावना भी छोड़ दिया एकदिन राजा ने लोगों से पूछा कि परशुराम बाक्कण बहुत दिनों से हमारे पास नहीं आता उसका क्या समाचारहै। किसी मनुष्यने सब ब्लान्त

विस्तार से भक्ति व भजन का वर्णन किया राजा ने मनुष्य बुलानेको भेजा परशुराम ने कहा अब राजा से कुछ काम नहीं मनुष्य तन पाकर जो कार्य करना चाहिये तिसमें लगा हूं। राजा परशुराम की भक्ति और वैराग्यको विचार करके आप दर्शनों के निमित्त आया और उनकी सांची प्रीति भगवत् में देखकर और करमैतीजी की भक्ति और वैराग्यका वृत्तानत सुनकर प्रेमसे विह्वल होगया इच्छा हुई कि करमैतीजी का दर्शन करना चाहिये जो मेरे अच्छे भाग्य हों तो क्या आश्चर्य है कि आवें और देश को पवित्र करें इस आशा से वृन्दावन को गया और करमैतीजी के दर्शन किये देखा कि नन्दनन्दन महाराज की निश्चल और दह प्रीति में करमैतीजी उस अवस्था को पहुँचगई हैं कि कुछ कहने सुनने की वेर नहीं रही उस दशा में चलनेके निमित्त अधिक बोलचाल न करसका और करमैतीजी के मने करनेपर भी एक कु अकुटी करमैतीजी के रहनेके निमित्त बनवाकर चरणों को दण्डवत् करके फिर आया और भगवद्भजन में लवलीन हुआ अवतक कुटी करमैतीजी की बह्मघाट पर प्रकट है ॥

कथा नरसीजी की ॥

न्रसीजी महाराज का गुजरातदेश में और ऐसे कुल में कि स्मार्त धर्म के सिवाय जहां भगवद्भिक्त का निर्मूल पता न था और जो किसी को तिलक छापा धारण किये हुये देखते थे तो उसीकी निन्दा करते थे तहां जनम हुआ और ऐसे प्रमभागवत हुये कि उस देश के पापों को दूर करके सबको भगवद्भक्त करदिया शृङ्गार और माधुर्यकी उपासना में ऐसे हुये कि गोपिकाओं के तुल्य कहना चाहिये जूनागढ़ के रहनेवाले थे उनके मा बाप जब मरगयें तो भाई भावज के यहां रहने लगे एक दिन बाहर से खेलतेहुये घर में आये और भावज से पानी मांगा उसने अपनी दृष्ट प्रकृति के कारण से क्रोध करके उत्तर दिया कि ऐसाही कमाई करके लाया है जो पानी पिलाऊं नरसीजी को लजा के मारे जीना भारी होगया श्रीर शिवजी की सेवा में गये सात दिन तक विना अन्न जल शिवालय में पड़े रहे शिवजी महाराज ने विचार किया कि संसारी मनुष्य भी अपने द्वार ्पर पड़े हुये की रक्षा करता है श्रीर मैं जगत् का ईश्वर हूं इसहेतु साक्षात् -आकर दर्शन दिये और कहा कि जो इच्छा हो सो मांग नरसीजी ने विनय किया कि मुक्तको मांगने नहीं आता जो कुछ आपको प्रिय होय सो दी-जिये शिवजी को विन्ता हुई कि मुसको वह प्रिय है कि जिसको वेद भी

नेतिनेति कहते हैं श्रोर जिसका भेद श्रपनी परमाप्रिया पार्वतीजी को भी अच्छे प्रकार से नहीं बतलाया इस मनुष्यको तुरन्त कैसे बतला देवें फिर अपने वचन और इस बात को देखा कि इस मनुष्य के प्रभाव करके एकदेश कृतार्थ होजायगा इसहेतु अपना और नरसीजी का सखीरूप बनाकर वृन्दावन में आये देखा कि सब भूमि कञ्चनमयी रत्न जटित उसके बीचमें रासमण्डल व रासमण्डलमें असंख्य गोपिका और गोपिकाओं के बीच में सिंहासन श्रीर सिंहासन पर त्रियात्रियतम विराजमान हैं शोभा की चांदनी से करोड़ों चन्द्रमा की चांदनी फीकी दिखाई पड़ती है रास-विलास होरहा है ताल देकर कबहीं आप लालजी प्रियाजी को आर कबहीं प्रियाजी प्रियतमको सांगीत की गति सिखाते हैं श्रीर कबहीं पर-स्पर गलवाहीं देकर नृत्य ऋौर कबहीं परस्पर हाथ पकड़कर गान करते हैं **और कबहीं दूसरी गोपिकाओं के नृ**त्य व गानपर सावधान हैं और कबहीं हँसी व ठट्टो होता है पखावज व वीगा। अदि सब प्रकारके बाजे मिले ताल स्वरसे बजते हैं छहों राग रागिनियों सहित सखीरूपसे खड़े हैं नरसी-जीने जब यह समाज देखा तो कृतार्थ होगये दुःख सुख से उसी घड़ी अलग हुये और शिवजी की आज्ञा से मशाल दिखाने लगे वजिकशोर महाराजने प्रियाजी से कहा कि ऋाज यह सखी कोई नई ऋाई है प्रियाजी ने उत्तर दिया कि शिवजीके साथ है तब नटनागर महाराज ने मन्दमुसु-कान और कुपा की दृष्टिसे नरसीजी की ओर देखा और फिर प्रियाजी ने भी वचनसे सहाय किया तब आज्ञा हुई कि अब तुम जाओ और जो देखा है उसीका ध्यान ऋौर चिन्तन करते रहो जहां बुलाओगे तहां तुरन्त आऊंगा। नरसीजी भगवत् आज्ञा पाय परम आनन्दमें मग्न अपने घर को आये अलग एक घर बनाकर उसी समाज के ध्यान में रहनेलगे एक ब्राह्मणकी लड़की से विवाह होगया उसीसे एक बेटा दो लड़की उत्पन्न हुईं संसारमें भगवद्भक्ति को विख्यात किया जो साधु आते उनकी सेवा अच्छेप्रकार किया करते और रातदिन भगवद्भजन के सिवाय दूसरा कार्य नहीं था यह वृत्तान्त देखकर उनके सजातीय ब्राह्मण देष करके श्रृता ् करनेलगे परन्तु नरसीजी तो भगवदूप के समुद्र में मग्न थे श्रीर भगवत् सदा उनकीं रक्षा व सहाय के निमित्त प्राप्त रहते थे इस कारण से वे लोग कुछ न करसके एकबेर साधु आनि उतरे लोगोंसे पूछा कि हमको द्वारका की हुएडी करानी है कोई साहकार यहां है लोगोंने कुरहा व ठडेकी राहसे

नरसीजी को बतलाया और समभादिया कि जो वे न मानें तो तुम चरण पकड़लेना और बहुत विनय प्रार्थना करना। साधु आये और सातसो रपया नरसीजी के आगे रखकर चरण पकड़ लिये नरसीजी नाहीं करने लगे तो हाथ जोड़ २ प्रार्थना करनेलगे नरसीजी ने जाना कि किसी के बहकाने से आये हैं अथवा भगवत् ने श्त्रुलोगों के हृदय में प्रेरणा करके यह खर्च भेजवाया है तुरन्त हुएडी को लिख दिया और समभा दिया कि जिसके नाम हुएडी है उसका नाम सांवलसाह है उसीके हाथ में देना वे साधु द्वारका में आये और उस साहूकार को ढूंढ़ा पता न मिला लाचार भूंख प्याससे विकल नगरसे बाहर श्राये कि भोजन प्रसाद से छुट्टी करके तब फिर साहूको ढूंढ़ैंगे सांवलसाह महाराज ने विचार किया कि विना पक्के खोजके मेरा मिलना कठिन है परन्तु जो अधिक कष्ट ढूंढ़ने का देता हूं तो मेरी गुमास्तगरी और नरसीजी की साहूकारी में बट्टा लगता है इस कारण बड़ी पगड़ी, लम्बी धोती, नीचाजामा पहिन, कमर बांध, क़लम कानपर रख, एक वही बगल में दबा, साहुकाररूप बना और थैली रुपयों की कांधेपर रख जहां साधु टिके थे आये और पूछा कि नरसी-जी की दुगडी कौन लाया है साधुलोगों के तन में मानों प्राण पड़ गया श्रीर सब एकबेरही बोले कि महाराज ! हम लाये हैं श्रापको ढूंढ़ते २ हारगये आपने बड़ी कृपा करी कि आये। साहूने कहा कि किस वास्ते लजवाते हो हमको तुमको ढूंढ़ते कई दिन बीतगेये और नगरमें जो मेरा पता न मिला तो कारण यह है कि जो भगवत् का निज दास है सो मुमको जानता है साधों ने हुएडीको दिया श्रीर सांवलसाह ने नक़द रुपया देकर नरसीजी के नाम जवाब लिख दिया कि चिट्ठी आई रुपया रोक दे दिये मुमको अपना गुमास्ता जानकर कामकाज लिखते रहना साधुलोग यात्रा करके फिर नरसीजी के पास आये और वह चिट्ठी दीनी नरसीजी ने पूछा कि सांवलसाह को देख आये साधोंने कहा हां महाराज ! देख आये । न्रसीजी अतिप्रेम से मिले और साधों को जो यह वृत्तान्त मालुम हुआ तो वे भी प्रेममें रागिगये नरसीजी ने वह सब रुपया साधुसेवा में खर्च ्किया क्योंकि साहू का रुपया देना निश्चय है और उसके पास कोई ले-जानेवाला पहुँच नहीं सक्रा है सिवाय समधुसेवा के और कोई उपाय नहीं। नरसीजी की बड़ी लड़की के लड़का उत्पन्न हुआ और नरसीजी के घर से बुबक की सामां नहीं गई सास आदिक सब नित्य बोली मारतीं

व गालियां दिया करती थीं उस लड़की ने नरसीजी को कहला भेजा कि इस सास ने मुभको यातना में डाल रक्खा है जो तुमसे कुछ दिया जावे तो लेखावो नरसीजी एक पुरानी गाड़ी जिसके बैल खति दुर्बल व बूढ़े थे तिस्पर चढ़कर उस नगर के किनारे पहुँचे लड़की ने जो कङ्गाली देशादेखी तो नरसीजी से कहा कि जो तुम्हारे पास कुछ न था तो किस हेतु आये नरसीजी ने कहा कि चिन्ता का कुछ प्रयोजन नहीं अपनी सास के पास जाकर जो कुछ सामान छूछक का चाहिये सो एक काग़ज पर लिखा लेखावो सास ने कोध करके सारे नगर के वास्ते सामां पहिरने का व गहना सब लिख दिया। जब नरसीजी की लड़की फ़र्द लेकर आई तो नरसीजी ने फेर भेजा कि जो किसी के निमित्त कुछ झौर बाक़ी रह गया हो तो वह भी लिखकर भेजो सास ने रिस करके लिख दिया कि दो पत्थर भी भेज देना पीछे एक पुराने व टूटे दालान में टिका दिया व न्हाने के वास्ते जल भेजा सो ऐसा उष्ण कि हाथ न लगाया जाय भगवत् इच्छा से मेह बरसा जल शीतल होगया नरसीजी ने यथेष्ट स्नान किया श्रीर उस दालान में एक कोठरी थी उसके द्वार पर परदा डालकर भगवत्-कीर्तन आरम्भ किया भगवत् आप रुक्मिणीजी के सहित सब असबाब जो काग़ज पर लिखा था लेकर उस कोठरी में आये और रुकिमणीजी को साथ लाने का यह हेतु है कि पुरुषों के शृङ्गार पोशाक सामां तो मेरे अ।धीन है जो स्त्रियों की सामां में कुछ भेद पड़ेगा तो उसका दोष रुकिमणी-जी का समभा जायगा एक शङ्का यह उत्पन्न हुई कि नरसीजी शृङ्गार-उपासक थे उचित यह थां कि उनके इष्टदेव अर्थात् नन्दनन्दन महा-राज व राधिका महारानी आकर विराजमान होते रुक्मिगाजी व द्वारकानाथ महाराज क्यों आये ? उत्तर इसका यह कि नरसीजीने प्रिया प्रियतम के सुख समाज व विहार में दुचिताई डालना उचित न समका इसहेतु द्वारकानाथ व रुक्मिग्रीजी का स्मरण किया दूसरे यह कि भगवत् ने विचारा कि यह कार्य श्रृङ्गार के सम्बन्ध का नहीं है ग्रहस्थीधर्म के सम्बन्ध का है इस हेतु उस रूप से चलना चाहिये कि सब कार्य विवाह गवना लूलक भात इत्यादि की जिसने किया होय सो द्वारकानाथ व रुविमणीजी के रूप से प्रकट हुये पीछे नगर के बासी लोगों को सामां ओ-इने पहिरने की बँटनेलगी ओर ऐसे असबाब दिये कि किसी ने आंख् से भी नहीं देखे थे सबसे पीं है दो पत्थर चांदी सोने के दिये सारे नगर व देश

में नर्सीजी का यश ऐसा हुआ कि अवतक साधुसमाज में गायाजाता है पीछे नरसीजी अपने घरका चले एक स्त्री का नाम उस काग़जपर नहीं चढ़ा था छूटगया था उसको नरसीजी की लड़की अपनी पोशाक देनेलगी उसने हठ किया कि जिसके हाथ से सबने जिया है उसी के हाथ से ल्योंगी न्रसीजी ने अपनी लड़की के संकोचसे दोहराय के भगवत् को बुजाया श्रीर उसको भी सब असबाब दिया इस देने से नरसीजी की जड़की इतनी प्रसन्न हुई कि श्रीर में न समाई और अपने बाप की भक्ति देख कर अपने पति इत्यादि को त्याग कर दिथा नरसी जी के साथ चली आई भगवद्गजन में लगी। दूसरी लड़की ने श्रपना ब्याहही न कराया वह भी भगवद्भक्त होगई। जूनागढ़ जहां नरसीजी का घर था दो गानेवाले गाते फिरते थे कहीं एक कौड़ी उनको न मिली किसीने नरसीजीका नाम बतला दिया कि उनके घरसे कुछ अच्छीभाँति तुमको मिलेगा वे आयके नाचने गाने लगे नरसीजी ने समभादिया हम फ़क़ीर हैं हमसे क्या चाहते हो चले जास्रो उन्होंने न माना नरसीजीने कहा कि यहां केवल भगवद्भि साक्षात् है जो तुमको उसकी चाह होय तो मूड़ मुड़ाय के आजाओ उन्होंने तुरन्त शिर मुड़ालिया और नरसीजी की समाज में मिलगये नरसीजी की दोनों लड़की व दो गायन प्रेम ऋौर भक्ति से भगवत् का भजन ऋौर कीर्तन करके जो भाव भगवद्धक्ति ऋौर प्रेमके परमानन्द देनेवाले होते प्रकट किया करते नरसीजी का मामूं शाह लंगना में जूनागढ़ के राजा का दीवान था उसको नरसीजी का ब्राचरण ब्रच्छा न लगा ब्रौर राजा से मिथ्या पा-खएडी ठहरायके इस बात पर सन्नद्ध किया कि दएडी साधु श्रीर ब्राह्मणीं का समाज करके नरसीजी को इस नगर और देशसे निकाल देना चाहिये कि लोगोंको पाखएड में भुलाता है सो चार चोबदार नरसीजी को लेखाने वास्ते भेजे नरसीजी ने अपनी लड़िकयों और दोनों गायनों को कहा कि तुमलोग कहीं अलग होजाओ हम राजा के पास जाते हैं उन लोगों ने कहा कि राजा का क्या डर है ? हमभी साथ हैं सो सब भगवत्कीर्तन करते हुथे राजा की सभ! में छाये सब सभावालों के मुख की श्री नरसीजी के प्रताप से जाती रही परन्तु एक मिरडित ने पूछा कि स्त्रियों को साथ रखना किस पद्धति में लिखा है नरसीजी ने उत्तर दिया कि संब शास्त्र श्रीर पुराण और वेदों का सार भगवद्भक्ति है जिस किसीको कि भक्ति प्राप्त हुई वह पूरम भागवत और भगवदूप है क्या स्त्री होय क्या पुरुष स्रोर उस

का एक निमिष का सत्संग भगवद्भक्ति का देनेवाला है भगवत् ने श्रीमुख से आप मथुरावासिनी स्त्रियों की रलाघा करी और उनके पति मथुरा के ब्राह्मणों ने उनके भाग्य की बड़ाई करके कहा कि यह स्त्री परम बड़भा गिनी हैं कि भगवत् का दर्शन पाया और हमारी भवीज्ञता और वेदपढ़ने पर धिकार है कि भगवत् से विमुख हैं भागवतमें लिखा है कि वही बड़ा है और वही मुक्ति के योग्य है और वहीं सत्संगी है और वहीं सेवा करने वाला है कि जिसको भगवद्भक्ति है फिर भगवत्का वचन है कि मैं भक्ति के वश में हूं एकादशस्कन्ध में भगवत् का वचन है कि मेरा भक्न जो श्वपच भी है तो उन बड़े कुलीनों से कि जो भगवद्भक्त न हों बड़ा है तो जिस किसी को भगवद्भाक्ते लाभ हुई उसका स्त्री अथवा पुरुष अथवा छोटीजाति या बड़ीजाति कहना शास्त्रविरुद्ध है वह भागवत और भगवत् का प्यारा है शास्त्रों के सिद्धान्त और मुख्य तात्पर्य को समभकर जो भगवत् में मन को लगाये हैं सोई पिएडत व सर्वज्ञ हैं नहीं तो सब गुण व परिडताई तुच्छ है ऐसेही ऐसे उत्तर से सब सभा को निरुत्तर करिंद्या इस बोल बतराव में एक ब्राह्मण ने नरसीजी का प्रताप और ब्रूछक के देने का वृत्तान्त राजा से वर्णन किया राजा को विश्वास हुआ और चर्गों में पड़ा प्रार्थना करके विनय किया कि मेरे यह को पवित्र करिये अर्थात् यह में मेरे चलकर विराजमान हो कि मेरी क्रतार्थता हो राजा का आश्वासन व बोध करके नरसीजी चलेश्राये श्रीर भगवद्भजनमें लगे। श्रीमूर्ति भगवत् की जो विराजमान थी नित्य उस स्वरूपके सम्मुख भजन व कीर्तन किया करते थे श्रोर जिस समय राग केदारा गाते थे उस समय भगवत् प्रसन्न होकर अपने गलेकी माला दिया करते थे एकवेर साधुसेवा का प्रयोजन पड़ा केदारा रागिनी को साहूकार के यहां गिरों रखदिया कि जबतक रुपया न देंगे तबतक केदारा भगवत् को न सुनावेंगे उसी समय में शत्रु लोगों ने राजा को बहकाया कि नरसीजी की बड़ाई व श्लाघा व्यर्थ फैल रही है एक कचे धागे में फूनों की माला भगवत् को पहिनाय देता है और वह माला फूलोंके भार से आप टूटपड़ती है राजा परीक्षा लेने पर हुआ राजा की माता भगवद्भक्त थी उसने बहुत समकाया परन्तु कुछ न माना एक मोटे रेशम के डोरेमें माला को बनवाया और भगवत् को पहिनाकर नरसीजी से कहा कि हंमभी तो देखें कि भग्नवत् तुमको माला किस प्रकार देते हैं नरसीजी ने कीर्तन आरम्भ किया एक केदारा छोड़ और सब राग

गाये परन्तु भगवत् प्रसन्न न हुये और न माला दीनी तब तो नरसीजी ने बोली मारना प्रारम्भ किया कि नितान्त ग्वालबाल हो एक माला के हेतु ऐसी क्रपणताई को अङ्गीकार करितया है कि छाती से लगा रक्खी है श्रीर सिवाय उस केदारा के किसीभांति प्रसन्न नहीं होते विष्णुनारायण बड़े बुद्धिमान् हैं कि सारे संसार का पालन करके अपने किंकरों की वाञ्छा पूरी करते हैं मेरे भाग्य में तुम ग्वालबाल लिखगये कि एक माला के नि-मित्त यह दशाहै और इस उदारताईपर विशेष यह है कि अपने से अलग भी नहीं होने देतेहैं। अपने मुख और अङ्गन की अनूप छिन को दिखाकर वशी व आधीन करिलया है और इस तुम्हारी कृपणता पर मेरी क्या हानि है ? तुमहीं को कलङ्क लगेगा जब आप श्रीजीने यह बोली मारना सुनितया तो नरसीजी का रूप बनाकर ऋौर उनका रुपया लेकर उस साहूकार के घरगये वह साहूकार अभागा नींद में था उसने कहदिया कि मेरी स्त्री को रुपया देकर लिखना अपना निकलवाय लेजाव जब स्त्री के पास गये तो उसने दगडवत् श्रौर प्रतिष्ठा किया व रुपया लेकर लिखना फेरदिया पीछे कुछ भोजन करवाकर बिदा किया साहूकारकी स्त्री को जो दर्शन हुये तो कारण यह है कि एकवेर उसस्त्रीने नरसीजीसे बहुत प्रार्थना करके विनय किया था कि भगवत् के दर्शन करादो तब नरसीजी ने वचन प्रबन्ध किया था सो नरसीजी के वचन को भगवत् ने पूरा किया इसहेतु दर्शन हुये जब भगवत्के ऋ।गे राग केदारा ऋलापा तो कागज नरसीजी के गोद में डालदिया नरसीजी देखकर प्रसन्न हुये और ऐसा उस रागको गाया कि ख्रौर दिन तो माला भगवत् के गलेसे अलग होजाया करती थी उसदिन भगवत्मृर्ति ने ऋपने हाथ से नरसीजी को पहिनाई सबने जय जयकार किया ऋौर राजा दढ़ विश्वासयुक्त होकर चरणों में पड़ा सब दुष्ट लजित हुये और भगवद्भिक का विश्वास करके भगवत्शरण होगये भगवत् ने जो विशा केदारा गाये माला क्रपा न की तो कारण यह है कि पहले तो नरसीजी के मनसे वड़ाई व प्रेम उस केदारा रागिनी की जाती रहती सिवाय इसके साहूकार व और दूसरे लोगों को उस रागिनी का विश्वास न रहता और नरसीजीने भाला मिलनेहेतु व दिखावने सि--छाई के जो हठ.किया तो कारण यह है कि उस देश में भक्ति का प्रचार नहीं था और यह प्रभाव सिद्धता का देखने से चंद्रत लोगों ने भक्ति को अङ्गीकार किया जो इस सांची भक्तिकी परीक्षा में कुछ अवर्थ प्रकट होतां

तो सबलोग बे विश्वास होजाते श्रीर भक्ति का प्रचार उस देश में न होता। एक जाह्मण लड़की के विवाह के निमित्त लड़का ढूंढ़ता जूनागढ़ में आया कोई लड़का रुचि के अनुकूल न मिला किसीने नरसीजी का पता बत-लाया कि उनका लड़का बहुत सुन्दर है उस ब्राह्मण ने नरसीजी का ल-इका जो देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और तुरन्त तिलक विवाह का कर दिया नरसीजी ने कहा कि हम कङ्गाल हैं तुम किसी धनवान के घर विवाह करो वह ब्राह्मण नरसीजी की बड़ाई व विनय करके शीघ अपने नगर में पहुँचा व लड़की के बाप से सब बुत्तान्त कहा वह लड़कीवाला नरसीजी का नाम सुनकर बहुत अप्रसन्न व क्रोधवन्त हुआ और उस बाह्मण से कहा कि यह लड़का अङ्गीकार नहीं है टीका फेरलावो ब्राह्मण ने कहा कि जिस ऋँगुली से विवाह का तिलक कर आया हूं उसको जो काटडालो तो कुछ चिन्ता नहीं है परन्तु सम्बन्ध नहीं फिर सकेगा वह लड़कीवाला लाचार हुन्ना न्नीर कहनेलगा कि लड़की के भाग्यमें जैसा हैं वैसा निश्चय करके होगा शोच करना प्रयोजन नहीं विवाह में ऐसा दायज देदेवेंगे कि नरसीजी को धनाट्य करदेंगे जब विवाह का दिन नि-कट आया तब उसने लग्नपत्रिका भेजी नरसीजी ने उसको कहीं डाल दिया और निर्मल विवाह की चर्चा व कबहीं चिन्तन न किया ज्यों के त्यों भजन और कीर्तन में लगेरहे चारदिन जब विवाह के रहगये और नरसीजी ने कवहीं विवाह का नाम भी न लिया तो श्रीकृष्णस्वामी और रुक्मिणी महारानीजी विवाह के कार्य सँवारने के निमित्त आये रुक्मिणी जी तो स्त्रियों के कार्य सँवारने में लगीं और आप भगवत् नरसीजी के करने योग्य कार्यों में लगे। स्त्रियों ने वित्राह के गीत गाना इत्यादि आरम्भ किया व ठौर २ मिठाई व पकवान बननेलगे ख्रौर नौबत बजने लगी श्रीरुक्मिम्ए।जी ने अपने हाथ से लड़के के भालपर तिलक किया कि जिसको चित्रमुख अथवा मुखमगडन अथवा मुखट कहते हैं और आप श्रुङ्गार करके घोड़े पर चढ़ाया और जिस र जगह जो र नेग दान दक्षिणा का उचित था सो दशगुणा किया फिर ज्योंनार हुई असंख्य ्त्रादमी ञ्राये ब्राह्मणुलोगों ने स्पद्धी व द्वेषके कारणुसे इतनी मिठाई . व पकवान लिया कि पोट बांध बांधकर घर लेगये फिर बरात की तैयारी हुई असंख्य रथ, घोड़े, हाथी व पालकी इत्यादि पर सुन्दर २ धुरुष सोग चढ़े जब बरात चंड़ी तो भगवत ने नरसीजी का हाथ पकड़ के

आज्ञा किया तुम भी साथ चलो गुप्तमें यद्यपि हम साथ हैं परन्तु प्रकट में तुम सब कार्य करते रहो नरसीजी ने कहा कि महाराज ! आप जानें और आपका काम जाने मुक्तको ताल बजाना और आपका कीर्तन आता है सो यह काम जहां चाहो तहां लेलो भगवत् ने विचारा कि सिवाय अजन कीर्तन के नरसीजी से कुछ काम न होगा तो श्रापही सब कामों के अधिष्ठाता हुये और बरात समधी के नगरके समीप पहुँची उस स-मधी ने बरात के आने के पहले अपने आदमी भेजे थे कि दिन विवाह का आपहुँचा है जो लड़का और दो चार आदमी आते हों तो ले आवो उन लोगों ने जो बरात ऐसी भारी देखी तो लोगों से पूछा कि यह बरात किसकी है। बरातियों ने कही कि नरसीजी महात्मा की है वह लोग समधी के पास आये और बरात की भीड़ और शोभा का वृत्तानत वर्णन किया समधी ने जो नरसीजी को कङ्गाल समभालिया था और कुछ सामान तैयार नहीं किया था उन लोगों से कहा कि क्या मेरी हँसी करते हो उन लोगों ने कहा हँसी नहीं सत्य कहते हैं तब तो समधी की बुद्धि उड़गई श्रीर जो ब्राह्मण टीका देश्राया था उसको देखने के निभित्त भेजा वह बरात को देखकर ऋत्यन्त प्रसन्न व आनन्द हुआ और आयके समधी से कहने जगा कि इतनी बरात आती है कि तुम अपना सारा धन लगाने से घोड़ों को घास नहीं देसक्नेही जिस श्रोर दृष्टि जाती है सिवाय बरात के कुछ नहीं देख पड़ता समधी घबराकर आप देखने को गया बरात को देखकर शोच में पड़ा, धन का अहंकार दूर हुआ, मर्याद रहनी कठिन समभी, लाचार व दीन होकर तिलक चढ़ानेवाले ब्राह्मण के चरगों में पड़ा कि अब मेरी मर्याद सिवाय तुम्हारे और किसीसे नहीं रहसकी वह ब्राह्मण उसको नरसीजी के पास लेगया उसने जातेही नरसीजी के चरण पकड़िलये और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कुपा करो और मुक्तको और मेरी मर्याद को रखलो यह कहकर रोनेलगा व फिर चरण पकड़ लिये नरसीजी उससे मिले और भगवत् के दर्शन कराये श्रीर उसकी आश्वासन करी कि दोनों श्रोर की लजा व मर्याद इन महाराज के आधीन है यह समभाकर बिदा किया भगवत् ने आप, दोनों ओर का कार्य सम्हाला और इस धूमधाम से विवाह हुआ। के वर्णन नहीं होस्का जब विवाह करके नरसीज़ी घर आये तब भगवृत् द्वारका को पधारे और भगवद्भक्ति के प्रताप का यूश सारे संसार में व्याप्त

हुआ यह प्रसंग नरसीजी का पढ़ सुनकर जिसको भगवत् चरगों में प्रीति उत्पन्न न होवे तो उससे अधिक भाग्यहीन और कोई नहीं क्योंकि यह चरित्र अच्छे प्रकार से बोध करता है कि भगवत् की शरण होनेसे कुछ विन्ता संसार व परलोक की नहीं रहती आप भगवत् सब पूर्ण करते हैं॥

कथा हरिदासजी की।

स्वामी हरिदासजी सब शृङ्गार उपासकों के शिरमीर हुये और उपा-सना में दहू धार्णा जैसी उनको हुई उसका वर्णन नहीं होसका अपने समय में अद्वैत थे सखीभावना से अनुक्षण प्रिया प्रियतम के सुखसमाज श्रीर नित्यविहार में मिले रहते थे श्रीर प्रिया प्रियतम कुञ्जविहारी राधा-रमण राधाकुष्ण नाम जिह्वापर रहता था मिक्क का प्रताप यह था कि देश देश के राजा दर्शन की आशा करके द्वार पर रहते थे भगवत् भोग लगने के पीछे मयूर व बन्दर इत्यादि को देखते तो बड़ी प्रीति से भोजन कर-वाते इस भाव से कि नटनागर महाराज उनसे खेल व दिल्लगी करते हैं अौर जिनके कीर्तन और गानविद्या के सम्मुख गन्धर्व भी लिजित थे कोई सेवक स्वामीजी के निमित्त अति उत्तम विष्णुतैल अर्थात् अतर बड़े परिश्रम से लाया उस समय स्वामीजी यमुना के पुलिन में बैठे थे शीशा लेकर सब अतर उस रेत में डालदिया उस सेवक को बड़ा दुःख व शोच हुआ और मन में कहनेलगा कि स्वामीजी ने मर्याद व गुण इस अतर का न जाना। स्वामीजी उसके मन की सब जानगये उसको कहा कि विहारीजी महाराज के दर्शन कर आवो। वह पुरुष जब मन्दिर में आया तो सारा मन्दिर सुगन्ध की लपट से भरा पाया ऋौर जब विहारीजी के दर्शन किये तो भगवत् की पोशाक शिर से पांवतक सब अतर में भीगी देखी तब तो विश्वास हुआ और अपनी अज्ञानता से लिजत होरहा। सब शीशा अतर भगवत् पर डालनेका हेतु यह है कि हरिदासजी ध्यान में भगवत् से होरी खेलते थे भगवत् ने हरिदासजी पर रङ्ग व गुलाल डाला स्वामीजी के हाथ में उस घड़ी यह शीशा अतर का आयगया कि रङ्गकी जगह उस शीशे को भगवत् पर डाल दिया। कोई एक पुरुष स्वामीजी के पास सेवक होनेको आया और पारसमिण भेंट की स्वामीजी ने जाना कि इसको पारसमिश बहुत प्यारी है जबतक उसमें से प्रीति न जायगीं तबतक प्रिया प्रियतम में प्रीति कब होगी इस हेतुसे उसको आज्ञा दी . कि यह पारसमिण यमुनाजी में डाज़दे उसने आज़ा के अनुसार यमुना में उस मिं को डालिदिया परन्तु यह शोच मन में रहता था कि जो वह पारस रहता तो साधुसेवा और भगवत् के शृङ्गार की सामां की तैयारी अच्छेप्रकार होती। स्वामीजी ने देखा कि अवहीं उस पत्थर की प्रीति नहीं गई इसहेतु अपने साथ वन में लेगये और हजारों पारसपाषागा दिखलाकर कहा कि जितने त्रिलोकी के ऐश्वर्य और जितनी स्वाद की चाहना भीतर व बाहर की है सब भगवत् प्राप्ति के पन्थ के ठग हैं और जबतक सबस्रोर से प्रीति दूर करके भगवचरणों में मन नहीं लगता तबतक भगवत् का परमानन्दे प्राप्त नहीं होता इस हेतु सब ओर से मन को खींचकर भगवत् भें लगाना चाहिये और जो पारसपाषाण प्यारा है तो जितना तुमको क्षाम हो उठाने । वह सेवक चरणों में पड़ा श्रौर मन को एकाय करके भगवत् के भजन स्मरण में लवलीन हुआ। अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारा गुरु गानविद्या का कौन है ? उसने स्वामी हरिदासजी को बतलाया। बादशाह को स्वामीजी के दर्शन की बड़ी उत्क्रएठा हुई श्रीर तानसेन के साथ तानपूरा लेकर दर्शन पाया तानसेन ने एक पद गाया और जानबूभके दो एक जगह तालस्वर में अशुद्ध किया स्वामीजी ने तानपूरा लेकर आप उस पद को गाया कि जितने लोग सुनते थे सब भगवत् स्वरूप में लय होरहे। जब बादशाह डेरे पर आया तब उसी पद के गानेकी आज्ञा तानसेन को दी जब उसने गाया तो जो रस स्वामीजी के मुख से पाया था सो न मिला कारण इसका तानसेन से पूछा उत्तर दिया कि स्वामीजी तो उसके साम्हने गाते थे कि जो सबका स्वामी ऋौर पालन करनेवाला है ऋौर में तुम्हारे सा-म्हने गाताहूं बादशाहने यह वचन उसका स्वीकार किया। बिदाके समय स्वामीजी से बादशाह ने विनय किया कि कुछ सेवा की मुक्तको आज्ञा होय स्वामीजी ने कहा कुछ प्रयोजन नहीं जब बहुत हठ किया तो स्वामी जीने दिव्य व्रजभूमि दिव्यनेत्र से बादशाह को दिखलाई कि वह वृत्तान्त धामनिष्ठा में लिखागया पीछे बादशाह चराएँ। में पड़ा व प्रार्थना की कि जो किसी सेवा के योग्य यद्यपि नहीं हूं परन्तु कुछ स्वल्पसेवा के नि-मित्त भी आज्ञा होय तो मैं कृतार्थ व धन्यभाग्य होजाऊं। स्वामीजी ने कहा कि पहले बन्दरों के निमित्त कुछ चना पहुँचता रहे, दूसरे बजभूमि के वक्ष और शाखा कोई काटने न पावे, तीसरे तुम फिर कबहीं हमारे पास न आना। बादशाह ने आज्ञा पालन किया ।

## कथा रत्नावलीजी की।

रत्नावलीजी भगवद्भक्तों में राजा हुईं। भगवत्कथा, कीर्तन, सत्संग, उत्साह और भगवत् शृङ्गार में अनुक्षण लवलीन रहती थीं पति के स्नेह का तनक चिन्तन न था भगवत् प्रीति ऋौर भक्ति को मुख्य समभकर अपने विश्वास से चलायमान न हुई अपने प्रेम और भिक्त को अच्छे प्रकार निवाहा सत्य करके अँधेरे घर की चांदनी हुई । राजा मानसिंह आमेरके अधिपति तिसके छोटेभाई माधवसिंह तिसकी रानी थीं। एक सहेली भगवद्भक्ति में पगी हुई भगवत् का नाम नवलिक्शोर्, नन्द-किशोर, बजचन्द्र, मनमोहन व विहारीजी इत्यादि कहकर प्रेम से आँखों में जल भरलाती और प्रसन्न हुआ करती रानीजी ने जो भगवत्के नाम सुने तो स्नेह उत्पन्न होगया और सहेली से पूछा कि वारंवार किसका नाम लेती है जो मेरे मन को अपनी ओर बल से खींचते हैं। सहेली ने उत्तर दिया कि तुम क्या पूदती हो अपने सुख व सुहाग में लवलीन रहो भगवद्भक्तों की कृपा से यह अनमोल रल मुक्तको प्राप्त हुआ है रानी-जी को और अधिक प्रेम भगवत् का उत्पन्न हुआ और सहेली से पूछा कि किसी प्रकार वह मनमोहन महाराज मुक्तको भी मिलेंगे। सहेली ने जो प्रेम रानीजी का देखा तो भगवत् के चरित्र रानी को सुनाधे और भगवद्भक्त जो रसिक व शृंगार उपासक हुए हैं तिनकी कथा कही। रानी जी ने उस सहेली का सेवा टहल करना छुड़ा दिया व गुरु के सदश स-मका और मर्याद बहुत करनेलगी और भगवचरित्र दिनरात सुना करती जब अच्छे प्रकार मन भगवंत् के चरित्रों में लगा तो दर्शनों की चाहना हुई श्रीर सहेली से कहा कि ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए जिसमें भगवत् के दर्शन होयँ कि प्राण सुखी रहें क्योंकि वह मनमोहन मनमें समागया है। सहेली ने कहा कि उसके दर्शन बहुत कठिन हैं हजारों ऋषीश्वर इत्यादि घरबार व राज ऐश्वर्य त्याग करके धूर में लोटते हैं श्रीर दर्शन नहीं पाते परन्तु श्रेम से वह मिलता है सो तुम भक्ति श्रीर भाव से भगवत् सेवा अङ्गीकार करो और शृंगार व रागभाग में लवलीन रहा करो। रानीजी ने नीलमाणि का स्वरूप भगवत् का विराजमान किया अौर बड़ी भक्ति और भाव से सेवा में लीन हुई भांति २ के शृंगार और रागभोग और नानाप्रकार के लाड़ लड़ाने को आरम्भ किया थोड़े दिन में उस पदवी को पहुँच गई कि स्वम में भगवत् से बातचीत हुआ करती

निश्चयकर करोड़ों उपाय श्रीर योग यज्ञ व तप व दान इत्यादि से प्रेम की राह कुछ निराली है पीछे यह काङ्क्षा हुई कि भगवत् के साक्षात् दर्शन होयँ उसी सहेली से मन की बात कहीं। उसने उत्तर दिया कि अपने महलके निकट एक मकान बनवाओ और चारों ओर अपने मनुष्य सावधान करो कि जो कोई भगवद्भक्त व साधु आया करें उनको ले आ-कर उस मकान में टिकाया करें और भोजन इत्यादि को सेवा अच्छे प्रकार होती रहे और तुम परदे में बैठकर उनके दर्शन किया करो इस उपाय से विश्वास है कि ब्रजिक्शोर महाराज के दर्शन होजावेंगे। रानीजी ने वैसाही सब किया और साधुसेवामें बिरहिन व प्रेम मतवालियों की भांति दिन काटने लगीं । एकबेर निज अजभूमि के रहनेवाले साधु आय गये कि युगलिक शोर महाराज के रँग में रँगे हुये थे उनके दर्शन और बोल बतरान से रानी थिकत होगईं और सहें ली से पूछा कि इस शरीर में वह कौन अङ्ग है कि जिसकी लजा से सत्संग व साधुसेवा में व्यवधान पड़ता है मेरे देखने में सब अङ्ग बराबर हैं भगवत् स्वरूप के रस से परम आनन्द के रस में मन्त होना यही सार है और सब असार और तुच्छ है यह कहकर जहां भगवद्भक्त थे तहां चली आई उस सहेली ने मना भी किया पर न माना आयकर चरण पकड़के दण्डवत् किया अरे बड़ी दीनता व अधीनतापूर्वक अपने हाथ से भोजन कराने और सेवा करने का मनोरथ करके विनय किया कि जो आज्ञा होय सो करें उस समय के प्रेम की दशा रानीजी की लिखने व वर्णन करने में नहीं आय सक्री और किस प्रकार वर्णन होसके कि प्रेम से नेम नहीं रहता अपने हाथ में सोने का थाल भगवत् प्रसाद को लेकर सबको भोजन कराया और पानदिया और चरणों में पड़ी। हरिभक्त यह सेवा और प्रेम रानीजी का देखकर प्रेमसे विह्वल होगये जब सब परदा व संकोच रानीजी ने उठा धरा तो नगर में शोर हुआ और लोग देखने को आये महल पर मुसदी तैनात था उसने राजा को सब वृत्तान्त लिखा कि रानीजी ने निर्भय होकर सब लजा को दूर किया और मुगडी अर्थात् वैरागियों के साथ बैठती हैं। राजा ने जो पत्र पढ़ा और हलकारे.की जवानी सब सुना तो जल बल कर भस्म होगया संयोगवश कुँवर प्रेमिसंह जो रत्नावली के पेट से जन्मा था अपने बाप को सलाम करने इस स्वरूप से आया कि भाल पर तिलक अभैर गले में क्र गठी व माला थी जिस समय आयकर सलाम किया व

लोगों ने साधुत्रोंके स्वरूप से कुँवरके त्रानेका वृत्तान्त निवेदन किया तो माधवसिंहने उस कुँवरको मुग्हीं के अर्थात् वैरागिन का बेटा कहा और यह कहकर महल में चलागया। प्रेमसिंहको अपने वापके क्रोध करनेकी चिन्ता उत्पन्न हुई लोगों से कार्ण पूछा सब वृत्तान्त सममने पछि विचार किया कि जो हम साधुहैं तो इससे अच्छा और क्या है भगवद्भक्ति अङ्गीकार करनी चाहिये। अपनी माता को लिख भेजा कि जो तुम्हारी प्रीति भगव-चरणोंमें सांची है तो राजाने आज सभामें हमको मुएडीका कहा है उसको सत्य करना चाहिये श्रोर मृत्युको शिरपर पहुँचा जानकर किसी प्रकारका शोच योग्य नहीं। रानीने वह पत्री पढ़ी और भगवद्भक्ति के रंग में रंगीन होकर उसी घड़ी शिरके केश जो अतर फुलेल से भीजे थे दूर किये और पहले साधुत्रोंको मोजन इत्यादि सेवा करके महलोंमें चलीजाती थी उस दिनसे महल का जाना बन्द किया साधुसेवा के स्थान में रहने लगी और राजाकी श्रोर से जो कुछ खर्च के निमित्त बंधान था तिसका लेना छोड़ दिया और अपने पुत्र प्रेमसिंह को लिख भेजा कि आज मुएडी होगई तुम आनन्द से रहो। प्रेमसिंह बहुत आनन्दित हुये लोगों को इनआम दिया और नौबत बजवाई। राजा माधविसह ने लोगों से पूछा कि आज कुँवर प्रेमसिंह को किस बात की खुशी है। लोगोंने कहा कि पहले तो रानी-जी ने मुएडी का स्वांग बना रक्खा था अब आपने जो कुँवर प्रेमसिंह को मुएडी का कहा तो रानीजी सची मुएडी होगई और केश शिरके दूर किये। राजा सुनकर महाकोध में आया और कुँवर व उसकी माता का घातक शत्रु होगया व हथियार बाँधकर फ़ोज लेकर कुँवर के मारने के निमित्त सवार हुआ। कुँवर ने जो यह इतान्त सुना तो वह भी युद्धपर आरूढ़ हो-गया श्रीर संयोग मारकाट की निकट पहुँच गई थी कि राजमन्त्रियों ने राजा को समकाया कि बेटे पर मारने की कमर बांधनी उचित नहीं बड़ा दुर्यश सारे संसार में होगा और उधर कुँवर प्रेमसिंह को समकाया कुँवर ने उत्तर दिया कि संसार के विषय भोग के हेतु हजारों लाखों शरीर धारण किये फिर वे शरीर जाते रहे जो एकबेर भगवत् की राह में यह तन जाय तो इससे दूसरा क्या उत्तम है ? राजमन्त्रियों ने चरण पकड़ित्वे और विनय व प्रार्थना की तब यह ठहरी। के जो माधवसिंह कमर ख़ोलकर अपने मकान पर चलाजावे तो हमको भी विना प्रयोजन युद्ध करना अङ्गीकार नहीं है सो ऐसा ही हुआ। राजिके समय राजा माध्वसिंह रानीके मारने के

हेतु दिल्ली से कूच करके अपने नगर में आया और लोगोंसे सब वृत्तान्त सुनके अपने महल में गया। मन्त्रियों से मन्त्रणा किया कि रानी ने हमारी नाक को काटलिया ऐसी स्त्री के वध करने में कुछ पाप नहीं होता सो वध करना चाहिये। एक बुद्धिमान् ने मन्त्र दिया कि तरवार इत्यादि से मारना उचित नहीं जहां रानी रहती हैं तहां नाहर को छोड़वादों कि रानी को मार देवेगा। सबको यह मन्त्र पसंद हुआ और प्रभात को यह बात करी उस समय रानी भगवत्सेवा करके उठी थी और भगवदूव के प्रेम का जल श्रांखों में था। उस सहेली ने कहा कि देखो नाहर श्रायो। रानी ने देखकर कहा कि यहां नाहर का क्या काम है ? नृत्सिंहजी पधारे हैं श्रीर अत्यन्त भक्तिभाव से सम्मुख आई दग्डवत् व विनय करके कहा कि आज धन्य मेरे भाग्य हैं जो दर्शन दिये भगवत् ने जो यह शुद्धभाव देखा तो उस नाहरही में अपना नृसिंहरूप दिखाया रानीजी ने पूजन किया और फून व माला इत्यादि अर्पण करके आरती को किया भगवत् ने विचारा कि पूजा को तो करालिया परन्तु काम भी तो नृतिंह का करना चाहिये इस हेतु नृसिंहजी के सदश कि हिरगयकशिपु के मारने के समय खम्भ से भयंकर-रूप प्रकट हुये थे मन्दिर से बाहर आये और जो लोग विमुख थे उनको मारकर निकल गये। माधवसिंह को यह सब सुनने में आया और रानी का वृत्तान्त सुना कि ज्यों की त्यों भजन में अ।नन्द हैं तबतो विश्वास हुआ व अधीन होकर आया भूमि में गिरकर साष्टाङ्क दगडवत् किया। उस सहेली ने विनय किया कि राजाजी दग्डवत् करते हैं। रानीजी ने कहा कि जालजी महाराज को दएडवत् करें। फिर विनय किया कि एक निगाह देखनी चाहिये। उत्तर दिया कि ये आँखें एक आरे लगी हैं दूसरी अोर निगाह नहीं होसकी। राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि राज्य व खजाना सब आपका है जो मन में आवे सो करो। रानीजी ने कुछ साव-धान होकर उत्तर न दिया भगवद्भजन में लगीरहीं। एक बेर राजा मान-सिंह व मायवसिंह दोनों एक बड़ी गहिरी नदी के पार जाते थे नाव डूबने लगी और मल्लाह वेवश होगये दोनों घबराये श्रीर राजा मानसिंह ने माधविसंह से कहा कि अब कौन उपाय करना चाहिये। माधविसंह ने रानी की माक्रिका वृत्तान्त सब कहा श्रौर फिर ध्यान रानींजी का किया उसी घड़ी नाव किनारेपर लिग गई और दोनों का मानो नया जनम हुआ। राजा मानसिंह को बड़ी बाह दर्शन की हुई जब आया तो पहले रानीजी के दर्शन को गया दीन व अधीनता से बिनती करी ओर मन में हड़ विश्वासयुक्त हुआ॥

कथा निषाद की॥

भीलोंके राजा निषाद की कथा सब रामायगों में विस्तार करके लिखी है यहां सूक्ष्म करके लिखी जाती है। जब श्रीरघुनन्दनस्वामी दश्रथ महाराज की आज्ञा से वन को गये तब श्रुङ्गवेरपुर में कि अब सीरीर वि-ख्यात है वहां के राजा गुहनामा निषाद थे तहां पहुँचे । निषाद रघुनन्दन स्वामी के आगमन का समाचार सुनतेही भेंट व नजर लेकर आये और रूप अनूप व छवि माधुरी का दर्शन करके मन व प्राण से आसक्ररूप होगये और उसी घड़ी से सिवाय उस रूप और दर्शन के कुछ सुधि अपने व बिराने की न रही जब रघुनन्दनस्वामी चित्रकूट को पधारे ऋौर निषाद को बिदा किया तो बेसुधिबुधि होकर उसी रूप के ध्यान में रहनेलगे जब भरत महाराज रघुनन्दनस्वामी से मिलने के निमित्त चित्रकूट को चले और निषाद को समाचार पहुँचे तो संदेह हुआ कि मेरे स्वामी व परम प्रियतम से लड़ने के हेतु यह सेना जाती है तब प्राण देने को उद्यत होगये श्रोंर तनक भय उस सेना कटीली का न किया फिर जो वृत्तान्त भक्ति श्रीर मनकी निष्कपटता भरतजी का जाना तो भरतजी से मिले श्रीर चित्रकूटतक साथ चलेगये जब वहां से फिर आये तो भगवत् के वियोग से ऐसे विकल व बेचैन हुये कि रोते रोते आँखों से रुधिर बहने लगा अौर उस भगवत् ध्यान में अपने और बिराने की सुधि जातीरही फिर मन में विचार करनेलगा कि मुक्तसे मीन इत्यादि जन्तु जल के हजार-गुना अच्छे हैं कि अपने प्राणिप्रयतम से बिछुड़ते ही मरजाते हैं नितान्त फिर दर्शन मिलने की आशा करके रहे परन्तु यह न हुआ कि इन आँखों से सिवाय उस रूप अनूप के और भी कुछ देखना चाहिये इसहेतु आँखेँ बन्द करके उसी रूप के चिन्तवन श्रीर ध्यान में रहे। चौदह वर्ष पीछे जब रघुनन्दनस्वामी आये तो विश्वास न आया और कहने लगे कि ऐसे मेरे भाग्य कहां हैं कि फिर भी उस रूप को इन आँखिन से देखूं। श्रीरघु-नन्दनस्वामी अपार प्रीति देखकर आप आये और उठाकर अपनी बाती से लगाया उस घड़ी निषाद ने आँखेँ खोलीं और अपने स्वामी परम प्रियतम के दर्शन करके दोनों लोक में कृतार्थ हुये।।

## कथा बिल्बमङ्गल की ॥

बिल्वमङ्गलजी श्रीकृष्णस्वामी की कृपा के पात्र आनन्दस्वरूप परम भागवत हुये। करुणामृत व गोविन्दमाधवयन्थ और स्फुट स्तोत्र संस्कृत में ऐसे रचना किये कि रसिकभक्तोंको हार श्रीर माला के सदशहैं। चिन्ता-मिण के संग को पाकर व्रजसुन्दारियों के विहार व परम आनन्द को वर्णन किया। दक्षिणदेश में कृष्णवेणानदी के निकट के रहनेवाले थे ऋौर चिन्तामियानाम वेश्याके प्रेममें ऐसे आसक्त थे कि संसार की लजा शरम छोड़कर दिनरात उसीके प्रेम में फँसेहुथे उसीके घर रहा करते थे। जातिके ब्राह्मण थे। पिता के श्राद्ध के दिन कर्म करते और ब्राह्मण जिमाते दिन थोड़ा रहगया विकल होकर चले वह वेश्या कि नदी के उस पार रहती थी जब नदी पर पहुँचे तो बाढ़पर देखा और नाव इत्यादि उतरने की सामां कुछ न पाई तो अत्यन्त बेचैन हुये और विना अपने प्रमी के जीना व्यर्थ समसकर नदी में कूद पड़े कुछ सुधि अपने व बिराने की न थी उसी वेश्या के मिलने का ध्यान था जब नदी में डूबनेलगे तो एक मृतक वहां बहा जाता था उसको पकड़िलया श्रीर विचारा कि उसी महबूब ने नाव भेजीहै उस पर चढ़कर किनारे पहुँचे वहां से गिरते पड़ते बड़े वेगसे उस वेश्या के द्वारपर पहुँचे आधी रात थी व द्वार बन्द था भीतर जाने की चिन्ता में हुये संयोगेवश एक सर्प लटकरहा था विचारा कि उस महबूब ने कृपा करके चढ़ने के वास्ते डोर को लटकाय दिया है उसको पकड़कर मकान की छत पर चढ़गये और वहां से जब उतरने की राह न पाई तो आंगन में कूदपड़े शब्द सुनकर वेश्या और उसके घरके लोग जगे दीपक बार कर देखा तो बिल्वमङ्गलजी हैं स्नान करवाया व सूखे वस्त्र पहिनाये पूछा कि किसप्रकार आये ? उत्तर दिया कि तुमने नदीपर नाव को भेज दिया व द्वार पर डोर लटकाय दी उसी के अवलम्ब से आया हूँ।वेश्या ने छत पर चढ़कर देखा तो अजगर लटक रहा है वह वेश्या अत्यन्त क्रोध करके कहने लगी कि जिस प्रकार मेरे श्रीर पर कि केवल मांस व चमड़ा है मन को लगाया है इसी प्रकार श्यामसुन्दर सब शोभा के धाम जो ब्रजनागर महाराज हैं उनसे क्यों नहीं मन को लगाता कि इस संसारसमुद्र से पार् होजावे और दोनों लोक शुद्ध होयँ मैं तो प्रभातही से युगलांकशोर महा-राजुका स्मरण भजन करूंगी तुसको तेरे आधीन है जो चाहे सो कर । बिल्वमङ्गलजी को यह बात ऐसी लगी।के हिये की आँखें खुलगई और

श्रीवज वन्द्र की रूपमाधुरी ने तुरन्त हृदय में प्रकाश किया श्रीर उसी घड़ी रूपमाधुरी का रस ऐसा मनोवाञ्छित पाया कि परम आनन्द में मग्न होगये वह रात तो भगवचरित्र और वृन्दावन की कुञ्जन और शोभा के कीर्तन में व्यतीत हुई प्रभात होते दोनों अपनी २ राह को लिया। मन में परम शोभाधाम का स्वरूप और जिह्वा पर नाम और आंखों में प्रेम का जल था बिल्वमङ्गतजी माध्वसंप्रदाय में सोमगिरिनामे सन्यासी के सेवक हुए और भगवत् के रूप अनूप की विन्तवन् करते हुये हजारों श्लोक रस-चरित्र व भगवत् के ध्यानके गुरुसे पढ़े और आप रचना किए एक वर्ष पर्यंत गुरु की सेवा में रहे पीछे श्रीवृन्दावन के दर्शन की चाह हुई उसी प्रेम में मतवाले चले राह में रहे एक नदी के किनारे पहुँचे वहाँ स्त्रियां सब स्नान कर रही थीं एक स्त्री परम सुन्दरी को देख कर आसक होगये ज्ञीर अपने वेष को भूलकर उसके पीछे हो चले वह तो अपने घर में चली गई और बिल्वमङ्गलजी देखने की चाह में द्वारपर खड़ेरहे। इस स्त्रीका पति भगवद्भक्त था एक परम भागवत को अपने द्वार पर खड़ा देखकर अ-पनी स्त्री से वृत्तांत पूछा उस स्त्री ने वृत्तांत आसक्त होने और साथ आने का वर्णन किया । उस भक्त ने बिल्वमङ्गलजी को हाथ जोड़कर विनय किया कि मेरे यह में पधारिये कि चरण पड़ने से मेरा यह पवित्र होय श्रीर सेवा करके दोनों लोक में धन्यता को प्राप्त होऊं। उसे अपने घर लेगया अटारी पर टिकायकर बड़ी प्रीति से सेवा की अपनी स्त्री से कहा कि शृङ्गार करके सब प्रकार से सेवा कर कि भगवद्भकों की सेवा से भगवत् बहुत शीघ मि-लते हैं। वह स्त्री शृङ्गार करके त्रीर थाल में भगवत् प्रसाद लेकर बिल्व मङ्गलजी की सेवा में पहुँची। बिल्वमङ्गलजी ने उसको देखकर और उन की भक्ति व साधुसेवा को विचार करके अपने मन आसक्त को सावधान किया और जाना कि सब उपाधि व बखेड़े का कारण ये मेरी आंखें हैं जो ये न होतीं तो काहेको मन आसक्त होता, उस स्त्री से कहा कि दो सूई ले आओ सो वह ले आई और बिल्वमङ्गतजी ने उन दोनों सूइयों से अपनी दोनों आंखों को अंधी करिलया वह स्त्री डरी हुई और कांपती अपने पति के पास आई वृत्तांत कहा वह भक्त आया चरण पकड़ कर अत्यन्त विकल होकरं बोला कि, महाराज ! हमसे क्या अपराध हुआ कि जिस कारण आपको यह क्रेश हुआ। बिल्वमङ्गलजी ने उस्का आश्वासन करके कहा कि तुम्हारी साधुता व मक्ति में कुछ सन्देह नहीं

हमारीही साधुता में भेद है। उसने विनय किया कि कुछ दिन आप रहें कि सेवा करके क्रतार्थ होऊं। बिल्वमङ्गलजी ने कहा कि तुमने ऐसी सेवा करी है जो किसी से नहीं हो सकती अब तुम भगवद्भजन करो यह कहकर चले ऊपरकी आंखों को दूर करके भीतर की आंखों से काम रक्खा। वृन्दावन में पहुँचे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवत् के ध्यान श्रोर भजन में लवलीन हुये भगवत् ने देखा कि मेरा भक्त भूखा और प्यासा है आप आये और महाप्रसाद भोजन कराया जिस जगह विल्यमङ्गलजी बैठे थे वहां धूप आगई भगवत् ने कहा कि चलो तुमको छांह में बैठाल देवें सो हाथ पकड़ कर घनी छाया में लेगये बिल्वमङ्गलजी महाप्रसाद के भोजन व मधुर बोलन और कोमल हाथ के स्पर्शन से जानगये कि आप हैं इस हेतु हाथ पकड़ लिया और छोड़ने को मन न चाहा। भगवत् ने छुड़ाने के हेतु बल किया तो बिल्वमङ्गलजी ने भी बल किया नितान्त भगवत् हाथ छुड़ा-कर लम्बे हुए व बिल्वमङ्गलजी ने कहा कि भलाइस घड़ी तो बरिआई आपकी चल निकली अब मन में पकड़ता हूँ देखूँगा कैसे भाग जाओंगे सो ऐसाही किया अर्थात् सब ओर से मनको बटोर के एक श्रीवजचन्द्र महाराज के रूप अौर ध्यान में ऐसा चित्त लगाया कि जो योगियों के मनसे भी निकल जाताहै सो बिल्वमङ्गल के मन में दढ़ होकर स्थित हुआ जब अच्छेप्रकार मनको दहता होगई तो वनसे उठकर इन्दावन में आये श्रीर चाह यह हुई कि जो श्रांखें होतीं तो भगवत् के कुंजमहज के विहार-स्थान और भगवत् के श्रीवियहों का दर्शन करते। भगवत् ने उनके मन की रुचि जानकर पहले तो उस बांसुरी की ध्विन कि जो योगमाया की भी माया है सुनाई और परमानन्द में पूर्ण किया व फिर दोनों छांखों को प्रकाशवान् करिया जैसे सूर्य के उदय से कमल खिलजाते हैं। बिल्व-मङ्गलजी ने बेलि श्रीर लता श्रीर कुञ्ज व विहारस्थान भगवत् के दर्शन किये और फिर भगवत् श्रीमृर्तियों का रूप शोभायमान् देखकर अधिक चाह व तृष्णा ध्यान के रूप माधुरी की हुई क्योंकि उस परम अनूप रूप का सुख ऐसा नहीं कि तृप्त होय बरु जितना प्रकाश हृदय में करता जावे तितना ही अधिक तृष्णा व चाहको बढ़ाता है। बिल्वमङ्गलजी ने करुगाः मृत रसप्रनथ और कई स्त्रोत्र ऐसे ऐसे रचना किये कि जिनसे मन युगल स्वक्रप में लगजाता है। करुणामृत प्रन्थ के मङ्गलाचरण में जो पहले नास चिन्तामिय पीछे नाम अपने गुरुका लिखा तो इसमें दो बातजानी

जाती हैं एक तो यह कि पहले उपदेश चिन्तामागी से हुआ इस हेतु उसको प्रथम गुरु करके जाना व पहले नाम उसका लिखा दूसरे यह कि भगवद्भक्त थोड़ से उपकार को भी बहुत मानते हैं इस हेतु यद्यपि वह वेश्या थी परन्तु उसका उपकार इतना माना कि गुरुसे भी ऋषिक उसको विचार किया और जयपद उसके निमित्त धरे उस चिन्तामणि बड़भा-गिनी ने बिल्यमङ्गलजी का वृत्तान्त सुना कि भगवत् के दर्शन हुये श्रीर परमभक्त होगये हैं पहले प्रेम का नाता विचार करके वृन्दावन में आई बिल्वमङ्गलजी उसको देखकर उठे श्रीर बड़ा सत्कार व श्रादर भाव किया दूधभात का दोना निज प्रसाद का भोजन के निमित्त आगे धरा चिन्ता-मिणि ने पूछा कि यह भोजन कहां से आया है। बिल्वमङ्गलजी ने कहा भगवत् क्रुपा करके देते हैं। चिन्तामिणने कहा कि यह महाप्रसाद भगवत् ने तुमको क्रपा करके दिया है जो मुक्तको क्रपा करके अपने हाथ से देंगे तो लेऊंगी यह कहके भगवद्भजन में लगी। अगवत् ने जो प्रीति अपार चिन्तामणि की देखी तो परमप्रीति और क्रपासे आप दोना दूध व भात का चिन्तामणि के निमित्त जाये कि जिसकी ब्रह्मादिक भी बड़ी चाहना से कृपाकटाक्ष जोहते रहते हैं व दर्शन देकर कृतार्थ किया ॥

## कथा सूरद्।स मदनमोहन की॥

सूरदास मदनमोहन ब्राह्मण सूरध्वज किसी सखी का अवतार परम भक्त माध्वसंप्रदाय में हुये यद्यिप मुख्यनाम उनका सूरदास था परन्तु श्रीमदनमोहनजी महाराज में प्रेम और स्नेह अत्यन्त रखते थे इस हेतु नाम सूरदास मदनमोहन उनका विख्यात हुआ बाहर भीतर की आंखें कमल के सदृश प्रफुल्लित थीं और गानविद्या व काव्य की रचना में बहुत अभ्यास रखते थे प्रियाप्रियतम के जो गोष्य चरित्र हैं उनके परमानन्द और सुख और रसके अधिकारी हुये और नव रसों में जो शृङ्गाररस मुख्य और पहले हैं उसको अपनी कविताई में अच्छा वर्णन किया। कवि-ताई उनकी तुरन्त मुखसे निकलते के साथ विख्यात होजाती थी एक दिन में चारसों कोसतक पहुँचजाती थी मानो वह काव्यही पङ्ख उड़ने को बांधलेती थी। पूर्वके जिलों में बादशाह की ओरसे सन्दीं के सूबेदार थे बाजार में खांड़ साफ दिव्य देखी विचार में आया कि मदनमोहन महाराजके मालपुश्चा के योग्यहै खरीद करने के निमित्त आज्ञा दी सूवकों 'ने कहा कि इसके दामसे बीसगुणा खर्च किराये का पड़ेगा और वृन्दावन तक मिश्रीसभी अधिक महँगी पहुँचेगी सूरदासजी ने कहा कि खर्च का कौन वर्णन है भगवत्त्रीति पर दृष्टि चाहिये सब गाड़ियों में भरवाकर भेजा संयोगवश वृन्दावन में रात के समय पहुँची मन्दिर के पुजारियों ने भगडारे में रखवाली कि प्रभात को भोग लगावेंगे भगवत् कि अपने भक्र के भेजे सौगात का बाट जोहिरहे थे भूख के कारण भारतक धेर्य न धर-सके गोसाईजी को स्वममें आज्ञा दी कि इसीघड़ी मालपुआ बनैं सो बना और भोग लगा तब संतुष्ट होकर शयन किया धन्य है यह भक्रवत्सलता कि जिसकी माया कोटानकोट ब्रह्माग्ड को एक क्षण में यास करलेती है सो ईरवरभक्न के वश होकर क्षुधा व संतुष्टता प्रकट करता है सूरदासजी ने एक विष्णुपद के तुक में वर्णन किया कि भगवद्भक्रों की जूती का रक्षक यह पदवी मुमको मिले किसी साधु ने परीक्षा के हेतु सूरदासजी से कहा कि हम मदनमोहनजी महाराज के दर्शन कर आवें हमारे जूतेकी रखवारी करते रहो। सूरदासजी ने बहुत प्रसन्न होकर साधुकी जूती को अपने हाथ में उठालिया और कहनेलगे कि आजतक तो इस कार्य में बातही की जमाखर्च थी परन्तु आज मेरी वाञ्छा पूरी हुई कि यह सेवा मिली। गो-साईं जी ने कई बार बुलाया नहीं गये विनय कर भेजी कि साधु के चरण सेवा करें पीछे दर्शन को पहुँचूंगा। गोसाईजी और साधु इस विश्वास पर अत्यन्त प्रसन्न हुये। संदीलेके सूबेसे तेरह लाख रुपया तहसील होकर श्राया सब साधुसेवा में खर्च करोदिये श्रीर कुछ डर हिसाब व बादशाह का न किया। जब बादशाह के सेवकलोग रुपया लेने के निमित्त आये तो सन्दूक्त कंकरों से भरकर सब सन्दूकों में एक एक पुरजा लिखकर डाल-दिया उसमें यह बिखाथा (तेरहबांख संदीबे उपजे सब साधुन मिबि गटके, सूरदास मदनमोहन आधीरात सटके ) और हरएक सन्दूक पर अपनी मुहर करके आधीरात को भागगये जब सन्दूक खोली गई तो कङ्कर निकले बादशाह ने पुरजों को पढ़कर कहा कि गटक अर्थात् खाना तो अच्छा हुआ परन्तु सटक अर्थात् भागजाना अच्छा न हुआ और साधु-सेवाव उदारता को समक्तकर प्रसन्न हुये व एक फ़रमान क़सूर के माफ़ होनेका और हाजिर होनेके निमित्त भेजा। सूरदासजी ने उजर लिख-भेजा कि अब आमिली और सूबेदारी से श्रीवृन्दावन की गलियों में भाडूदेना सहस्रग्रेण बड़ाई है। टोंड्रमल दीवान ने विनय किया कि जो इसी प्रकार लोग.माल वाजिब सरकार का खर्व करके भाग्रजावेंगे तो सर्व

इन्तिजाम जाता रहेगा उनकी गिरफ़तारी का हुक्म जारी कराया और क़ैदखाने में भेज दिया । सूरदासजी ने एक दोहा लिखकर बादशाह के पास भेजदिया उसमें बादशाह की रलाघा और क़ैद का दुःख और अपना हाल थोड़े में लिखा था। बादशाह ने उसी घड़ी छोड़दिया छूटे तब बुन्दा-वन में आकर श्रीव्रजाकिशोर किशोरी के ध्यान में मग्न रहे॥

कथा अग्रदास की॥

स्वामी अथवासजी चेले कृष्णदास पयआहारी की तीसरी पीढ़ी में रामानन्दजी के परमभक्त हुये और उनकी संप्रदाय माधुर्य उपासक वि-ख्यात है जो कथा से कोई चरित्र माधुर्य व शृङ्गार की नहीं जानने में अाती हो इस हेतु से इस निष्ठा में लिखी ऐसे भजनानन्दी थे कि एक पल व एक क्षण भी विना भजन व चिन्तवन नहीं बीतता था प्रभात से उठकर भगवद्भक्तों की रीति जैसी होती है आचार व कृपा से श्री सीतापति अ-वधविहारी की सेवा व स्मरण में रहते और अपने वचन असृत की वर्षा से सबको ऐसा आनन्द देते कि जिस प्रकार घटाकी वृष्टि सब पर बराबर होती है। सिद्ध ऐसे हुये कि नाभादास ग्रन्थकार जन्म के अन्धे तिनके नवीन नेत्र करिदये श्रोर समुद्र से डूबता हुश्रा जहाज बचाया कि यह दोनों बातें यन्थ के आरम्भ में लिखी गईँ। जानकी महारानी के साक्षात् दर्शन हुए। वै राग्य इतना था कि सब कारबार संसारी त्याग करके गलता जी में जोकि अमिरके निकट हैं तहां भजनमें लवलीन हुये फुलवाड़ी को अपने स्वामी का विहारस्थान सममकर आप अपने हाथों से माडू देतेव उज्जवल किया करते यद्यपि सैकड़ों बाग़बान व नाभा ऐसे २ चेले सब सेवा में थे परन्तु किसी को अपनी सेवामें साभी नहीं करते। एक दिन भाडूदेकर पत्ते व कूड़ा टोकरी में लेकर बाहर डालने को निकले थे कि महाराजा मानसिंह आ-मेरके अधिपति दर्शन के निमित्त आये स्वामीजी भीड़ देखकर फुल-वाड़ी में न गये बाहर एक वट के वृक्ष के नीचे बैठरहे जब विलम्ब हुआ तो नाभाजी गये और दण्डवत् करके प्रेम में भरे हुये खड़े हो रहे कुछ कह न सके। राजा ने बहुत बेर तक बाट जोही फिर उठकर जहां स्वामीजी बैठेथे तहां गया दर्शन व दण्डवत् किया किर बिदा हुआ स्वामीजी के भीतर न जाने का अभिप्राय यह था कि इस वृक्ष के नीचे छोटे बड़े सबको बराबर दर्शन होंगे और भीतर बड़े लोगों को दर्शन होंगे और छोटे लोगों को दर्शन न होंगे और यह भी विचार किया कि भीतर बैठने से राजा बहुत बेर तक

रहेगा वृक्ष के नीचे धूलि इत्यादि में बहुत बेरतक न रहेगा चला जावेगा। धनाट्य लोगों का संग जितना ही थोड़ा हो तितनाही अच्छी बात है॥

कथा स्वामी कील्हदास की॥

स्वामी के ल्हजी चेले कृष्णदास पयश्राहारी के माधुर्य श्रीर शृङ्गार उपासक परम भागवत स्वामी अग्रदासजी के गुरुभाई हुये। दिनरात श्रीरघुनन्दनस्वामी के चरण कमलों के ध्यान में मग्ने रहते थे जिनका निर्मल यश अवतक सारे संसार में विख्यात है। भगवद्भजन में शूरवीर श्रीर सांख्ययोग के मुख्य तात्पर्य के जाननेवाले हुये भीष्मिपतामह के सदृश मृत्यु अपनी इच्छा के आधीन किये थे ऐसी सिद्धता पर प्रेम व नम्रता का यह वृत्तांत था कि सबको आप प्रणाम किया करते। सुमेरु-देव उनके पिता गुजरात में सूत्रा थे जब उनका परलोक हुआ तो विमान पर चढ़कर परमधाम को चले उसी घड़ी कील्हदासजी मथुरा में राजा मानसिंह के पास बैठे थे विमान को देखकर उठे और दर्यडवत् करके कहा कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ। राजा ने पूछा कि किससे बात करते थे। कील्हदासजी ने पहिले छिपाया जब राजा ने हठ किया तो जो चुत्तांत था सो कहदिया। राजा ने हरकारा भेजकर दिन घड़ी सब समभा ठीक उतरा तो दगडवत् किया व विश्वास दृ किया। एक बेर कील्हदासजी भगवत्पूजन करते थे और पिटारी फूलों की रक्खी थी उसमें फूल लेने के निमित्त जो हाथ डाला तो सांप ने अँगुली में काटा। की वह जी ने जाना कि सांप तृप्त नहीं हुआ उसको कहा फिर काट सो तीनबेर कटवाया तनक विष न भीना जब परमधाम जाने की इच्छा करी तो भगवद्धकों का स-माज किया आरे दर्शन व सत्संग करने के पीछे दशवां द्वार अर्थात् ब्रह्माग्ड तोड़कर देह त्याग किया कि योगीजन भी यह वृत्तान्त सुनकर चिकत हुये व सब भक्तों को विश्वास हुआ।।

कथा गोपालभट्ट की ॥

गोपालभट्ट टयङ्कटभट्ट के पुत्र श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु के चेले ब्रा-ह्मण परमभागवत हुये। माधुर्य और शृङ्गार उपासना में ऐसे पगे हुये थे कि वृन्दावन में उस अमृतरस का स्वाद उन्हीं को प्राप्त हुआ जिनके प्रभाव करके सहस्रों को भगवत् की प्राप्ति हुई भागवतधर्म के प्रवृत्त करनेवाले और भगवद्गक्ति के रूप हुये कि सिवाय गुण के किसी का अवगुण दृष्टि में न आया धन सम्पत्ति सब अंड़कर वृन्दावन में वास किया श्रीर सदा रसरास श्रीर परमशोभा में त्रजिकशोर महाराज के मगन रहते थे। भगवद्भक्र भावना महाराज उनकी भिक्त श्रीर सेवा के वश में ऐसे थे कि अत्यन्त प्रसन्न होकर शालग्रामी मूर्ति स्वरूप अपना प्रकट किया अर्थात् सेवा के समय एक बेर उनकी शालग्रामजी में यह चिन्तना हुई कि जिस प्रकार भगवत् का शृङ्गार ध्यान में कियाजाता है व प्रकट उसीप्रकार हुआ करे तो अच्छा है भगवत् ने अपने भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिये शालग्राम से मूर्तिस्वरूप अपनी परम शोभायमान को वेशाखसुदी पूर्णमासी को प्रकट किया। भट्टजी ने मन्दिर में विराजमान करके राधारमण नाम विख्यात किया कि वृन्दावन में प्रसिद्ध व विख्यात है श्रीर चिह्न आधेभाग शालग्राम का चरण के नीचे श्रीर आधे का कटिपर विराजमान है इस छपा के परचात् भट्टजी शृङ्गार व सेवा व राग भोग इत्यांदि में लगे व सारेसंसार को हेतु सुगति के हुये॥

केशवभट्ट कश्मीरी ब्राह्मण ऐसे परमभक्त हुये कि लोगों को दुःख व पापों से छुड़ाकर भगवत् सम्मुख करिया। महिमा भट्टजी की संसार में विख्यात है कि भक्ति के कुल्हाड़े से दूसरे धर्मों के वृक्षों को काटकर भगव-चरित्रों को जगत् में विख्यात किया। भट्टजी को निम्बार्कसंप्रदायवालों ने अपने गुरु परम्परा में लिखा है वे उनकी कथा से उपदेश होना श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमु से कि माध्वसंप्रदाय में थे प्रकट है ऐसी जनाई पड़ती है कि उनको उपदेश भगवद्भक्ति का श्रीकृष्ण्चैतन्यसे हुआ और उस समय महाप्रभु की सातंबर्षकी अवस्था थी इसकारण से उनके चेले न हुये निम्बार्कसंप्रदायवालों के सेवक हुये जिस प्रकार भगवद्धक्ति प्राप्त हुई तिसका वृत्तान्त यह है कि यह भट्टजी बड़े परिडत थे हजारों परिडतों को शास्त्रार्थ में निरुत्तर करांदिया जब दिग्विजय करते हुये सैकड़ों परिडत व शिष्यों के सहित निदयाशान्तिपुर में पहुँचे तो वहाँके परिडतलोग भय को प्राप्तदुये महाप्रभुजीने विचार किया कि इस परिडतको अपनी परिड-ताई का बड़ा गर्व है सो गर्व दूर करना चाहिये इसहेतु भट्टजीके पास आये व मधुर वचन से बोले कि आपकी विद्या और यश सारे संसार में विख्यात है कुछ मुमकों भी सुनाकर कतार्थ करो भट्टजी ने उत्तर दिया कि अवहीं लड़के हो श्रोर विद्याभी प्राप्त नहीं हुई ऐसे वचन निर्भय बीलना ढिठाई है परन्तु हम तुम्हारे मधुर वचन से बहुत मसन्न हुये जो कुछ कहो सो सुनावें।

महाप्रभुजीने कहा कि गङ्गाजी का स्वरूप वर्णन करो। भट्टजीने कई श्लोक भ्रपने बनाये पहे। महाप्रभुजी ने तुरन्त उपस्थित करिलया बरु पढ़के सुनायदिया और कहा कि अर्थ व गुण दोष जो उनमें हैं वर्णन करो भट्रजी ने कहा कि मेरी काव्य में दोष कब होसका है। महाप्रभुजी ने कहा कि यह नहीं होसक्रा जो आज्ञा करो तो मैं गुण दोष व अर्थ वर्णन करूं सो कहना आरम्भ किया और ऐसे ऐसे अर्थ किये कि बनाने के समय भट्ट जीको भी न सूक्ते थे श्रीर जो २ दोष व गुण थे सोभी ऐसे विस्तार से प्रकट किये कि भट्टजी को उत्तर न आया। महाप्रभुजी तो अपने स्थान को चले आये और भट्टजी ने लिजत होकर रात को सरस्वती का ध्यान किया सरस्वतीजी ब्राईं भट्टजी ने विनय किया कि सारेसंसार से विजय कराकर एक लड़के से हराय दिया हमसे ऐसा कौन अपराध हुआथा। सरस्वतीजी ने उत्तर दिया कि महाप्रभुजी भगवत् अवतार और मेरे स्वामी हैं मेरी क्या सामर्थ्य है कि उनके सम्मुख बोल सकूं और तुम्हारे भाग्य धन्य हैं कि उनके दर्शन हुये यह कहकर सरस्वती तो अन्तर्धान हुई अोर भट्टजी महाप्रभुजी की सेवा में आये हाथ जोड़कर विनय किया व प्रा-र्थना किया कि कुछ शिक्षा होय। महाप्रभुजी ने आज्ञा किया कि भगवत्-भक्ति अङ्गीकार करो और आगेको किसी पणिडत के साथ वाद करना उचित नहीं। भट्टजी ने मानलिया, उस वचन को धारण किया ख्रीर जो पिंग्डितलोग साथ थे सबको बिदा करके भगवद्भक्त होगये फिर कश्मीर अपने घरमें गये और कुछ दिन वहां रहे मथुरा जी के वृत्तान्त व समा-चार पहुँचे कि मुसल्मानों ने विश्रान्तघाटपर ऐसा यन्त्र लगादिया है कि जो कोई उसपर जाता है आपसे आप उसकी सुन्नत होजाती है और मुसल्मान बलात्कार उसको अपने दीनमें मिला लेतेहैं। भट्टजी यह समा-चार सुनतेही करमीर से चले और एकहजार अपने चेलों सहित मथुरा जी में पहुँचे पहले विश्रान्तघाट पर गये दुष्टों ने जैसे ऋीर लोगों से दुष्टता करते थे उसी प्रकार भट्डजी से भी कहा कि नग्न होकर हमको दिखाओ। भट्टजी ने उनको अच्छी प्रकार मारा और लन्त्र को तोड़कर यमुनाजी में डालदिया मुसल्मान सकसूबा के पास फ़र्यादी हुये सो सब दुष्टता उनकी सूबेकी हिमायत से थी उसने अपनी फ़ौज सहायके हेतु पढ़ाई भट्टजी उस फ़ौजसे ऐसे लड़े कि बहुतेरों को वध किया और कितनों को यमुना में डालदिया और कुछ भाग गये। इस युद्ध का वृत्तान्त एक

कवि ने विस्तार करके लिखा है उससे जानने में आया कि भट्टजी ने चक सुदर्शन को आराधन करके ऐसी अग्नि बरसाई कि सब दुष्ट अशरण होगये और क़ाज़ी व सूबा आदि सब आयके चरगों में पड़े पीछे उस के यह चरित्र किया कि सब मुसल्मानों के शरीरपर चिह्न हिन्दुओं के जनाई पड़नेलगे वह लोग यह प्रभाव देखकर अधिक आधीन हुये श्रीर सवने हाथबांधके सेवकाई करनी अङ्गीकार करके रक्षा चाही त्राहि त्राहि पुकारा भद्वजी ने व्रज के सब हिन्दुओं का बटोर किया और बहुत जगह आप गये व सबको मुसल्मानों से निर्भय करदिया और भगवद्भिक की प्रवृत्ति करी ॥

#### कथा चनवारीजी की ॥

वनवारीजी भगवद्धक्ति के रङ्ग में रङ्गीन और माधुर्य व शृङ्गारस के रिसक और भजन की मूर्ति हुये अच्छे वचन के बोलने, काट्य के सम-मने, व्यंग्य व व्याजोकि में बड़े बुद्धिमान्, प्रवीगा, सार व असार के विचार में परमहंसों से भी अधिक हुये। सदाचार के करनेवाले व संतोषी व सबपर दया करनेवाले अनेकन विद्याके ज्ञाता पण्डित इस प्रकार मिक्क के साधन में सावधान हुये उनके दर्शनों ही से लोग पानित्र होते थे और जो किसीसे बातचीत हुई तो उसके पवित्र और भक्त होजाने में कुछ संदेह ही न था व त्रजभूषेण महाराज सुखधाम के चरित्र के आलाप में ग्रत्यन्त चतुर थे॥

### कथा यशवन्तजी की 🏽

यशवन्त जाति के राजपूत राठौर भगवद्भिक्त में समाधान और भक्ति के सब धर्मों के आचरण करनेवाले हुये। भगवद्भक्तों से ऐसी सची प्रीति थी कि क्लेश निकट नहीं ऋाता था सब हाथ बांधे उदारमन से उनकी सेवा में एक पाँवसे खड़े रहते थे श्रीर अनुक्षण यह चाहना करते थे कि किसी सेवा के निमित्त आज्ञा हो। श्रीवृन्दावन में दृढ़ वास करके श्रीराधावल्लभ लाल के चरित्र ऋौर विहारीलाल में मनको लगाकर दिन रात भगवत् के श्रुङ्गार और माधुर्य के चिन्तन में रहते थे सब धर्मों का सार जो नवधा भिक्त है उसके धनी और सत्य के बोलनेवाले हुये और भगवत्रेम में ऐसे हुए कि विशेष करके बेसुधि व डूब जाते थे॥

भगवत् की भक्ति और भलाई और सब गुओं को सूक्ष्म समक संसार

में कल्याणदासजी के बखरे में आये। नवलिकशोर अजवन्द्र महाराजके प्रेममें मग्न रहते थे व जिस प्रकार नदी का प्रवाह दिन रात प्रवर्तमान रहता है इसीप्रकार अनन्य जो हढ़ मनकी वृत्ति अनुक्षण माधुर्य व श्र-क्रार के चिन्तन में रहती थी वाणी ऐसी मधुर थी कि सुननेवाले का मन बरबस मोहित होकर आधीन होजाय परोपकारी दयावान् व विवेकी हुये और नाभाजी ने जो यह वचन लिखा है कि मन कम वचन से रूपभक्त की चरणरज के उपासक थे इसका अर्थ यह मालूम होता है कि रूप जो भक्त हैं सनातन के भाई तिनकी चरणरज के उपासक अर्थात् उनके चेले थे अथवा रूपभक्त अर्थात् माधुर्य उपासक जो मक्त तिनके उपासक थे अथवा रूपभक्त अर्थात् माधुर्य और भगवद्भक्त दोनों के उपासक थे॥

कथा कर्णहरिदेव विख्यात कन्हरदास की ॥

कर्णहरिदेव विख्यात कन्हरदासजी रहनेवाले योड़ियां के भगवद्भक्त अपनी आत्मा में आनन्द करनेवाले और भविष्यके जाननेवाले श्रीकृष्ण भक्ति के आरोपण करनेवाले बाह्मण्कुल में सूर्य के सदृश सहिष्णा व दृढ़ स्वभाव सब गुणों की खानि हुये। भगवद्भक्तों को अपना सर्वस्व जानकर प्रेमसे सेवा भिक्त करते थे कपड़ा व जिन्स खाने पीने का जो कुछ जि-तना जिसको प्रयोजन होता था निर्मलमन व विश्वास से देते थे सोभू-रामजी से उनको अनुभव हुआ शृङ्गार और माधुर्य के स्वरूप थे व सब जीवों पर कृपादृष्टि बराबर रखते थे॥

#### कथा लोकनाथ की॥

लोकनाथजी को भगवत में प्रेम व स्नेह इतना था कि जितना पार्षदों को है श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुजी के चेले थे श्रीर प्रियाप्रियतम के चिन्तवन श्रीर चरित्रों में श्रनुक्षण ऐसे मग्न रहते थे कि जो एक क्षण भी भगवत स्वरूप का चिन्तन न करते तो विकल होजाते श्रीमद्भागवत का गान श्रीर कीर्तन प्राण से श्रीधक प्यारा था व जो कोई भागवत के रास-चरित्र का भजन श्रीर कीर्तन करता तो उसको श्रपना मित्र जानते थे श्रीर उसहीको नातेदार सममते। एकबेर राह में चले जातेथे एक मनुष्य को देखा कि भगवत चरित्रों का कीर्तन करता है उसको रिसक श्रीर प्रेमी जानकर बेसुधि होकर उसके चरणों में पड़े श्रीर इस चरित्र से दूसरे मनुष्यों को शिक्षा भगवंत् के प्रेस श्रीर भिक्तिकी करी॥

#### कथा मानदास की॥

मानदासजी परमभक्र प्रोपकारी दयावान् सुशील द्वुये श्रीरघुनन्दन स्वामी के चरणकमलों में प्रेम और भक्ति अनन्य थी जानकीजीवन महाराज के जो चरित्र रामायण व हनुमन्नाटक श्रीर दूसरे रामायणों में गोप्य करके लिखे हैं उनको मानदासजी ने भाषा में इस सुवड़ाई व कवि-ताई से वर्णन किया कि सबको प्रिय और दोनोंलोक में लाभ देनेवाले हैं यद्यपि नवरस कि जिनका वृत्तान्त यन्थ के आरम्भ में लिखागया अपने यन्थ में विस्तार से वर्णन किया परन्तु भगवत् का शृङ्गार और माधुर्य रस ऐसा लिखा कि जिसके पढ़ने सुनने से निश्चय करके मन भगवत्स्व-रूप में लगजाता है और जो शिति शृङ्गार की श्रीकृष्णचिरत्र में उपासकों ने वर्णन की है उसी प्रकार रामचरित्र में मानदासजी ने वर्णन किया॥

कृष्णदासजी परमभक्त और पण्डित हुये श्रीगोविन्दचन्द्र महाराज के रूप माधुरी और शृङ्गार में मग्न होकर उनके रसमें रात दिन मत्त रहते थे भगवत्सेवा ऐसी प्रीति से करते कि सेवा के स्वरूप होजाते भगवद्भक्तों को भांति भांति के भोजन और प्रसाद दिया करते और जो कोई साधु उनकी संप्रदाय का होता तो उसके साथ बड़ी प्रीति से मिला करते, भगवचरित्रों के कीर्तन और स्वरूप के चिन्तवन और अनुभव में ऐसे आनन्द और बेसुधि रहाकरते थे कि वर्णन उसका नहीं होसका॥

## निष्ठा चौबीसवीं॥

प्रेमके वर्णन में व जिलमें खोलहभक्तों की कथा वर्णन है। श्रीकृष्णस्वामी के चरणकमलों की साधुहृदरेखा को दगडवत् करके रामावतार को दण्डवत् करता हूं कि जगत् के उद्धार के हेतु अयोध्यापुरी में धारण करके रावण इत्यादि राक्षसों को वध किया और धर्म की मर्याद को दृढ़ आरोपण करके पवित्र चरित्र जगत् में फैलाये यह प्रेमनिष्ठा भगवत्रूप है और जितनी निष्टा इसके पूर्व वर्णन होचुकी उन सबका सार व परिगाम यह निष्ठा है इसके आगे कोई और पदवी नहीं कि उसको साधन करनापड़े। जीवन्मुक्त जो विख्यात हैं सो इसी प्रेम के हढ़ होनेको कहते हैं ऋौर कोई २ जो कैवल्यमुक्ति कहते हैं वह भी इसी प्रेम और उसके दढ़ होनेको कहते हैं। अब कुछ अर्थ व विवरण उस प्रेम का लिखाजाता है। शापिडल्य ऋषीश्वर ने पहले भूमिका में अपने सूत्रों के यह सत्र जिला है। ...

#### श्रधातो भक्तिजिज्ञासा॥

श्रर्थ सूक्ष्म करके इस सूत्र के तिलककार के तिलक श्रनुमार यह है • कि भगवद्भक्ति चारों पदार्थ श्रर्थात् श्रर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की देनेवाली है इस हेतु उस भक्ति को जानना चाहिये सूत्र दूसरा॥

# सापरानुरक्षिरीश्वरे ॥

अर्थ इसका यह है कि परमञ्जनुरक्त ईश्वर में होना उसका नाम भक्ति है और अनुरक्त अथवा राग के प्रीति के प्रेम के इरक अथवा रित अथवा मोह धृति अथवा उलफ़त अथवा स्नेह सब के एकही अर्थ हैं और जब कि भक्ति को अनुरक्ति लिखा तो भक्ति का अर्थ भी दृढ़प्रीति निश्चयभूत होगया श्रोर इसप्रकार से प्रेम श्रोर भाक्ने एकही बात हुई सो नारदपञ्च-रात्र में लिखा है कि अनन्य ममता भगवत् में है उसको प्रेम कहते हैं और उसीका नाम भिक्ति। अब दो शङ्का उत्पन्न हुई एकं यह कि जो प्रेम व भिक्त एक बात है तो भाक्रे का वृत्तान्त यन्य के आरम्भ में लिखागया यहां अब फिर किसहेतु वर्णन होता है दूसरा यह कि जो सब निष्ठाओं का परिणाम पदवी प्रेमनिष्ठा है तो जो दूसरी निष्ठा और उनकी श्लाघा पहले तिख आये सो किस हेतु लिखे केवल यह प्रेमनिष्ठाही बहुत थी सो पहली शङ्का का उत्तर यह है कि यन्थारम्भ में जो दशा भक्ति की लिखीगई वह महिमा भक्ति की और स्वरूप उस हा और भक्ति का प्रकार लिखागया और इस निष्टा में वह वृत्तान्त लिखाजाता है कि उस भक्ति के प्राप्त होने पीछे जो दशा उस भाक्ने की होती है। दूसरी शङ्का का उत्तर यह है कि जो महिमा बड़ाई दूसरी निष्ठात्रों की लिखी गई सो सब सत्य व योग्य है परन्तु यह प्रेमनिष्ठा जो विचारी गई तो यह सब निष्ठाओं की परिणामदशा है जो वह सब निष्ठा बिचारी न जाती तो इस परिणामदशा की निष्ठा के लिखने का संयोग काहेको पहुँचता सिवाय इसके यद्यपि निष्ठा बहुत हैं परन्तु परिग्रामदशा सबकी एकही भांति है जैसे दानानिष्ठावाला अपनी उपासना पर दढ़ होकर उस पदवी को पहुँचगया है कि कबहीं गावता है, कवहीं नाचताहै, कवहीं हँसता है, कवहीं रोताहै और कुछ सुधि अपने व विराने की नहीं रखता जब सखा स्थायवा वात्सल्य व श्रवण व पूजा इत्यादि निष्ठावाला परिणामपदवी को 'पहुँचेगा तो उसकी भी ऐसीही दश्र होगी इसहेत सब निष्ठाओं की परिणामदशा एक हुई और उस परि-णामदशा का वर्षन जो सब निष्ठाओं में लिखाजीता तो अन्थ के बहुत'

विस्तार होनेकी बात अलगरहे एक प्रकार की दशा वृत्तान्त सब निष्ठाओं में लिखना पड़ता इसहेतु यह प्रेमनिष्ठा लिखी गई सिवाय इसके सब वस्तु का प्रारम्भ व परिणाम नियत है जो प्रेमनिष्ठा न लिखी जाती तो अन्त की पदवी जानी नहीं जाती और जानेरहो कि मुक्ति इस निष्ठा व सब वस्तुओं का फल है व सब निष्ठाओं की आनितम पदवी प्रेम है और यह भी जाने रहो कि यद्यपि पराभक्ति और प्रेम एकही बात है परन्तु सब शास्त्रों में उस दशा नियत को भी प्रेमही नाम धरके लिखा है कि जो प्रेम की विकलता भक्रपर बीतती है। प्रेम दो प्रकार से उत्पन्न होता है एक ईश्वर की क्रपासे कि भगवत् ने एकादश में कहा है कि हे उद्धव ! गोपी न गुरुसे पढ़ीं न तप किया न यज्ञ इत्यादि कुछ किया केवल मेरी ही कृपासे मुमको पहुँचगई अथवा मीराबाई व करमैती की मांति कि आपसे आप प्रेम भगवत् कृपा से हुआ। दूसरा भाव से होता है अर्थात् भगवत् का साचि-दानन्दस्वरूप उसके गुण सुनकर प्रेम उत्पन्न हो और उस प्रेमसे द्रवी-भूत होकर तदाकार व वेसुधि होजाय जैसे विष्णुपुराण का वचन है कि भगवत् अन्तर्यामी के गुण सुनने से चित्त की वृत्ति भगवत् श्रोर लगाने के योग्य है और वह ऐसी हो कि जिस प्रकार गङ्गा का प्रवाह दिन रात प्रवर्तमान रहता है वह भाव दो प्रकारका है एक तो भगवद्भकों के प्रताप से होता है जिसका नारदजी ने प्रह्लाद व दक्षप्रजापित के पुत्रों को व दत्तात्रेय ने राजा सुबाहु को व भरत ने रहूगण को उपदेश किया व तुरन्त भगवत्स्वरूप साक्षात्कार होगया और अब भी विख्यात है कि कोई ऐसा सिद्ध भगवदास किसीको मिलगया कि एक घड़ी में भगवत्पद को दर्शाय दिया,दूसरा साधन से प्रकट होता है जैसे नारदजी ने भगवचरित्रों को सुना उसपर आचरण व साधन किया भगवद्भक्त और प्रेमी होगये इस भाव के चार भेद तन्त्रशास्त्र में लिखे हैं एक वह जो सदा चित्त की वृत्ति भगवत् में लगीरहे उसमें भी दो भेद हैं एक कि जिनको कबहीं संसार के विषय स्वाद की चाहना नहीं होती जैसे प्रह्लाद व सनकादिक इत्यादि दूसरे वह कि जिनको संसार के सुखों की चाह होजाती है जैसे . अर्जुन इत्यादि तीसरेवह कि प्रेम.के सम समाधि की दशा होती है जैसे. शुकदेव इत्यादि चौथे वह कि बड़ी खैंच से मन को लगाते हैं तब प्रेम की द्शा उत्पन्न होती है जैसे अकूरआदि पांचवें वह कि मन में शोच व प-श्चात्ताप करते हैं कि हमारा मन गोपिकां औं की मांति भगवत के प्रेम से

पूर्ण हुन्ना जैसे उद्धव व युधिष्ठिर इत्यादि। अब प्रमकी दशा के प्रकारों के लिखने के पहले इस बात का निर्णय करना हुआ कि प्रेम की दो दशा हैं एक संयोग दूसरी वियोग सो भगवत्रेम में भी वियोग की दशा होती है कि नहीं व जो होती है तो उसका क्या वृत्तान्त है ? सो जानेरहो कि नि-श्चय वियोग की दशा होती है परन्तु विषयी लोगोंके मनमुखी प्रमकी भांति व संसारी विषयभोगके सम्बन्धियों के सदृश दुः खर्का देनेवाली नहीं होती बरु भगवत् के प्रेम और चिन्तन की बढ़ानेवाली होती है जिस प्र-कार गोपिकाओं को व्रजचन्द्र महाराजके मथुरागमन के समय विरह हुआ परन्तु वह ऐसे प्रेम का भभकानेवाला हुआ कि बेसुधि होकर भगवत के नित्यविहार में जामिलीं। इसमें जो यह कोई कहे कि यह वृत्तानत तो उन भक्नों के विरह का है कि साक्षात् राम कृष्ण के रहने के समय जिनको विरह हुआ परन्तु जिन लोगों को कि ध्यान से और रूप व गुण के श्रवण से भगवत् का प्रेम उत्पन्न हुआ अथवा होता है उनको भी विरह होता है कि नहीं सो जानेरहो उनको भी विरह होता है और उसके कई स्वरूप हैं एक यह कि भगवत् के ध्यान व चिन्तन के समय किसी समय गोपिकाओं अथवा दशरथ महाराज व कौसल्या महारानी अथवा नन्दजीव यशोदा महारानी अथवा दूसरे भक्तों के वियोग की चिन्तन आयगई के उनके वियोग की कथा सुनी तो जो दशा उनपर वियोग के समय बीती थी वही इस भक्त पर बीतर्ती है तनक भेद नहीं रहता सो कथा में किसी वियोग के चरित्र के सुनने के समय विशेष करके परीक्षा सबको होती है व जिस समय ध्यान की पकता होने लगती है उस समय अतिचिन्तन व प्रेम की मभक से ध्येयरूप की शोभा का जो विरह होता है सो दशा भी ज्योंकी त्यों प्रियवल्लभ के वियोग की दशा की भांति होती है ऋौर जब भगवत् का ध्यान व चिन्तन अनुक्षण रहनेलगा तो भगवत् के साक्षात् दर्शन होते हैं अथवा ध्यान का रूप वशोभा साक्षात् रूप के सदृश इस भक्त को होजाता है तब सब समय व प्रतिदिन दशा संयोग व वियोग की बीता करती हैं अर्थात् प्रारम्भदशासे अन्तिम दशातक संयोग व वियोग दोनों होते हैं अब यह लिखना उचित हुआ कि कोई २ लोगों ने वियोग की पदवी संयोग की पदवी से श्रेष्ठ लिखी श्रीर वास्तव करके जी कुछ स्वाद वियोग में है सो सयोग में इतना नहीं इन दोनों में बड़ाई जिसको है सो जानेरहो कि जो बाद विवाद से लिखी जाय और बड़ाई का निश्चय एक

का दूसरे पर कराजावे तो सैकड़ों पोथियों में लिखने से समवाई न होसके क्योंकि अन्तको भगड़ा व वाद विवाद वेदश्रुति और न्याय व पात-अल व कर्मशास्त्र व वेदान्ततक पहुँच जाती हैं और सिद्धान्त नहीं होता सो इस हेतु उस विस्तार से बचायके जो सारांश सब बातों का पाया गया वह लिखाजाता है कि प्रेम में वियोग और संयोग दोनों अन्योन्य सम्बन्ध रखते हैं क्योंकि जो सदा वियोग बनारहे ऋौर ऋाशा संयोग ध्यान में संयोग की अथवा प्रकट संयोग की न होवे तो प्रेम कवहीं न उ-रपन्न होय और इसीप्रकार सदा संयोग ही की दशा बनी रहे और वियोग अथवा वियोग का भय व शोच न होय तब भी प्रेम कदापि न होय सो प्रेम नाम उसीका है कि वियोग के पीछे संयोग और संयोग के पीछे वि-योग होता है इस हेतु संयोग और वियोग दोनों का सम्बन्ध है परन्तु वि-योग में स्वाद विशेषतर है और प्रेम की पकता वियोग से होती है और मुख्य अभिप्राय जो नित्य संयोग अर्थात् मुक्ति है सो भी वियोग के भाव से शीघ प्राप्त होती है इसहेतु कोई २ लोगों ने वियोग की वड़ाई लिखी है और जो मुख्य अभिप्राय पर दृष्टि करीजाय तो सब शास्त्र और सब साधन और मक्रि, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि केवल संयोग के निमित्त हैं अब प्रेम की दशा व प्रकाश लिखाजाता है सब दशा का जो दृष्टान्त व उपमा लिखी जायँगी तो उनके पढ़ने से यह न हो कि वे दशा अगले समय में बीतती होंगी बरु वे सब दशा सब भक्नोंपर सदा अब बीती हैं ऋौर भक्तको जिस समय जैसी चिन्तन होती है वैसेही समाज का तदाकार व तद्रूप होजाता है वे दशां वारह हैं और कोई कोई ने उसमें से सूक्ष्मता निकालकर तीन दशा और अधिक की कि सब पनदह होगई सो सबका उदाहरण कियाजाता है। पहली दशा का नाम उस जब महबूब अर्थात् प्रियवल्लभ की सुन्दरता और गुणों को सुना श्रीर अत्यन्त चाह उसके मिलने की हुई और फिर वह किसी भांति दिखाई पड़ा तो सिवाय उस् प्यारे के ऋौर किसी प्यारी वस्तुकी ऋौर किसीकी देखी सुनी सुन्दरताई की आंखों में न समानी और यह आशा और चाह होनी कि यह प्यारा . मेरी आंखों से क्षणभर भी अलग,न हो उस समय में जो दशा सचे आ-शिक अर्थात् भक्तपर बीतती है उसका नाम उत है जैसे कि जानकी महारानी की जब रघुनन्दन स्वाभी जनकपुर में पहुँचे 'अथवा रुविमणी-'जीकी भांति अथवा गोपिकाओं की सहशं के अकूरजी के सुतीक्षण की ॥

## दूसरी यत॥

कोई मिस करके दूतसे अपने प्यारे के समाचार पूछने और उस पूछने के समय विकल व विरही आशिक पर जो दशा बीतती है अथवा महबूब प्यारे का वृत्तान्त सुनकर जो दशा और हर्ष होता है अथवा प्यारा आया है और जान पहिंचान नहीं है इस कारण से मिलना व बोलना बतरावना नहीं हुआ और उसीकी चर्चा होना कि यह कौन है और कहां से आया है उस समय जो दशा होती है अथवा महबूब की ओरसे कोई संदेशा लेकर आया है उसके साथ बातचीत करने के समय जो गित होती है इन सब दशाओं में से कोई एक दशा हो उसका नाम यत है और मालूम रहे कि इसके दश प्रकार हैं जल्प व प्रजल्प इत्यादि और सबमें नई र बातें हैं प्रनथ के विस्तार की भय से नहीं लिखीं हथान्त इस यत दशा का यह है कि जिस समय उद्धवजी श्रीवजिकशोर महाराज का संनदेशा लेकर वज में आये उस समय जो बोलना बतराना हुआ अथवा भवँरके मिस करके गोपियों ने वजचन्द्र महाराज की निट्रता व कृतव्रता इत्यादिको वर्णन किया कि भवँरगीत में विस्तार सहित लिखा है अथवा जिस समय रचुनन्दन महाराज जनकपुरमें पहुँचे वहां स्त्रियां देखकर आपुस में कहती सुनती भई ॥

### तीसरी लिलत॥

लित का स्वरूप यह है कि महबूब अर्थात् प्यारे के देखने की उमंग व उसके तरंग से गुरुजनलोगों की शिक्षा व ताड़न व तर्जन को मन में न ले आना व बारबार देखनेके निमित्त चाह होनी और लजा को छोड़कर देखने के हेतु पीछे होलेना और जब नयनन भिर देख लिया तब गुरुजनों से व अपने साथ स्नेह करनेवालों से लजा होनी जिस प्रकार गोपिका कि जब ब्रजमोहन महाराज वन से आते थे तो ब्रजगो-पिका लजा संकोच को छोड़कर विना भय सास ससुर इत्यादि के दे-खने को जाती थीं और स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने के पहले से जो दशा जानकी महारानी पर बीती॥

चौथी दलित॥

दालित का रूप यह है कि महबूब प्रयारा किसी कारण से आंखों के साम्हने नहीं उसके वियोग में रङ्ग का बदलजाना अर्थात् बेवर्ण होना और नींद न पड़नी व आहार घटिजाना व दुई जता व विकलता हो -

जानी श्रीर किसी वस्तु का न सुहाना श्रीर रोते २ बेसुधि होजाना श्रीर महबूब प्यारे का मन में ध्यान करके तन्मय होजाना श्रीर उस समय मन नवनीत के सहश कोमल होकर जो कुछ दशा बीतती है उसको दिलत कहते हैं जिस प्रकार गोपिकाश्रों से रास के श्रारम्भ में व्रजिकशोर महाराज अन्तर्धान होगये श्रीर उस समय भांति २ का विलाप गोपिकाश्रों ने किया श्रीर जब ढूंढ़कर हारिगईं मनमोहन न मिले तो चरित्रों का गान करके तन्मय होगई के श्रीजानकी महारानी के लङ्का में जाने व श्रशोकवाटिका में रहने के समय जो दशा बीती॥

पांचवीं मिलित॥

मिलित का स्वरूप यह है कि बहुत काल से जो महबूब प्रियवल्लम से वियोग था और विश्लेषता की व्यथा के कष्ट से मन विकल व बेचैन होकर भांति २ के मनोरथ व चाह किया करता था वह प्यारा प्राणवल्लम बहुत काल पीछे मिला उस समय जो मन की दशा होती है उसका नाम मिलित है जिस प्रकार श्रीव्रजचन्द्र नटनागर महाराज रासलीला में अन्तर्धान होगये थे और फिर अचानक गोपिकाओं से आनिमिले के रघुनन्दन महाराज लङ्का जीतकर अयोध्या में आये और भरत इत्यादि वियोगियों को नवीन जीवन हुआ।।

छुठवीं कलित॥

कित का रूप यह है कि जिस समय मन संयोग के आनन्द से द्रवीभूत होकर प्यारे महबूब के प्रेम में डूबजाता है उस दशा को कित कहते
हैं वह दो प्रकार की है एक यह कि प्रियवन्नम से साक्षात अर्थात प्रकट
मिलकर उसके देखने अथवा वार्तालाप, लाड़, प्यार, भाव अथवा
श्लेषनसे जो आनन्द होय दूसरा यह कि ध्यान व विन्तन में मिलकर
जो चाहना थी सो उस विन्तन में ज्योंकी त्यों प्राप्त होय और उससे
आनन्द होय वह दोनों प्रकार का सम्भोग परम आनन्द का देनेवाला है
जिस प्रकार किसी गोपी को श्रीवजनन्द्र महाराजने वनमें अकेली पाकर
अपने प्रेम व कटाक्ष भरे वचन और परस्पर प्यार व दुलार से व जो
वस्तु का लेना देना दुर्लभ होवे ऐसी परस्पर आपस के माँगने से और
हँसी व छेड़ंछाड़ और खींचाखींची इत्यादि से परमञ्जानन्द के अन्त को
पहुँचाया और उस रस, में वेसुधि किया अथवा रासबीला के समय
'ऐसा वृत्तान्त विस्तार से पञ्चाध्यायां में लिखा है ॥

### सातवीं छिलित ॥

से क्रीध आजाना और प्यारे के दोष वर्णन करना और बहुत प्रेम के क्रीध से ओठों का फड़कना व श्रीर कांपना और दूसरी दशा सब क्रीध को क्री के स्थाने प्यारे महबूब का तदाकार होजाना उसको छिलित कहते हैं जिसमांति गोपिका भवँरगीत में अतिक्रोध से कहती हैं कि हे भवँर ! तू उसी कृष्ण की श्लाघा करता है कि जिसने रामअवतार में बाली को ब्याधा की मांति होकर मारा कि जिसका मांस व चर्म कुछ प्रयोजन का न था और प्रेम से जो रावण की बहिन आई उसके रूप को बिगाड़ करके न आप रक्वा व न और के योग्य रहने दिया। वामन अवतार में राजा बलि के यज्ञ को नष्ट करिया अथवा जिस प्रकार लक्ष्मणजी को वनवास होने के समय रघुनन्दनस्वामी पर क्रोध आया और कहा कि आप क्या आहार्णों की सी बात कहते हैं कि वन में जाकर अधीशवरों के दर्शन और तप करेंगे ? में आपका किंकर हूँ आज्ञा होवे कि शत्रुन को यमसोक में पठाय देवें और इसी प्रकार चित्रकृट पर जब भरतजी गये तब क्रोध आया॥

#### श्राठवीं चलित ॥

चिति यह कि देह त्याग के समय अपने प्रियवल्लम का चिन्तन करके प्रेम के कष्ट की दशा में यह मांगना कि दूसरे जन्म में भी मुमको उसका प्रेम होवे और वही मिले इसका नाम चितित है जिस प्रकार सतीजी ने दक्षप्रजापित के यज्ञ में देह त्याग के समय चाहना किया व मांगा अथवा बाली के राजा दश्रथ अथवा श्रभङ्ग इत्यादि ने ॥

### नवीं क्रान्त ॥

कान्त यह कि प्यारे महबूब के चिन्तन से जो स्वरूप मन में प्रकट हुआ मनके चाहके अनुकूल शृङ्गार इत्यादि करना और हँसना, खेलना, बोलना, बैठना और अपने मन की चाह व कामना पूरी करनी और सिवाय अपने प्यारे के और किसी का वृत्तान्त सुनना न और को देखना न और किसी से बोलना ऐसी जो दशा, है उसको क्रान्त कहते हैं जिस प्रकार कोई गोपी भगवत् के चिन्तन से बाहर की सब बात भूल गई और चिन्तन में जो परम आनन्द प्राप्त हुआ उसमें योगीजनों की भांति ज्यों की त्यों रहि गई और वियोग का जो दुःख था, तनक न रहा और बावरीसी कभी आंखें खोलती हैं और कभी बन्द करलेती हैं जाने रही कि विरही आशिक अर्थात् रूपासक को जो माशूक अर्थात् प्राणवल्लभ के चिन्तन का सुख न होवे तो शोक के कष्ट से जीता न रहे और जो अनुक्षण चिन्तन में मग्न रहे तब भी थोड़े ही दिन जिये॥

विकान्त ॥

विकान्त एक अङ्ग नवीं दशा का है इसहेतु गणना में लिखा नहीं गया जिस समय आशिक अर्थात् रूपासक भक्त भगवत् के प्रेम के प्राप्त होने से अपनी भाग्य की बड़ाई करता है अथवा अपने इष्टदेव अर्थात् भगवत् की बड़ाई और उसके मिलने का आनन्द और उस आनन्द की बड़ाई और उसके मिलने की दुस्तरता वर्णन करता है अथवा अपने इष्टदेव से जो औरों की प्रीति है उनकी रलाघा और गुणों को कहता सुनता है अथवा अपने प्यारे के न मिलने व देखने का शोच कहता है इन दशाओं में से एक दशा प्रकट हो अथवा कई उसका नाम विकान्त है जिस प्रकार भरद्दाज और अश्वि और बाल्मीिक इत्यादि ऋषीश्वरों ने श्रीरघुनन्दन स्वामी के देखने के समय अपने भाग्य को सराहा अथवा ब्रह्मा व शिव और दूसरे ऋषीश्वरों ने भगवत् की महिमा वर्णन करी अथवा ब्रह्माजी ने ब्रह्मस्तुति में बड़ाई वज और गो।पिकाओं की और दुर्लभता मिलने भगवत् के प्रेम की वर्णन करी कि वे आंखें गोपिकाओं की धन्य हैं जो नन्दनन्दन शोभाधाम को देखती हैं।

संकान्त ॥

संक्रान्त अङ्ग क्रान्त व विक्रान्त का है वर्णन करने का प्रयोजन नहीं ॥
दशवीं विहत ॥

विहतदशा का रूप एक रलोक के दृष्टान्त के अनुसार है कोई गोपी कहती है कि देखो पहले जन्म में हमको श्रीकृष्ण महाराज का प्रेम न हुआ इस कारण यह देह पाई और संसार के दुःख देखनेपड़े और कैवल्य मुक्ति में जो श्रीकृष्ण के प्रेम की अधिकाई नहीं तो वह मुक्ति नहीं मानों मृत्यु है अभिप्राय यह है कि जो मृत्यु के समय भगवत् का प्रेम होजाय तो मृत्यु हजार जीवन के सदृश है और जिस मुक्ति में भगवत् का प्रेम नहीं सो मुक्ति हजार मृत्यु से निकृष्टतर है कोई गोपी ने श्रीकृष्ण महाराज से मान करके मनावने पर भी मान न छोड़ा जब श्रीकृष्ण महाराज चलेगये तब शोच करके वियोग की दृशा से विह्नल हुई और अपने शरीर और मान

को धिकार करके शोक की पीड़ा व विरह से चिन्तवन में बेसुधि होगई॥
संहत॥

संहत एक अंग विहत का है उदाहरण का प्रयोजन नहीं है।।

यह कि प्यारे महबूब अर्थात् प्राणवल्लम की सुन्दरता इत्यादि की चिन्तवन करके अथवा उसकी सुन्दरता देखकर गलाई चांदी सोने के सदश मन का द्रवीभूत होजाना उसको गालित कहते हैं जिस प्रकार कोई गोपिका किसी सखी को देखकर कहती हैं कि देखो इसी गोपिका ने एक बेर श्रीव्र जिक्सी सखी को देखकर कहती हैं कि देखो इसी गोपिका ने एक बेर श्रीव्र जिक्सी सहाराज की शोभा व सुंदरता और बोलन चलन व भाव इत्यादि किसीसे सुना है इस हेतु से इसकी यह दशा है कि योगियों की भांति मौनहोगई है न हिलती है, न डोलती है, कबहीं रोती है, कबहीं रोमािबत होती है, कबहीं बकती है और कबहीं नाचती है और कबहीं गाती है और कहती है कि कब मैं उस प्यारे को देखूंगी जब कि नन्दनन्दन की सुंदरता के सुनने से यह दशा है तो न जाने मनमोहन के देख लेने पीछे कैसी दशा होगी ॥

### बारहवीं संतृप्त ॥

संतुप्त यह कि सिचदानंदघन पूर्णब्रह्म परमात्मा छिवसमुद्र शोभा-धाम में ऐसा जिसका मन लगा है कि जहां तहां उसको देखती हैं और उस रूप अनूपमें ऐसी बेसुधि व मग्न हैं कि तनक भी दूसरी ओर मनकी वृत्ति नहीं जाती है दर व दीवार में वही प्यारा दिखाई पड़ता है कि जिस के निभित्त अनेक जन्म में अनेक प्रकार के योग और अभ्यास और शुभ कमें किये थे इस दशा का नाम संतृत है और सब उपासना व निष्ठाओं का सार व मानों वही दशा है इसीकी बड़ाई में भगवद्गीतामें यह लिखा है कि जो वासुदेवरूप सब जगह देखता है सो महात्मा है सो दुर्लभ है इसी अवस्था व दशा के वर्णन में सब वर्णन भगवद्गीता व भागवत में लिखा है इसी पदवी को शाणिडल्यसूत्र में परानुरिक अर्थात् पराभिक्त के नाम से लिखा है कि वह सूत्र ऊपर लिखागया इस भूमिका पर दृढ़ होने का नाम जीवन्मुक्त है व फल इसका मुक्त व परमपद है और जानेरहो कि जो दशा सब साित्वक व्यभिचारी अर्थात् समान दृतीय व चतुर्थ जो कि रसभेदके वर्णन में प्रन्थ के आरम्भमें लिखीगई हैं सो भी प्रेमृनिष्टा की सम्बन्धी हैं सो प्रन्थारम्भ में जो दशा रसभेदकी लिखी है और इस प्रेमिनष्टाकी दशा सब मिलाने पर जो किसी प्रेमासक की कोई नई दशा सुनने के देखने में आवे तो उसको एक अङ्ग उन दशाओं का समभ लेना चाहिये अथवा हमसे लिखतेन बना नहीं तो ऐसी बात कोई नहीं कि शास्त्रने जिसका मूल न लिखा होय ॥ हे श्रीकृष्णस्वामी, दीनवत्सल, पतितपावन, महाराज! जिस भांति शेषीभाव त्र्याप पर परिग्राम को प्राप्त हुत्र्या है उसी प्रकार पतितपावन और अधमउद्धारण नाम भी आप पर समाप्त हैं और जिस प्रकार शेष नाम पर शेषभाव का अन्त हुआ है उसी प्रकार अधम और पतित होनेकी पदवी मेरे ऊपर समाप्त है परन्तु ऐसी मेरी दुर्भाग्यता है कि शेषजी को तो अनुक्षण समीपता प्राप्त है और मैं इस जगत के जं-जाल में प्रसित रहूँ श्रीर गुण यह कि मैं तो श्रपने काम चतुर व चौकस हूँ अर्थात् कोई पाप वे अपरांच ऐसा नहीं कि न किया हो व न करताहूं और आपको कबहीं अपने नाम का स्मरण भी नहीं होता सो कुछ चिन्ता नहीं अब हमने प्रन्थों में लिखना आरम्भ कर दिया है कबहीं तो चित्त पर च-द्वेगा यद्यपि इस भांति विनय करनी अनरीति है परन्तु आपकी ढिलंगी ने इस ढंग सेकहलाई कि लिखाई। ढिठाई क्षमा कीजाय उसके ऊपर इतना श्रीर अधिक है कि आपका दढ़ वचन प्रबन्धक इस जगह पर है कि जो श्रा आता है उसको अभय कर देता हूं सो बहुतकाल बीता कि आप के द्वारपर पड़ा हूं यदापि ऐसा पका व हद नहीं कि वाद करके ठहरायदेव परन्तु आप सब प्रकार जानते हैं कि आपके द्वार को छोड़ और किसीसे कुछ सम्बन्ध भी नहीं रखता जब जो कुछ मेरे निमित्त होगा श्रापसे होगा थोड़े में विनय यह है कि किसी प्रकार उस रूप अनुपके चिन्तवन में दिन रात लगारहूं जो सब रूप और शोभा का सारभूत है मेरे निमित्त वही सब कुछ है ॥

### कथा अम्बरीष की रानी की॥

राजा अम्बरीष की कथा में लिखीगई कि रानी का वर्णन प्रेमनिष्ठा में होगा सो उसी रानी की बात लिखी जाती है कि जब यह रानी ब्याही आई और राजा से उपदेश अलग सेवा पूजा करने का पाया तो अत्यन्त प्रेम व विश्वास से भगवन्मूर्ति विराजमान करके सेवा पूजा करनेलगी और इतना प्रेम भगवत् में हुआ कि किसी समय सिवाय भगवद्भजनं और आराधन के किसी काम में मन नहीं लगाती थी। राजा को भी इस बत्तान्त का समाचार पहुँचा। रानी के महल में आया देखा कि रानी को

भगवत् में इतना प्रेम है कि साधन अवस्था से जाय के सिद्ध अवस्था के समीप अर्थात् तद्रूपता को पहुँचगई है। इस दशा को कि जब कबहीं अति चाह व उमंग से गाती है ऋौर कवहीं नाचती है और कवहीं हँसती है श्रीर कवहीं रोती है श्रीर कवहीं भगवद्भ्यान में भीति के चित्र के सदश् होजाती है। राजा यह दशा देखकर अतिप्रसन्न हुआ और अपने भाग्य की बड़ाई करता हुआ रानी के पास पहुँचा, रानी तो भगवच्छवि के अनु-भव में मग्न होकर शरीर की सुधि व मान भूलगई थी पहले कुछ बात न पूछी पीछे बहुतबेर बीते कुछ सुधि हुई तो राजा को देखकर बड़ी रीति मर्याद व आदर सन्मान करके हाथ जोड़ खड़ी हुई इसहेतु कि एक तो पति, दूसरे राजा, तीसरे गुरु कि उसकेही उपदेश से भगवत्सेवा मिली, पीछे वार्त्तालाप सत्संग व भगवत् आराधन हुये पर राजा ने भगवचिरित्रों के कीर्तन करने की आज्ञा करी सो रानी ने भगवत्कीर्तन और नृत्य आरम्भ किया और ऐसी प्रेम में मग्न होगई कि अपने व बिराने की कुछ सुधि न रही राजा ने इस कारण से कि इस प्रेमरस के आनन्द व सुख का स्वाद कबहीं पाया नहीं था अपने भाग्य को धन्य मानके नित्य व हरघड़ी उस रानी के सत्संग में रहनेलगा और रानी के प्रेम का फल यह हुआ कि सारा नगर श्रीर देश राजा का भगवद्भक्त होगया वह वृत्तान्त विस्तार करके राजा की कथा में लिखा गया।।

### कथा सुतीक्ष्ण की॥

सुतीक्ष्ण ऋषीश्वर अगस्त्यजी के चेले रामोपासक बड़े प्रेमी हुये जब रघुनन्दन महाराज दएडकवन को पधारे और सुतीक्ष्णजी के आश्रम के समीप पहुँचे तो सुतीक्ष्णजी अपने स्वामी के आगमन का समाचार सुनकर आगे लेने के हेतु चले परन्तु परमानन्द भगवत के आगमन की आर दर्शन की उमंग इतनी हुई कि सब सुधि अपने बिराने की मूलगई सिवाय उस रूप अन्य जो चिन्तन में था और कुछ भीतर व बाहर दिखाई नहीं पड़ता था और न यह कुछ भान रहा कि में कौन हुं और कहां हुं और किस ओर जाता हूं जब कबहीं सुधि होती तो यह मन में होती थी कि आज कौन ऐसी शुभ घड़ी और क्या मृङ्गल दिन है कि जो शिव व ब्रह्मा दिकों को भी दुर्लभ है तिस स्वामी का दर्शन करूंगा और कबहीं इस बात पर प्रसन्न होते थे कि मेरे बराबर और कौन बड़ भागी है कि जिसको आज पूर्णब्रह्म सचिदानन्दघन के दर्शन होंगे बस ऐसे चिन्तवन और आनन्द

में एक डग भी न चलागया और बेवश होकर राह में बैठगये इस भांति उस ध्यान के स्वरूप में लीन व लय होगये कि जब रघुनन्दनस्वामी जानकी महारानी और लक्ष्मणजी के सहित आये तो कुछ जनाई न पड़ी श्रोर जब पुकारा तो कुछ न सुना तब तो रघुनन्दनस्वामी ने श्र-पना रूप जो ध्यान में देखते थे तिसको अन्तर्धान करिलया और चतुर भुजरूप उनके मन में प्रकट किया जब सुतीक्ष्ण ने वह मनोहररूप अपने स्वामी का न देखा तो विकल होकर आखें खोलदीं और अपने मन-भावन को सम्मुख देखकर श्रीर श्रातिप्रेम से बेसुधि होकर चरण पकड़ लिये न छोड़े भगवत् ने बल से उठाकर अपनी छाती से लगाया ऋौर आश्रम में जाकर टिके। ऋषीश्वर ने रीति अनुसार पूजा इत्यादि किया फिर भगवत्स्तुति का आरम्भ किया परन्तु मारे प्रेम के ऐसा स्वरभङ्ग हुआ कि एक अक्षर भी उचारण न करसके कवहीं तो आंखों से जल का प्रवाह चलता था ऋौर कवहीं कएठ रुकिजाता था जब भगवत् ने यह प्रेम अपार देखा तो आज्ञा की कि जो इच्छा हो सो वर मांगो कि सब कामना तुम्हारी पूर्ण होंगी। ऋषीश्वर ने विनय किया कि कौन वस्तु मांगूं हमको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है आपको जो अच्छी लगे सो दीजिये और जो मेरेही मांगने पर बात है तो यह मांगता हूं कि आपका रूप अनूप जानकी महारानी व लक्ष्मण्जी महाराज के सहित मेरे मन में सदा निश्चल बसा रहे सो भगवत् ने यही वरदान दिया। प्रभात को जब रघुनन्दनस्वामी आगेको चलने लगे तो सुतीक्ष्णजी को वियोग का सँभार न होसका अगस्त्यजी अपने गुरु के दर्शन के बहाने से साथ चले और उसी परमा-नन्द के समुद्र में मग्न रहे॥

#### कथा शबरी की॥

श्वरी भीलनी की महिमा किस प्रकार वर्णन होसके कि बड़े २ ऋषीश्वर जिसकी भिन्न को देखकर आधीन होगये प्रथम जब श्वरी के भगवजाने हृदय में उत्पन्न हुई तो साधुसेवा को अङ्गीकार किया यह कि दएडकारएय में पम्पासर के समीप मतङ्ग इत्यादि ऋषीश्वरों के आश्राम में रात्रिके समय छिपकर लक्डियों का भार डालजाती थी और रात् से उठकर जिस राह से ऋषीश्वरत्नोग स्नान करने को आयाजाया करते थे उस राह को भाइ बुहार कर विमल करदेती थी। मतङ्ग ऋषीश्वर अपने मन में कहा करते कि ऐसा क्रोन धुइभागी है कि ऐसी सेवा करता है श्रीर हमारे तप व भजन में बखरा लेनेवाला होता है। रात को दश बीस ऋषीश्वर चुपके छिपकर लगे रहे जब शबरी आई तो पकड़ कर मतङ्गजी के पास ले गये। शवरी ऋषीश्वर के डरसे कांपने लगी और जब सम्मुख गई तो रोदन करने के दुःख से व डर से कुछ विनय न कर सकी। दूसरे ऋषीश्वरों के तो यह मन में हुआ कि यह शबरी नीचजाति है तिसकी लेखाई हुई लकड़ी जो हमने काम में लगाई न मालूम किस पाप में पकड़े जायँगे और मतङ्गऋषीश्वर जी भक्ति के प्रभाव को जानते थे अपने मन में कहने लगे कि यह शबरी ऐसी परमपवित्र व शुद्ध है कि जिसके ऊपर करोड़ों ब्राह्मणों के धर्म कर्म निछावर करना उचित है। मतङ्ग ऋषीरवर उसको अपने आश्रम में लेखाये ख्रीर भगवन्मन्त्र उप-देश किया जब मतङ्गजी परमधाम को जानेलगे तो शबरी को शिक्षा किया कि श्रीरघुनन्दनस्वमी पूर्णब्रह्म यहां अविंगे व तुक्तको उनके दर्शन होंगे तू इसी आश्रम में रहाकर। यद्यपि शबरी को गुरु के वियोग से अत्यन्त शोक हुआ परन्तु श्रीरघुनन्दनस्वामी के दर्शनों की आशा से प्रसन्न होकर भजन व ध्यान में रहनेलगी जिस घाटपर ऋषीश्वर स्नान के निमित्त जाया करते थे शबरी राह बुहारा करती थी एक दिन नियत समय में विलम्ब होगया और ऋषीश्वर ने शबरी को देखकर क्रोध किया श्रोर उसी कोध में एक ऋषीश्वर का वश्च जो शबरी से स्पर्श होगया तो श्रीर अधिक ऋषीश्वरों के क्रोध का कारण हुआ और शबरी को वचन दुष्ट व कठोर कहकर फिर स्नान को गये। तड़ाग जल का स्थान रुधिर से भरा देखा ऋौर बड़े २ कीड़े देखे इस बात को ऋपने दुर्विदग्धता से यह समभा कि शबरी की अपवित्रता से जल तड़ाग का नष्ट हो गया है कुटीपर अपने फिरगये व शबरी ऋषीश्वरों की भय से अपने स्थानपर चली आई और चिन्ता की कि श्रीरघुनन्दनस्वामी के निमित्त प्रसाद अन्वेषण करना चाहिये इस हेतु वन २ फल ढूंढ़ने को जानेलगी अच्छे अच्छे बेर तोड़कर पहले आप चाखा करती कि यह मीठे हैं के खट्टे जो मीठे होते तो रखिलया करती और खट्टे को फेंक दिया करती और फिर राह पर जाकर जिस श्रोर से र्घुनन्दनस्वामी पधारेंगे बाट देखा करती जब अपनी कुरूपता व जाति की नीचता को विचारती तो किसी जगह भाड़ी में श्रिपजाती और जब अपने गुरु के वचन और भगवत् की क्रपालुता व पतितपावनता पर दृष्टि करती तो आगे लेनेके हेतु

दौड़ती इसी प्रकार भगवत् के प्रेम व चिन्तवन में दिन रात व्यतीत करती जब बहुत दिन बीते तो अधम उधारण व भक्नवत्सल महाराज प्धारे भौर लोगों से बड़ी चाह से पूछा कि शवरी परमभका का स्थान कहां है ? जब स्थान के समीप आये तो शबरी ने साष्टांग दएडवत् करी। रघुनन्दन स्वामी ने लपककर धरती से उठालिया और सब दुःख व शोक वियोग का दूर किया। शबरी की यह दशा हुई कि भगवन भुख चन्द्रमा की चकोर होगई और दर्शन में मग्न होकर निर्भर परमानन्द का जल आंखों से ऐसा प्रवाहमान किया कि जिसका वारपार न रहा फिर रघुनन्दन स्वामी को अपने आश्रम में लेगई और बेर जो जङ्गल से ले आती थी भोजन के निमित्त आगे धरे। भक्तभावन महाराज तो उन बेरों को भोजन करने लगे और शिव आदि उस भक्तवत्सलता व कृपालुता के प्रेम में मग्न होकर शबरी के भाग्य की बड़ाई करनेलगे। भगवत् एक बेर उठावें और मुख में डालकर उसकी मधुरता व मिठास की रलाघा करलें कि ऐसा फल मीठा कवहीं नहीं खाया फिर दूसरा उठावें और उसीमांति गुण वर्णन करके भोजन करें जब भोजन कर चुके तो सब ऋषीश्वर आगमन सुनकर कि आप शबरी के यह में आय के उतरे हैं अचम्भे योग में हो श्रीरघुनन्दनस्वामी के दर्शन को आये व सब गर्व अपने धर्म कर्म व कुलीनता का बिदा किया और भगवदर्शनों से कृतार्थ होकर परमानन्द को प्राप्त हुये। वार्त्तालाप होने पीछे ऋषीरवरीं ने तड़ाग के जल बिगड़ जाने का वृत्तान्त कहा व उसके शुद्ध व विमल होने का उपाय भगवत् से पूछा। भगवत् ने आज्ञा किया कि शबरी के चरण परमपावन जब उस तड़ाग में पड़ेंगे उसी क्षण जल निर्मल व शुद्ध होजायगा। ऋषीर्वर श्वरी से विनय व प्रार्थना करके तड़ाग पर लेगये श्रोर उस परमभक्ता के चरणों के पड़तेही तड़ाग भगवद्धकों के मानस के सदश विमल व शुद्ध होगया । पीछे रघुनन्दनस्वामी ने आगे जाने की बिदा शबरी से मांगी और आज्ञा किया कि जो उपदेश भक्ति का हमने किया है उसी प्रकार आगे पर आचरण करती रहना शबरी ्को जो वह परम मनोहररूप बाहर व भीतर की श्रांखों में समाय गया था वियोग ने सहसकी बिदा मांमते ही अपने प्राण को निछावर करके पर्मधाम को गई। भगवत् ने दाहकर्म उसका आप किया। इस चरित्र से अवागमन से छुट्टी चाह्नेवालों को अक्ति करने की शिक्षा करी निश्चेय

करके प्रेम की अन्तपदवी यही है कि अपने प्यारे के मिलने के अति आनन्द में अथवा वियोग के अतिशोक में आसक अर्थात् स्नेह करने वाले के प्राण तुरन्त जाते हैं॥

कथा विदुर व उनकी स्त्री की ॥

विदुरजी व उनकी धर्मपत्नी परमभक्र हुये। विदुरजी धर्म के अवतार थे माग्डठ्य ऋषीश्वर के शाप से मनुष्य देह पाई। कथा उनकी विस्तार से महाभारत में लिखी है। जितनी प्रीति भगवत में विदुरजी को थी उससे अधिक उनकी धर्मपत्नी को थी जब भगवत् श्रीकृष्ण महाराज कौरव पाएडवन के विरुद्ध मिटाने के निमित्त हस्तिनापुर में पहुँचे तो दुर्योधन ने अपने ऐश्वर्य के गर्व से सन्धि अर्थात् मेल अङ्गीकार नहीं किया परन्तु भोजन के शिष्टाचार के हेतु विनय किया। भगवत् ने आज्ञा किया कि बिराने घर भोजन तीन भांति से होता है एक तो कङ्गालता करके, दूसरे प्रेम के सम्बन्ध से, तीसरे हरिभक्त अथवा गुरु चेले आपस के घर जब जावें सो यहां इन तीनों बातों में से कोई बात नहीं यह कहके विदुरजी के घर पंचारे उस समय विदुरजी घर पर नहीं रहे ऋौर उनकी श्री स्नान करती थी उसने जो भक्रवरसल महाराज का आगमन सुना तो मारे हर्ष के अङ्गन में न समासकी और ऐसी प्रेम व आनन्द में मग्न होगई कि बेधड़क उस नग्नदशा में उठ दौड़ी। लजा रखनेवाले महाराज यह दशा उसके प्रेम की देखकर चिकत हुये और मट पीताम्बर श्रीअङ्ग का अपना उद्दाय दिया सो यह समक पड़ता है कि जाने भगवत् को उस समय यह विचार हुआ होगा कि यह मेरे तद्रूपता को पहुँच गई है केवल पीताम्बर नहीं है इस हेतु पीताम्बर भी उढ़ाय देना चाहिये अथवा यह बात हो कि जब राजा किसी अपने प्यारे सेवक पर प्रसन्न होता है तो अपनी पोशाक निज ख़िल अत देता है सो भगवन्महा-राजाधिराजमिशा ने इसके प्रेम से प्रसन्न होकर पीताम्बर खिलञ्चत की भांति क्रपांकर दिया अथवा ऐसा मन में आया होय जब कोई राजा की सेवा में जाता है तो कुछ नजर भेंट दिया करता है सो भगवत् ने विदुर-पत्नी को अपने प्रेमियों में राजा के सदृश विचार करके पीताम्बर भेंट दिया हो पीछे भगवत् को अपने घर में लेआई और परमर्शात से सिंहा-सन्पर् बैठाकर औरयन्त प्रेम व आनन्द में बेसुधि होगई। कृपासिन्धु महा-्राज ने जो उसकी यह दशा देंसी तो अपनी खोर वार्चालाप में लगाने के निमित्त आज्ञा किया कि भोजन कुछ तैयार होय तो लाओ। वह बड़-भागी केले के फल ले आई पास बैठकर खिलानेलगी वह तो परमानन्द में पूर्ण थी गिरी को तो धरती पर गिरा दिया और छिलका भोजन के निमित्त दिया । विश्वम्भर महाराज कि केवल प्रेम के भूखे हैं छिलकों को सराहि २ खाने लगे उस समय विदुरजी आयगये और भगवत् के चरण-कमलों को दण्डवत् करके स्त्री को तर्जन भत्सन करनेलगे कि रे मन्दबुद्धी ! गिरी खिलानेको सो छिलके खिलाती है और आप भगवत् के पास बैठ कर बड़े भाव व भक्ति से गिरी निकाल २ कर खिलानेलगे। भक्तचित्तरञ्जन महाराज ने आज्ञा किया कि विदुरजी यह केलों का गूदा बड़ा मीठा है परन्तु उन छिलकों के स्वाद को नहीं पहुँचता इस वचन से भगवत् अ-पने भक्रों को शिक्षा करते हैं कि जिस किसीको जितनी प्रीति व भक्रि मेरे चरणकमलों में है'तितना ही भोजन इत्यादि जो कुछ मेरे अर्पण व भेंट करते हैं भें श्रङ्गीकार करता हूं। दूसरे यह बात जनाते हैं कि मेरे दर-बार में चतुराई इत्यादि की कुछ नहीं चलती केवल प्रेम व स्वेहपर रीम है और एक यह अर्थ भी प्राप्त होगया कि जो विदुरजी और उनकी स्त्री को छिलकों के खिलाने के कारण से लज्जा व शोच हुआ था सो सब मिटगया और दोनों परमप्रीति से भगवत् की सेवा में तत्पर रहे॥

### कथा मक्तदास की॥

राजा भक्रदास कुलशेखर जिनका पद है भगवद्भक्र प्रेमी हुये कथा उनके प्रेम और भिक्त की प्रपन्नामृतयन्थ में विस्तार से लिखी है यहां मूल भक्रमाल में जितनी लिखी है सो लिखी जाती है। यह राजा श्री रघुनन्दनस्वामी के उपासक थे, श्रीरघुनन्दनस्वामी की कथा चरित्र सदा सुना करते और अतिप्रेम और प्रीति से लीला और उत्साह भगवत् का नित्य नये भाव से किया करते, ब्राह्मण कथा सुनानेवाला राजा के प्रेम का वृत्तान्त जाननेवाला था जब रामायण में सीताहरण की कथा श्राया करती तो छोड़िया करता था। एकबेर वह दुःखी पड़ा उसका बेटा कथा सुनाने को आया वहीं कथा सुनाई कि रावण आया और जानकी महा-रानी को चुराकर लेगया इतना वचन सुनते ही राजा तरवार खींचकर मार २ करता हुआ दौड़ा और घोड़े पर सवार होकर लङ्काकी ओर चला कि इसी घड़ी रावण को मारकर अपनी माता के दर्शन करूंगा मेरे जीते मेरी माता को कैसे लेजाय जब सह में समुद्र आन पड़ा तो निर्भय घोड़ा —

समुद्र में डालिंदिया। भक्तभावन व भक्तमनरञ्जन महाराज जानकी महा-रानी व लक्ष्मणजी सिंहत प्रकट हुये और कहा कि कुलशेखर कहां जाते हो रावण को तो हमने वध किया जनकनिंदनी सिंहत अयोध्या को जाते हैं राजा चरणों में पड़ा थुगलस्वरूप के दर्शन करके नये प्राण पाये अपनी राजधानी में आकर प्रेम भिक्त में मग्न रहे॥

कथा बिट्ठलदास की॥

बिट्ठलदासजी माथुर चौबे अनहंकार व औरों को मानदेनेवाले सब प्रकार से निर्मत परोपकारी हुये। किसीके अवगुण पर दृष्टि नहीं जाती थी जो विद्या जिसमें होती थी उसका वर्णन करते थे माला और तिलक व भगवज्रकों की महिमा व प्रेम भगवत् के सदृश बुद्धि में समाया था व हरिगोविन्द हरिगोविन्द यह वाणी अनुक्षण जिह्ना पर रहती थी। उनके बाप दो भाई सगे राना के पुरोहित थे बिट्ठलदास लड़के ही थे तबहीं वे दोनों आपस में लड़कर मरगये जब बिट्टलदासजी सयाने हुये तो भगव-दाक्रिको अङ्गीकार किया और राना के पास आना जाना छोड़ दिया। एकदिन राना ने लोगों से पूछा कि हमारे पुरोहित का लड़का छहीं आता वह कहां है शीघ्र ले आस्रो । बिट्ठलदासर्जा न गये जब दोहरायके बुलाया तब श्त्रुलोगों ने कहा कि महाराज ! वह तो दिन रात रागरंग व वैरागियों के संग में रहता है और अपने आपको भक्त में गिनता है। राना ने बिट्ठल-दासजी को कहला भेजा कि आज जागरण हमारे यहां है सो जागरण हमारे एहं में करना । बिटलंदासजी हरिभक्नों के समाजसहित गये रानाने सबको आदरभाव करके समाज के निमित्त तिखने मकान की छत पर फ़र्श् लगवाया जिस समय भगवचिरित्रों का कीर्तन और भजन होनेलगा बिट्ठलदासजी की दशा उन चरित्रों के रस में बेसुधि होगई और अपने व बिराने को भूलकर आप कीर्तन करनेलगे और नृत्य व गान की दशा में कुछ सुधि अपने शरीर व मकान की न रही तिमंजले मकान से नीचे गिरे। राजा वह दशा देखकर बड़े शोच में हुआ और दुष्टलोगों को बहुत तर्जना भरतना किया। साधुलोग बिद्वलदासजी को उठाकर घरपर ले आये .व रानाने रुपया व सामग्री सब भेजी । बिट्ठलदासजी को तीन दिन पीछे सुधिभई उनकी माताने सब वृत्तान्त राजा की परीक्षा लेनेकाँव दुष्टलोगों की दुष्टता व तिमीहले पर फ़र्श् होनेका कारण सब कहा । बिद्वलदासज़ी ्र रात्रिको अपने घरसे चले छठींकरा गांव में कि जहां यशोदाजी ने छठी

की रीति रस्म श्रीनन्दनन्दन महाराज की करी है आयकर श्रीगरुड़-गोविन्द की सेवापूजा में लगे। राना के सेवक सब जगह २ ढूंढ़ आये कहीं न मिले परन्तु उनकी माता व स्त्री ने ढूंढ़ते २ पाया घर चलने के निमित्त उनसे बहुत कहा व उपाय किया समभाया परन्तु मन बिहलदासजी का सेवा व स्वरूप में श्रीगरुड़गोविन्द महाराज के लिपटगया था इस हेतु कोई उपाय ने काम न किया हारिके उनकी माता व स्त्री उसी गांव में रहनेलगे कुछ दिन बीते बहुत दुःखी पड़े भगवत ने स्वप्त में आज्ञा की कि तुम मथुराजी में निवास करो। बिट्ठलनाथजी को गरुड़गोविन्द महाराजः का वियोग अङ्गीकार न हुआ जब तीन दिनतक बराबर आज्ञा को किया तब बेवश होकर मथुराजी में आये व अपने सजातियों को देखा कि भगवद्भक्ति से विरुद्ध हैं इसहेतु एक बढ़ई साधुजी के घर उतरे उनकी स्त्री परमसती गर्भवती रही उसको खर्चपात की विन्ता हुई। भगवत् ने मिट्टी खोदते में एक अपनी मूर्तिको बहुत धन सहित प्रकट कर दिया। बिहुल-दासजी वह मूर्ति व रुपया बढ़ई को देने लगे परन्तु उसने हाथ जोड़कर चरणकमल पकड़ लिया व विनय किया कि आपही भगवत की सेवा करें त्र्योर यह रुपया भी खर्च में लगावें। बिट्ट बदासजी ने ऐसी प्रीति से सेवा को भारम्भ किया कि सिवाय सेवा पूजा के और किसी कार्य से सम्बन्ध न रक्खा और थोड़े दिन में उनके भक्तिभाव की ऐसी ख्याति हुई कि बहुत लोग चेले होगये। भगवत् उत्साह और कीर्तन का ऐसा समाज रहनेलगा कि मानो भगवत् पार्षदों का समाज है संयोगवश एक नटिनी आयगई और उसने भगवत् के आगे नृत्य और गान किया। बिट्टलदासजी भगवत्त्रेम में ऐसे बेसुधि व बेवश होगये कि जो गहने व वस्त्रादिक थे सब उसको प्रसन्न हो दान कर दिया और जब उसको भी कम जाना तो रङ्गीराय अ-पने पुत्र को भगवत् की निछावर करके देदिया। रङ्गीरायकी चेली राना की लड़की थी उसने उस नटिनी से कहला भेजा कि जो रुपया व आभूषण तुभको चाहना होय मुभसे ले व रङ्गीराय मेरे गुरुको मुभको दे। नटिनी ने उत्तर दिया कि सम्पत्ति की तो कुछ परवाह नहीं परन्तु रीककर तन, मन, धन सब देसकी हूं। रानाकी ज़ड़की ने बिडलदासजी से विनय व प्रा-र्थना करके फिर समाज कराया और जो गुणी और भक्रजन आये थे बहुत रुपया उनको नजर भेंट दिया और आप भगवते के सामने नृत्य करनेलगी कि वह नटिनी भी चकित होगई और रङ्गीरायजी का शुङ्गार --

करके और डोले में बैठाकर भगवत के सम्मुख लाई। रङ्गीरायजी उस निटनी के कहने से नृत्य करनेलगे कि सब समाज भगवत्प्रेम में बेसुधि होगया और निटनी ने सब धन सम्पत्ति रङ्गीरायजी सिहत भगवत् मेंट किया। रङ्गीरायजी ने बिहलदासजी से कहा कि आप मुक्तको भगवत् की निछावर करचुके हैं उचित नहीं कि फेर लेवें इस हेतु रङ्गीरायजी को तो बिहलदासजी ने न लिया परन्तु राना की लड़की ने लेलिया। रङ्गीरायजी ने विचारा कि यद्यपि प्रकट जो तन है सो तो भगवत् निछावर होचुका परन्तु प्राण् अवतक निछावर नहीं हुये इसहेतु पाञ्चमौतिक तनु छोड़कर भगवत् के परमधाम को प्राप्त हुये। यह चिरत पवित्र भगवत् के रिसक व प्रेमियों का कि भगवद्रक्ति का देनेवाला है विचार के योग्य है ॥

### कथा कृष्णदास की॥

कृष्णदासजी भगवत् के परमभक्त हुये कि श्रीनन्दन्दन महाराज ने निज अपने चरणकमलों का नूपुर उनको कृपा करके दिया भगवत् की-र्तन की रीतों के श्रच्छे ज्ञाता रहे स्वर श्रीर ताल व याम श्रीर मूर्च्छना इत्यादि जो कुछ संगीतरताकर आदि यन्थों में लिखे हैं उनको ऐसा जाना कि उससमय में उनके सदश कोई न था और ऋत्यन्तता उसकी यहांतक हुई कि राधिकावल्लभ महाराजको भी अपने प्रेम और गुण से प्रसन्न करके रिकायालिया। जाति के सुनार थे और खरगसेन उनके बाप का नाम था। एकदिन श्रीराधाकुष्ण महाराज की सेवा पूजा करके भगवत् के सामने नृत्य व गान करनेलगे और भगवत् के रूप और चरित्र के चिन्तवन व रसमें ऐसे मग्न और बेसुधि हुये कि कुछ शरीर का भान न रहा उसी दशा में एकपांव का घुंघुरू खुलकर गिरपड़ा और समां जो जम रहा था उसमें विश्लेप होनेलगा श्रीरसिकविहारी परम रिभवार उस समां के भङ्ग को ताल व बेशों भा समभक्तर उठे व अपने चरणकमल का नृपुर श्रीहस्त से ऋष्णदासजी के चरण में पहिना दिया। ऋष्णदासजी ने नृत्य और कीर्तन के पीछे जब यह वृत्तान्त जाना तो भगवत् की कृपा श्रीर अपने भाग्य को धन्य मानिके फिर आनन्द में भग्न होगये श्रीर ्रऐसे भगवद्भजनमें लवलीन हुये कि दिनरात उसी प्रेम की दशा में बे-सुधि रहनेलगे व साधुसेवी ऐसे थे कि हरिभक्नों को कवहीं भगवत् से न्यून जाना जी किसी को शङ्का होय कि सगवत् ने अपना घुंघुरू क्यों पहिनाया बही घुंघुरू केंग्रों न सजि दिया सो हेतु यह है कि जो

वह घुंघुरू साजिके पहिनाते तो विलम्ब होता इस हेतु अपना घुंघुरू पहिना दिया और भक्त के मन में अपनी रिभवारता और चित्त की चाह को प्रकट कर दिया सिवाय इसके यह बात भी सूचित होती है कि भगवत ने रीभकर यह घुंघुरू इनाम दिया॥

कथाकात्यायिनी की ॥

कात्यायिनीजी के प्रेम और भिक्त की कथा किससे कही जाय जितना प्रेम और स्नेह वजगोपिकाओं को श्रीवजराजभूषणा महाराज में हुआ तितनाही कात्यायिनीजी को था, बात कहते र भगवत् के रूप में चिन्त-वन करके बेसुधि होजातीथीं, तनक सुधि नहीं रहती थी। जगत् के जितने भगड़े व बखेड़े हैं तिनसे न्यारी और भगवत् के प्रेमकी मूर्ति थीं। सब भगवद्भकों का सम्मत इस बात पर है कि भगवत् का स्नेह कात्यायिनी जी पर समाप्त हुआ। यह दशा थी कि राह चलते में भगवचिरित्रों के तन्मय होजाती थीं और कबहीं गाती थीं, कबहीं रोती थीं, कबहीं हसती थीं। एकबेर की बात है कि भगवचिरित्रों के कीर्तन में बेसुधि व मग्न थीं पवन तेज चलने के कारण से वृक्षों से शब्द आने लगा कात्यायिनीजी यह समभीं कि यह लोग कोई तालमृदङ्ग बजानेवाले हैं भगवत् के सम्मुख जो में गाती हूं तो यह बाजा बजाते हैं इस हेतु कुछ इनाम इन को देना चाहिये सो सब अपने वल्लों को उनको प्रसन्न हो दान करदिया और वियाप्रियतम के प्रेम में बेसुधि और मग्न होगई॥

कथा माधवदास की॥

माधवदास रहनेवाले कंधागढ़ के ऐसे भगवत के प्रेमी भक्त हुये कि जब भगवचिरित्रों का गान अथवा कीर्तन सुनते अथवा आप कीर्तन किया करते तो भगवत के रूप माधुरी के चिन्तवन में बेसुधि होकर लो-टने लगते और कुछ सुधि न रहती और पुत्र व पौत्रों का भगवद्धकों में अस्यन्त प्रेम था व दृढ़ प्रेम रखते थे और तन मन से उनकी सेवा टहल किया करते थे। नगर का अधिपित भगवत से विसुख्य था दृष्टलोगों ने उसको बहँकाया कि माधवदास अपने को संसार में दिखलाने के हेतु भगवत प्रेम के बहाने फूंठमूठ धरती पर लोटा करता है। राजा अज्ञानी ने परीक्षा के निमित्त अपने स्थान पर समाज ठहराया और तिमहले पर समाजीसभा ठहरी समाज के समय माधवदासजी ने नूपुर बांधकर कीर्तन किया कि बेसुधि होकर लोटने लगे और उसी दंशा से मकान की

छत से एक कड़ाह तप्तघृत कि जिसमें उत्सव के निमित्त पकवान बनता था उसी में गिरे भगवत् ने ऐसी रक्षा करी कि किसी अङ्ग में कुछ चोट न आई। इस चरित्र से राजा के हृदय की आंखें खुलगई व भय व लजा से भगवद्भक्ति मान व भक्तों के आधीन होगया और भक्त हुआ।।

कथा नारायणदास की ॥

नारायणदासजी नर्तक अर्थात् नट व भगवत् प्रेम के स्वरूप हुये यद्यपि संसार में हजारों नाचनेवाले होगये और हैं परन्तु जो भगवत् प्रेम को उन्होंने निवाहा दूसरे किससे होसका है। विष्णुपद को अक्षर के अर्थ से भगवदूप में मग्न होकर भगवत् के नित्यविहार में जामिले। उनका यह नेम व प्रण था कि सिवाय भगवत् के ख्रोर किसी के सामने नृत्य व गान नहीं करते थे, तीर्थ श्रौर भगवन्मन्दिरों की यात्रा करते हुये हॅंड़िया सराय में जो प्रयागराज से छःकोस पूर्व है पहुँचे श्रीर उनके नृत्य व गान की धूम नगर में हुई। वहां का होकिम यवन था उसने बुलाने के हेतु अपने लोगों को भेजा। नाराय खदासजी ने भगवत् सिंहासन का लेजाना यवन के सामने उचित न समका और उसका अभिलाष भङ्ग करना भी अञ्छा न जाना बेवश होकर एक विचार अपने जी में ठह-रायकर गये और ऊंचे सिंहासनप्र तुलसी की माला कि शास्त्र के वचन से तुलसी और भगवत् में कुछ भेद नहीं विराजमान करके नृत्य और गान करने लगे परन्तु उस हाकिम मुसल्मान की ओर जो अलग बैठा था भूलकर भी न देखा जब यह विष्णुपद मीराबाईजी का कि धुवा उस का यह है। साँचो प्रीतिही को नातो। कै जाने राधिका नागरी के मदन-मोहन रँगरातो ॥ कीर्तन किया तो उसके ऋर्थ व भाव को समभकर प्रियाप्रियतम के चिन्तवन में बेसुधि होगये और उसी बेसुधि की दशा में उस विष्णुपद के अर्थ के अनुकूल भीतर व बाहर की आंखन में वह समाज समाया कि व्रजमोहन महाराज व वृषभानुनान्दिनी परस्पर की प्रीति व स्नेह से आनन्द में भरे खेल और विहार व नृत्य और गान में लवलीन हैं और नृत्य की दशा में तिरछा देखना खोर त्रिभङ्गी लटकवारे रूप व्रजिकशोर महाराज ने ऋौर परमशोभा व शृङ्गार व्रजनागरीजी ने पेसा छटा व समां का स्वरूप पकड़ा कि नारायणदासजी को अत्यन्त चाव से कुछ निद्धावर करना उचित हुआ तब निश्चय करके उस समय अफ्ने प्राण से अच्छी और कोई वस्तु निकट न पाई बस तुरन्त युगल स्वरूप के निछावर करके नित्यविहार और परम आनन्द में जामिले ॥

एक ब्राह्मण पुरुषोत्तमपुरी में ऐसे प्रेमी भक्र भये कि भगवत्रूप के अनुभव में मग्न होकर तन्मय व बेसुधि होजाते थे। एकबेर नृसिंहजी की लीला को परमपवित्र नृसिंहचतुर्दशी के दिन लोगों ने बहुत धूमधाम से तैयार किया श्रोर उस ब्राह्मण को भगवद्भक्र श्रोर प्रमी जानकर नृसिंहजी का रूप बनाया। जब उस चित्र का कीर्तन होने लगा कि नृसिंह जीने हिरएयकशिषु को अपने नखों से उदर चीरकर मारडाला तो उस ब्राह्मण को अनुकरण का ध्यान रहा और जो नृसिंहजी को करना उचित था सोई किया अर्थात् जो पुरुष हिरएयकशिषु का रूप बना था उसका उदर अपने नखों से चीरकर मारडाला और प्रहाद को राज दिया लोगों ने उसका वध श्रृता के कारण से समका और भगवद्भक्तों ने यह कहा कि श्रञ्जता नहीं नृसिंहजी का अंश इस ब्राह्मण में आगया था नि-तान्त सबका यह सम्मत ठहरा कि रामलीला के समय इस ब्राह्मण को दश्रथ महाराज का अनुकरण बनाना चाहिये उस समय वृत्तान्त प्रेम श्रोर श्रुता का खुलजायंगा सो रामलीला में वैसाही किया। जिस समय वह चरित्र आया कि रघुनन्दनस्वामी जनकनन्दिनी व लक्ष्मण महा-राज सहित वन को गये और सुमन्तमन्त्री ने आकर राजा दशरथ को सन्देशा रघुनन्दनस्वामी का सुनाया और राजा ने सुनतेही सन्देश के प्राण त्याग किये तो उस ब्राह्मण ने कि वास्तव करके दशरथही होगया था रघुनन्दनस्वामी का सन्देशा सुमन्त के मुख से सुनतेही उसी घड़ी श्रपना प्राण भगवत् के निछावर किया और दशरथ महाराज से बढ़-कर पदवी पाई । वास्तव करके प्रेम का ऐसाही प्रताप है ॥

कथा मुरारिदासजी की ॥

मुरारिदासजी प्रेमीभक्त श्रीरघुनन्दनस्वामी के बलबएडा शहर में जो मारवाड़ देश में विख्यात है हुये। भगवत का उत्साह श्रीर हरिभक्तों की सेवा श्रीर भएडारा करने में श्राद्धितीय थे। की तन करने के समय श्री रघुनन्दनस्वामी के चरित्रों में लवलीन होकर प्रेम की अन्तदशा हरि-भक्तों को शिक्षा किया। एक चम्कार भगवत्सेवा पूजा बड़ेभाव से करके बड़े उच्चस्वर से निद्ध कहा करता था कि जो भगवत के चरणामृत का अधिकारी हो सो लेजावे। मुरारिदासजी ने वह शब्द राह चलते सुना,

उसके घर गये। वह चमार डर से काँपउठा मुरारिदासजी ने उसकी बहुत आश्वासन करी और कहा कि भय किस हेतु करता है केवल चरणामृत के निमित्त त्राया हूं। चमार ने विनय किया कि महाराज ! मैं जातिका चमार हूं आपको कब देसका हूं। मुरारिदासजी ने उत्तर दिया कि तू हमसे भी श्रेच्छा है व जो तुभको कुछ डर है तो हम किसी से न कहेंगे यह कहकर विह्वल होगये और जल आँखों से बहने लगा। चमार ने पूछा कि महाराज! तुम किस हेतु रोते हो ? मुरारिदासजी ने उत्तर दिया कि हमारी आँखें दु-खती हैं। फिर चमार ने बड़ी विनय व पुकार से कहा कि महाराज! आप को चरणामृतमुभा नीच से लेना न चाहिये। मुरारिदासजीने न माना ऋौर हठ करके चरणामृत लिया भगवद्भक्त को मुख्य समभा श्रौर जाति कर्म श्रादिपर धूलि डालदी जाने रही मुरारिदासजी इस चरित्र से तीनों प्रकार के लोगों को शिक्षा करते हैं अर्थात् जो कोई भगवत्त्रेम और भक्तिकी सिद्धदशा को पहुँच गये हैं उनको तो यह शिक्षा है कि जाति इत्यादि का बन्धन उन लोगोंको है कि भगवत्त्रेम में दढ़ नहीं हुये सो तुम उस दढ़ता पर स्थिर रहना ऋार साधकलोगों को टढ़ निश्चय कराते हैं कि भगव-क़ि में श्रीर प्रेम में वह पदवी जास करनी चाहिये कि भेद श्रीर द्वैत दूर होजावे श्रीर जो भगवत् से विमुख हैं उन पर यह दशा है कि तुम से च-मार अच्छे हैं जो भगवत्सेवा करते हैं। भागवत के एकादश का वचन है कि जो विप्र बारह कर्म करके युक्त है परन्तु भगवद्गक्ति नहीं रखता उस से रवपच अच्छा है। काशीखण्ड में लिखा है कि ब्राह्मण अथवा क्षात्रिय अथवा वेश्य के शूद्र और नीच जो भगवद्भक्त हैं सोई सब उत्तम लोगों में उत्तम हैं ऐसे सैकड़ों वचन इस बात के सिद्धान्त में हैं एक यह उप-देश भी इस चरित्र से दिखाई देताहै कि आगमशास्त्र के वचन के अनुकूल भक्तिमार्ग के पांच कएटक हैं कुलमद १ विद्यामद २ धनमद ३ सौन्दर्ध-मद ४ बलमद ५ सो जिसने इन पांचों विरोधियों को जीत लिया सोई भक्त देश का अधिपति हुआ। मुरारिदासजी का यह वृत्तान्त सारे नगर में फेला और सबलोग प्रकट बोली मारने लगे और राजा तक समाचार पहुँचाया। राजा को भी यह बात अच्छी न लगी और मन फिर गया। एकवर मुरारिदासजी राजा के देखने को आये तो पहिली सी साव भक्ति राजा में न देखी वे वैराग्यवान पुरुष थे सब त्यागकर किसी और नगह जारहे उनके जाने से भगवद्भकों का आना निर्मृख बन्द हो गया और राजा जो प्रतिवर्ष उत्साह करता था ऋौर देश देश के साधु भगवद्भक्र मेले में इकट्टे होते थे कोई न आया और उपाधि उपद्रव व अकाल का त्रागमन दिखाई देने लगा तब तो राजा शोच व शोकयुत होकर फेर लेखाने के हेतु चला और जाकर अत्यन्त दीनता व नम्रता से साष्टाङ्ग दराडवत् किया मुरारिदासजी ने मुँह फेर लिया कि ऐसे भगविद्वमुख का मुख देखना नहीं चाहिये कि ऐसे भगविद्वमुख से गुरु की निन्दा होती है। राजा हाथ जोड़े दीनता व दुःख से लजा की नदी में डूबकर खड़ारहा श्रीर फिर दण्डवत् करके प्रार्थना की कि श्राप मेरे ऊपर दया करके जो दगड विचार करें उसके योग्य हूं और यह कटाक्ष का वचन भी नियत किया।के मेरे अच्छे भाग्य होने में कुछ संदेह नहीं कि आप ऐसे गुरु मुभको मिले परन्तु आपकी कृपा व दया की न्यूनता निश्चय करके हैं कि अपने चरलों में विश्वास न रहा। मुरारिदासजी इस कटाक्षयुक्र वचन से बहुत प्रसन्न हुये और और प्रसंग बाल्मी के श्वपच का कि श्रीकृष्ण महाराज ने युधिष्ठिर के यज्ञ में सबसे ऊंचे आसन पर बिठला-कर द्रौपदीजी के हाथ से भोजन कराया और शबरी का कि ऋषीश्वरों ने जिसके चरण पकड़े और तड़ाग जिस चरण के प्रभाव से पवित्र हुआ और निषाद का कि वशिष्ठजी और भरतजी ने अपने बराबर बैठाया व हनुमान्, सुत्रोव, विभीषण, गज व गणिका इत्यादि का वृत्तान्त उपदेश करके राजा के हृदय के अन्धकार को दूर कर दिया और भगवद्भक्ति श्रीर भक्तों का विश्वास दृढ़ करिंदया पीछे राजा के नगर में आये और वैसाही समाज भगवद्भक्षों का और सत्संग रहने लगा सब उपदव व उत्पात शान्त होगया व सब लोगों ने भगवद्भक्ति को अङ्गी-कार किया ॥ एक बेर समाज हुआ व जो कोई कीर्तन और भजन में ज्ञाता व प्रवीस थे सब चेले हुये। भजन कीर्तन के समय भगवज्रकों ने मुरारिदासजी को कहा कि कुँछ आपभी भजन करें उनके कहने से उठे त्रीर घुँघुरू बांधकर नृत्य करने लगे व भगवद्भक्त थे सब राग रागिनी श्रीर सातोंस्वर तीनोंग्राम व इकासों मूर्च्छना श्राय के प्राप्त हुई श्रीर ऐसा समाज हुआ। कि किसी ने न देखा था न सुना था जब श्रीरघुनन्दनस्वामी के वन के जाने का चरित्र भगवृद्धकों ने कीर्तन् किया तो सुरारिदासजी भगवत् विरह के तनमय होगये श्रीर चित्र के सदृश, ज्यों के त्यों रह गये अथवा यह बात संमभी कि उस बन व अरग्य में परमसुकुनार रघुनन्दनस्वामी व जानकी महारानी और लक्ष्मणजी की सेवा कौन करेगा ? इस हेतु यह प्राण संग भेजना उचित है यह दशा देखकर उस समाज ने बहुत दुःख पाया व मुरारिदासजी श्रीरघुनन्दनस्वामीजी के परमपद को पहुँचे॥

### कथा गदाधरभट्टजी की॥

गदाधरभट्टजी प्रेमभक्ति के समुद्र सुशील मधुर बोलनेवाले सहज स्वभाव निस्पृह अनन्य भगवद्भजन में आनन्द और लोगों को भगव-द्धाक्र में दढ़ करनेवाले हुये किसी से कुछ चाहना नहीं रखते थे श्रीर भगवद्भक्षों की सेवा ऐसे प्रेम से करते थे मानों इसीहेतु उनका जन्म हुआ था उनका यह विष्णुपद कि ॥ सखी हों श्याम रंग रँगी । देखि बिकाय गई वह सूरित मूरित माहिं पगी ॥ जीवगोसाईं जी ने सुना व एक चिट्टी लिखकर दो साधुँ औं के हाथ भेजी चिट्ठी में यह लिखा था कि तुमको विना रैनी रङ्ग किस प्रकार चढ़गया हमको चिन्ता है इस लिखने का तात्वर्य प्रथम यह कि विना वैराग्य अर्थात् त्याग विना भक्ति का रंग चढ़ना अतिकठिन है सो तुमने अवतक यह कुटुम्ब का त्याग नहीं किया जो फिर रंग में रंगीन किसप्रकार हुये ॥ दूसरे यह कि श्रीवृन्दावन भगवद्रूप के रंग की रैनी है सो वृन्दावन वास विना रंग किस प्रकार चढ़गया। साधुलोग वह चिट्टी ले के भट्टजी का घर जहां था तहां पहुँचे संयोगवश भट्रजी नगर से बाहर कोई कुयें पर बैठे थे उन्हींसे पूछा कि गदाधर भट्ट जी कहां रहते हैं ? भट्टजी ने पूछा कि तुम कहांसे आये व कहां रहते हो? साधुओं ने कहा कि सब धामों का परमधाम श्रीवृन्दावन है वहां रहते हैं श्रीर वहांही से श्राये हैं। भट़ जी उस नाम परम श्रिभराम के सुनतेही प्रेम से बेसुधि होकर गिरगी कुछ काल पीछे सुधि हुई तो परमञ्जानन्द में मग्न मौन होकर चित्रकी मूर्तिकेसदृश भगवद्रूप के चिन्तवन में बैठ गये। किसीने साधुओं से कहा कि गदाधरजी यही महाराज हैं। साधुओं ने वह पत्री उनको दी । भट्टजीने जो पढ़ा शिरपर चढ़ाकर वृन्दावन व वृन्दावन-विहारी के रूप में आनन्द होकर उसी क्षण वृन्दावन को चल खड़े हुये व आयके जीवगोसाईंजी से मिले। दोनों परमभागवतों को प्रेमकी नदी ऐसी उमड़ी कि उसमें डूब गये और आपस के सत्संग से भाग्य को धन्य मानकर भगवत्की बड़ी ऋपा समभी । गदाधर भट्टजीने जीवगोसाईजी से सब प्रनथ भगवचरित्र और रस रास और प्रिया प्रियतम के कुञ्ज

विहार के पढ़े सुने और भगवत् के रूप रंग में रंगीन होगये भट्टजी नित्य श्रीमद्भागवत की कथा कहते थे। कल्याणिसिंह नामी राजपूत रहनेवाजा दरेरागांव का जोकि वृन्दावन के निकट है कथा सुनकर भगवत्की छोर सावधान हुआ और अपने घर का आना जाना त्याग करके भगवद्भ-जन में रहने लगा। उसकी स्त्री ने समभा कि भट्टजी के सत्संग से घरकी चाह व काम की वासना जाती रही सो अपने पति को बेविश्वास करने के हेतु एक स्त्री गर्भवती जोकि भिक्षा मांगती फिरती थी उसकी बुलाया व बीस रुपया देने को कहकर यह बात सिखाया कि जिस समय भट्टजी कथा कहें उस समय जो मैं सिखातीहूँ अच्छे पुकारकर कह देना। अपनी दासी साथ करके गदाधरजी कास्थान उसको बतला दिया। वह स्त्री लोभ में बद्ध होकर जहां भट्टजी कथा कहते थे आई और पुकारकर कहा कि तब तो मेरे साथ तुमको वह खेल मेल था कि गर्भ रहगया अब ऐसी नि-दुराई है कि खर्च का देना भी बन्द कर दिया। भट्टजी ने कथा कहते ही में उत्तर दिया कि ठीक है परन्तु मेरी इसमें कौन तकसीर है तुमहीं ने दर्शन नहीं दिया। कथा में जितने लोग थे किसी को विश्वास न आया और कहने लगे कि निपट मूठ है बरु यह पापिनी दएड के योग्य है। राधावल्लभ-लालजी के गोसाई को यह वृत्तान्तका समाचार पहुँचा, बहुत दुःखित हुये, उस स्त्री को बुलाकर बहुत भय त्रास दिया कि सब कहु नहीं तो जीतों न छोडूँगा। उसने जो बात सत्य २ थी सो कहदी। उस कल्याणिसंह ने अपनी स्त्री के त्रियाचरित्र के समाचार पाये तो तलवार लेकर उसके मारने को उद्यत हुआ। भट्टजी ने दया से कहा कि कदापि ख्री को कुछ न कहना चा-हिए इतनाही दएड बहुत है कि उसका त्याग होगया॥ किसी देश का एक महन्त कथा में आया व भट्टजी ने सबसे आगे उसको बैठाया। उस महन्त ने देखा कि सब श्रोता प्रेम में भरे हुये भगवचरित्रों को सुनते हैं और प्रेम का जल आंखों से बहता है परन्तु मेरी आंखों से एक बूँद भी जल नहीं निकलता सब लोग मेरी महन्तता पर निश्चय करके व्यंग्य बोलेंगे। दूसरे दिन लाल मिरच चादर के कोने में बांधकर कथा में जा बैठे और श्रोंखों में मिरच डाल २ कर अच्छा पानी बहाया। एक साधु ने इस बात को देख किया था भट्टजी से सब इत्तान्त कह दिया। भट्टजी अपने हृदय की सचाई से यह सम्भे कि उस महन्त ने इस हेतु, अपनी आंखों में भिरच डाली हैं कि जिन आंखों से प्रेम का जल न बहे उसमें मिरच

अच्छी है सो जब कथा हो चुकी भट्टजी बहुत प्रसन्न होकर् उस महन्त्से मिले और यह मिलना उनका उसके हेतु ऐसा रसायन होगया कि थोड़े दिन में दूसरे प्रेमियों से अधिक हो गया॥ एक बेर गदाधरजी के स्थान में चोर आया और वस्त्रादिक वस्तु की दृढ़ पोट बांधी परन्तु भारी के कारण से उठाय न सका। भट्टजी आप आये और वह गठरी असवाव की उठवा दी चोरने शोच किया कि यह मनुष्य कौन है कि, पकड़ता नहीं है। गठरी उठाय देता है, पूछा कि तुम कौन हो ? भट्टजी ने अपना नाम बतलाया चोर असबाब को छोड़कर चरणों में पड़ा श्रीर गिड़गिड़ाने लगा। भट्टजी ने कहा कि निर्भथ होकर ले जाओ बरु और जो चाहिये सो ले लेव और शीव चले जास्रो। प्रभात हो गई चोर ने हाथ जोड़कर विनय किया कि अब वह धन निरुपाधि मुक्तको क्रपा होय कि दोनों लोक की चिन्ता से निश्चिन्त होकर वेपरवाह होजाऊँ यह कहकर शेयके फिर चरण पकड़ लिया। भट्टजीने दया करके उसको मन्त्र उपदेश किया और इस चोरी से लुड़ाकर माखनचोर से हाथ पकड़ा दिया ॥ भट्टजी की यह रीति थी कि भगवत् की रसोई की सेवा सब अपने हाथ से किया करते थे व सेवक व चाकर बहुत थे परन्तु भगवत्सेवा में किसी को प्रवृत्त होने नहीं देते। एक दिन भगवत् रसोई का चौका देते थे कोई साह्कार अथवा राजा दर्शन करने को आया और बहुत द्रव्य भेंटके निमित्त लाया। एक सेवक ने भट्ट जी से विनय किया कि चौका छोड़कर हाथ धोकर शीघ गदी पर आर्वे कि बड़ाभारी सेवक आता है। भट्टजी उस सेवक से बहुत अप्रसन्न हुए अगैर कहा कि भगवत्सेवा से दूसरा मुख्य काम कौनसा है ? कि जिस के हेतु सेवा छोड़ी जाय ? ऐसे चरित्र गदाधरभट्टजी के बहुत और आ-नन्द के देनेवाले हैं॥

### कथा रतदन्ती की॥

रतवन्ती बाई परमभक्ता वात्सल्य उपासक हुई। भगवद्भजन और भोग इत्यादि की सामग्री की तैयारी में सर्वकाल सदा लवलीन रहा करती थी, श्रीमद्भागवत कथा किसी जगह होती थी तो नित्य वहां जाने का नियम था, एक दिन भगवत् की रसोई बनाती थी उसको छोड़कर कथा में जाना उचित न समका क्योंकि सेन्ना की विशेषता है अपने बेटे को कथा में भेज दिशा। उस दिन कथा में यह प्रसंग था कि नन्दनन्दन नजचन्द्र महाराज मालन को द्युराकर अपने मिन्नों और बन्दरों को खिला रहे थे और उस खेल और लीला में लगरहे थे कि यशोदाजी ने यह चित्र आप अपनी आंख से देखा और उसी दिन कितने उरहने इसी प्रकार के वजसुन्दरियों के भी पहुँच चुके थे इसहेतु नन्दरानीजी ने वजन्मणण महाराज को उखल से बांधिदया। रतवन्तीजी के बेटे ने वह सब कथा आयकर कि दीनी जिस समय उस लड़के के मुखसे यह बात निक्ली कि रस्सीसे बांध दिया तो विह्वल होगई और यह कहा कि यशोदा बड़ी कठोर है उस सुकुमार कोमल अङ्ग परमसुन्दर को रस्सी की बन्धन केसे सिहसकी होगी? हाय! वह मेरा मनो हर बालक तो उखल से बँधा हो और मैं सुख से बेठी रहों यह कहकर उसी घड़ी अपने प्राण निछावर किये और नित्य परमआनन्द को पहुँचकर अपने आंख की पुतली व कलेजे के टुकड़े श्यामसुन्दर को उखल से छुड़ाया कि जिसकी माया की फांसी में करोड़ों बह्याएड बँधि रहे हैं॥

### कथा जस्सूधर की॥

देवदासवंश में जस्सूधरजी ऐसे दृढ़ भक्र हुये कि पुत्र व स्त्री इस्यादि सब भगवत्परायण थे और जिस भाव और भिक्त से भगवत् में प्रेम और स्नेह था उसी भाव से भगवद्भकों की सेवा करते थे और रघुनन्दन स्वामी के चिरत्रों में इतनी प्रीति थी कि चिरत्रों को सुनकर भगवद्भूप में बेसुधि होजाते थे। यह चिरत्र जो रामायण में लिखा है कि विश्वामित्र च्रुवीश्वर आये व दश्रथ महाराज से श्रीरघुनन्दनस्वामी और लक्ष्मण महाराज को मांगा व भक्रवत्सल महाराज च्रुवीश्वर के साथ चलने को तैयार हुये तो इस चिरत्रें के वर्णन करते समय उसी समाज के तद्भूप होगये अर्थात् कहनेलगे कि महाराज ! में भी साथ चलताहूं। भगवत् ने साक्षात् होकर कहा कि तुम यहां रहो हम थोड़े दिन में विश्वामित्रजी का यज्ञ पूर्ण करके आते हैं सो जस्सूधरजी ने उस रूपमाधुरी को सम्मुख देख लियाथा कि जिसकी शोभा के एक कण की शोभा में कोटानकोट ब्रह्माएडों की शोभा होती है तो वियोग कब सहा जाय रहने की आज्ञा सुनतेही अपने प्राण् भगवत् शोभाधाम की निद्यावर करके नित्य परम आनन्द को प्राप्त हुये॥

#### कथा कृष्णदास की ॥

. कृष्णदास ब्रह्मचारी चेले सनातनजी के हुये जब श्रीमदनमोहनजी महाराज का मन्दिरं तैयार हुआ और मूर्ति भगवत् की उसमें विराजमान् हुई तो सनातनजी ने कृष्णदासजी को भगवत्-सेवा में अतियोग्य जानकर भगवत् सेवा उनको सोंपदी सो ऐसे भाव व भिक्त से सेवा पूजा में तत्पर हुये कि जिसमें भगवत् व गुरु की प्रसन्नता का कारण हुआ तिसके पीछे कृष्णदासजी ने नारायणभट्ट को भक्त व प्रेमी जानकर अ-पना चेला किया। एक दिन कृष्णदासजी ने भगवत् का शृङ्कार किया व भगवत्छिव को देखने लगे भगवत् के रूप में बेसुधि व मग्न होगये और इतना प्रेम का तरंग व भोक बढ़ा कि उपाय करने से भी बहुत देरतक अपने व बिराने की कुछ सुधि न रही जिस स्नेह व प्रेम से शृङ्कार करते थे उसका वर्णन कब होसका है।।

सम्पूर्णता इस भाषान्तर और कुछ बृत्तान्त प्रयोजनी का वर्णन॥

श्रीराधाकान्त वृन्दावनविहारी के चरणकमलों की वलिहारी कि मेरे ऐसे अधम व मतिमन्दों को कृपालुता व दयालुता करके अपने चरण के श्रा में राखिके दोनों लोकके दुःखों से एकक्षण में निर्भय व निश्चिन्त कर देते हैं। विचार करना चाहिये कि जिसकी माया अनन्त ब्रह्मागडों को रचकर फिर नाश करदेती है जिसको कोई सहस्रशीर्षा व सहस्राक्ष व सहस्रपाद और कोई निराकार, निर्मुण, निरवयव अर्थात् विना अंग वाला और कोई विश्वरूप, कोई योग का परिणाम, कोई सब प्रमाणों का प्रमाण, कोई सब तत्त्रों का परमतत्त्व, कोई चिन्मात्र, कोई काल का भी काल और कोई सब कमों के फल का परम फल बतलाता है श्रीर जिसके चरणकमल ब्रह्मा व देवताओं के देवता हैं जिसका रूप अनूप शिवजी के मनमानस का हंस व भक्तों का आधार है मंगलरूप नाम जिसका सब नामियों के नाम का देनेवाला है व सब वेद व शास्त्रों का सार है जिसकी महिमा के वर्णन में शेष मौन व शारदा मूक हैं वेद जिसको ने ति नेति कहते हैं व बुद्धि, विचार, अनुमान व तर्क से बाहर है सो कहां तो वह स्वामी और कहां में अपराधी व अधपुञ्ज कि जिसको नरक भी घृणा करता है सो मेरे ऊपर भी ऐसी करुणा व कृपा करी कि जिसका लेख नहीं अर्थात् जिस भक्तमाल का सुनना और प इना अगले जनमों के हजारों पुगय व सृत्कर्म के फल के उदय से प्राप्त होता है सो मक्रमालप्रदीपन जो पारसी में है तिसको अनायास पंजाब देशसे ले आकर प्राप्त करिया व पारसी भाषा से देवनागरी में भाषानतर करके हृंदय में प्रेर्णा किया कि उस भाषान्तर करने से एक २ अक्षर की चिन्तना व पद २ का अर्थ समभाना और फिर उसको भाषान्तर करना और उसके रस में आनन्द होना, नेत्रों से जल का आना रोमाश्चित होना व हृदय द्रवीभूत होजाना व कवहीं प्रेम के तरंग में कलम हाथ का हाथ रहजाना यह सेव सुख सुभको प्राप्त हुआ और चारों संप्रदाय के उपासना इत्यादि के यन्थ जब बहुत संग्रह करते व पढ़ते समभते तब अभिष्राय व सारांश व गुरु परम्परा लिखते सो ऐसे परिश्रम की नदी को उतरने के निमित्त मुक्तको यह पारसी आरसी सी ऐसी मिली कि जैसे चींटी को पुल मिल जाय सिवाय इसके यह कृपा की कि दूसरे की सहायता को भी न लेने दिया मेरे ही हाथ व लेखनी से सम्पूर्ण करादिया सो ऐसी क्रपालुता व करुणा को विचारकर जो मेरा अल्पभागी मन ऐसे स्वामी के चरण कमलों में न लगे तो उससे अधिक भाग्यहीन व शठ कौन है और यह चरित्र भगवज्रकों के आप श्रीकृष्णस्त्रामी को श्रीराधिका महारानी व अपनी भक्ति महारानी के सदश प्यारे हैं और विना निज कृपाकटाक्ष भये किसी को प्राप्त नहीं होती। दोनों लोक का मनो-रथ अर्थात् अर्थ, धर्म, कास, मोक्ष की दाता और श्रीकृष्णस्वामी के स्वरूप को हृदय में दृढ़ प्रकाश करदेनेवाली है इस हेतु इसके सम्पूर्ण होने से भगवत् की कृपाव धन्य मानना उचित न था काहेसे किन जाने यह आनन्द फेर मेरे भाग्य से मिले कैन मिले परन्तु यह दृढ़ विश्वास है कि जिस कृपा से यह सत्संग प्राप्त हुआ और बहुत कालप्यत इसमें लगे रहे व मनोरथ पूर्ण हुआ सो कृपा सदा बनी रहेगी और सर्वदा को सत्संग मेरे भाग्य में बना रहेगा और एक कारण से विशेष करके क्रपा की आशा मुक को है कि स्वामी के मित्रों व सम्बन्धियों के चरित्रों को मन से भाषान्तर किया है जो कदाचित अपने चरित्रों की रचना की मंजूरी न दें तो समर्थ हैं परन्तु यह कदापि नहीं हो सक्ना कि उनके मित्रों के चरित्रों की मंजूरी न मिले इस हेतु दद विश्वास है कि निश्चय करके रूप अनूप की देद चिन्तवन और स्मरण भजन का धन मुक्त को मिलेगा जो यह संदेह करूं कि भाषान्तर की वाशी गजबज व स्वामी के रीम के योग्य नहीं है मुमको कौन आशा कुछ मिलने की है तो यह संदेह योग्य नहीं क्योंकि यह भाषान्तर की वाणी भदेश य गजबज सुनकर बहुत हँसेंगे व जब इँसने की बाह होगी तब इसको सुनेंगे व प्रसन्न होक्र जो धन मैं चाहता हूँ सो निश्चय करके स्वामी देंने और भगवद्भकों की रीति है कि जिसे पद व रचना में भगवत् व भक्तों के चरित्र व नाम हैं उसीको परममन्त्र व अञ्च काव्य सममते हैं जो वह कैसे ही बुरे व अवगुण भरे किव की रची और काट्य गुगा से राहित होय इस हेतु कि साथ वैठनेवाले भगवत् के भक्त हैं इस भाषान्तर को कि भगवत् और भक्तों के चरित्र का स्वरूप है अति प्रेम से सुनकर व प्रसन्न होकर निश्चय हमारे विनय की सहाय व सिफ़ारिश करेंगे व हमारे मनोकामना को पूर्ण करदेवेंगे अर्थात भगवत् के रूप अनूप का चिन्तवन व भजन मुसको मिलेगा सिवाय इसके यह भक्तमाल एक कल्पचक्ष का स्वरूप है कि भगवद्भक्त तो उसका मूल और चौबीसिनिष्ठा जो वर्णन हुई सो शाखा है भगवद्रकों की कथा पंत्र हैं और नवीन २ अर्थ व भाव सब फूल हैं और भगवत् स्वरूप का चिन्तवन भजन का दृढ़ होजाना यह जिसमें फल हैं सो जब किसी ने ऐसे कल्पवृक्ष को सेवन किया है तो वह फल मुक्तको क्यों न मिलेगा श्रीर कदाचित् हमारे कोई पापकर्म ऐसे उदय हाँ जावें कि इधर तो इस सत्संग से अन्तर पड़े और उधर भगवद्भजन व चिन्तवन में मन लगा तो निश्चय करके यह बात समभी जायगी कि यह मेरा तन श्वान, सूकर, खर व सर्प अवि से भी निन्दित है क्योंकि क्षुवा, पिपासा, निद्रा, मैथुन इत्यादि सब जीवों को बराबर है मनुष्य शरीर की बड़ाई भगव-द्भजन से है तो जिस शरीर से भगवद्भजन आराधन नहीं होता वह सब श्रीरों से अधम व अमङ्गल है जो शिर कि भगवत् व भगवद्भक्तों के चरणों में नहीं भुकता सो शिर बाजीगर के सूम का अथवा कडुई तूँबी श्रीर जिसकी जीम से भगवत्कीर्तन नहीं होता सो दादुर की जीम श्रीर कान से भगवचरित्र श्रवण नहीं किया सो सर्प का बिल जानना चाहिए श्रीर भगवत् का दर्शन जिन श्रांखों से नहीं हुआ सो आंखें मोर के पर अथवा जूती का सितारा और हाथ विना भगवत् पूजन सेवा के अधजली लकड़ी के सदश हैं ऋौर चरण जो भगवत्तीयों व भगवत् स्थान में यात्रा नहीं करते तो सूखे इक्ष के सदृश हैं। केवल भगवद्भजन ही से मनुष्य कहाजाता है नहीं तो रवासा तो लुहार की धौंकनी से भी निकलती है, श्वास। लेने से मनुष्यने ही वृथा जन्म लेकर अपनी माता को दुःख दिया और यद्यपि निष्काम भजन की पदवी उत्तम है परन्तु जिन लोगों ने संसारी कामना के हेतु भगवत् की शरण को लिया है उनको मनवाञ्जित संसारी कामना प्राप्त हुई और होती है और अन्त को आवागमन के बन्धन से छूटगये और छूटजाते हैं कि वेद श्रुति, गीता, भागवत और सब पुराण यह बात पुकारते हैं और ध्रुव, सुग्रीव, विभीषण, युधिष्ठिर, उग्रसेन व सुदामा इत्यादि हजारों भक्नोंकी साक्षी देते हैं और यह भी शिक्षा सबको करते हैं कि भगवत् से विमुख होकर किसीने सुख नहीं पाया न किसीका ऐश्वर्य बनारहा कि जरासन्ध, वेणु, दुर्योधन, रावण, कंस व शिशुपाल आदिकी कथा साक्षी है ॥

> भगवद्भजन की महिमा के वर्णन में —वर्तमान लोगों का वृत्तान्त व भगवद्भजन के विरोधी का॥

कईबार आपस में अच्छे लोगों के इस बात का वाद विवाद हुआ कि हस्तिनापुर के बादशाहोंपर एक हजारवर्ष के दिनों से बराबर उत्पात घोर किस कारण से होते हैं इसके उत्तर में किसीने तो व्यभिचार की रीति प्रवृत्त होजाने और उसं पाप से भांति भांतिकी पीड़ा होनी वर्णन किया, किसी ने कहा कि परलोक का भय न रहा व सद्धान्य के खानेकी रीति उठगई, सब उद्यमीलोगों ने अपने सत्कर्म के धान्य में अधर्म का धान्य थोड़ा सा मिलाकर सबको नष्ट करिलया है, किसीने कारण प्रवृत्त होने रीति मिथ्या, धूर्वता, मद्यपान, कपट, दूत व चोरी इत्यादि बुरे कर्मों का वर्णन किया, कोई बोला कि शत्रुता व फूट इस देश में इतनी फैल गई कि सहोदर भ्राता आपस में बुरा चाहते हैं इसहेतु बिरानेलोग प्रबल पड़गये और भांति २ के दुःख दिये, एक किसी ने कहा कि शास्त्र विद्या इस देश में कम होगई अपने मन व दूसरी विद्याओं से बहुत से अज्ञ व मूर्व हैं कुलीनलोगों में जो थोड़ी विद्या का प्रकाश है तो केवल संसार के लाभमात्र का है परलोक का निर्मूल चिन्तवन नहीं और दूसरी जाति सब लाभ के हेतु बिराने की विद्या व बोल पढ़ लिये उसीकी पढ़ाते हैं स्वप्त में व भूलकर भी अपनी विद्याकी ओर चाह नहीं करते सो ैसी विद्या को पढ़ते हैं वैसाही स्वभाव होजाता है इस हेतु भगवत् के दरबार से भ्रष्ट होगये और होजाते हैं और अनेक प्रकार की पीड़ा दूसरों के हाथ से पाई और पाते हैं, किसीने कहा कि राजालोग अपने धर्मसे जातेरहे अर्थात् धर्मशास्त्र के अनुसार राजा ऐसा हो कि बुद्धिमान्, धर्मात्मा, विद्यावान्, पूर्णपिंडत, शास्त्र में सावधान, सूक्ष्मका समभनेवाला, न्याय के समय शत्रुमित्रको बराबर जाननेवाला, अठारह श्रेवगुण जो हैं मद्य-े पान, हिंसा, विहार, बिरित रहना, अर्थाय, दुर्वचन बोलना, वाचालता, विन अपराध वध करना, प्रजा से शत्रुता, खेल, कूद इत्यादि इन सबसे बचा रहे, आठ जगह से चौकस रहे अर्थात् गुरु, पुरोहित, मन्त्री, कोट, क्रिला, खजाना, कारबारी, सब फ़ौज, मित्र इतने को सावधानी से रखने-वाला व साम, दाम, दएड, भेदकी रीति का जाननेवाला व उसका आच-रण करनेवाला हो व अपनी प्रजा को दूसरे राजों के हाथ से व ठग, उचका, बटपार, चोर, फेरहा, मूर्ख, मद्यपी, धूर्त व जान मारनेवाला और दूसरे सब दुष्टों से अच्छेप्रकार की रक्षा में अपने प्राण के सहश रखकर सबको अपने धर्म में स्थिर व दढ़ राखे और कारिंदासोग और पुंश्वली स्त्रियों से अति अधिक रक्षा प्रजा की करे कि यह दोनों प्रवल प्रेत राजा को भूठ मूठ मीठी २ बातें कहकर अपने वश में करलेते हैं इसीहेतु मन्त्री बुद्धिमान्, परलोक का भय करनेवाला, समभदार व विद्यावान् को रखना शास्त्रों में लिखा है सो ऐसे राजा अपने प्रजा को रक्षा करके धर्म पर स्थिर रखते थे। अबके राजों का वह वृत्तान्त है कि नहीं कहना अच्छा सूक्ष्मकर कहते हैं कि सब विपरीत शास्त्र के आचरण हैं प्रजा की रक्षा व पालन की जगह अन्याय व लूटपाट है व धर्मकी जगह अधर्म व विद्या की जगह मूर्षता है व चतुराई की जगह अज्ञता व लाघवता की जगह श्रसावधानता है। कारिन्दा व बखशी व मन्त्री आदि ऐसे हैं कि विद्या जानना व धर्मकी प्रवृत्ति व प्रजा का पालन तो अलग रहा निज आप तीनों बात के नष्ट करने को लगे हैं छौर शुभ चिन्तना व धर्मनिष्ठता का यह वृत्तान्त है कि राजा का राज्य जातारहे तो जूती से परन्तु किसी प्र-कार उनको मुद्रा लाभ होय। कोई राजालोगों के निमित्त यह दृष्टान्त योग्य है कि किसी वन में जंगलीजीवों का बादशाह एक बन्दर था बिल्ली व मूसा एक रोटी के बांट कराने के हेतु उसके पास गये। बादशाह साहबने उस रोटी के दो टुकड़े करियये परन्तु एक बड़ा होगया था उसका भोजन करना प्रारम्भ किया दोनों फ़रयादियोंने कारण भोजन करने का पूछा तब बादशाह साहब ने आज्ञा किया कि दूसरे के बराबर करताहूं खाते २ वह छोटा होगया तो दूसरेका भोजन करना आरम्भ किया और इसी प्रकार बराबर करते वह रोटी समूची चट कर गये ? भला जब राजों का यह वृत्तान्त है तो प्रजा आदि दरिद्र व दुःखी हो क्यों न तुरन्त संकट में पड़ें और जब कि एक गरीब की आह. से एक बड़ा देश भस्म हो सकता है तो जिस राज्य में लाख़ों गरीबों की आह हो क्यों न जातारहे व क्यों न

विध्वंसको प्राप्तहो। पीछे एक किसीने कहा कि धर्म के चार चरगाथे सत्य १ शौच २ दया ३ दान ४ यही शास्त्रोक धर्मों के मूल थे सो कलियुग के प्रभाव करके उन चारों चरणों में महाविध्न उत्पन्न हुआ व मनुष्य पापी व अपराधी होगये इसहेतु दूसरे के हाथ से उन पापों का दण्ड हुआ और होते हैं इसी प्रकार के कारण बहुत लोगों ने अपनी बुद्धि व समभ के अनुसार किह सुनाये। सबसे पीछे एकपुरुष बुद्धिमान् व सर्वज्ञ व भगवद्भक्त ने कहा कि मुख्यकारण क्रूटजाने राजों के राज्य का व उठजाने शास्त्रोक्त धर्मी का व प्रवृत्त होने अपने धर्म व प्राप्त होने अनेक महाउत्पातीं का यहहै कि भगवत् का भजन व आराधन न रहा जो वह प्रवर्तमान रहता तो कदापि नहीं किसी प्रकार का विश्व किसी बात में होता व न किलयुग का कुछ बल चलता और कारण लुप्त होजाने भगवद्भजन व आराधन का यह है कि कोई पन्था तो लोगों ने ऐसी चलाई कि वेद व शास्त्र से सब बातें विरुद्ध हैं और कोई ऐसी चली कि यद्यपि मूल उसका शास्त्र से जा मिलता है परन्तु प्रवृत्ति में उसके अगले आचार्य अथवा पिछले आचार्यों से उस पन्याई की ऐसी भूल व चूक होगई है कि उन के अनुयायी व पन्थाईवाले इधर के हुये न उधरके व निन्दितधर्म कर्म में रत हैं और कोई लोगों ने कलियुग व पापकर्म के प्रभाव करके नरक-कुएड के भरने के निमित्त शास्त्र का अर्थ विपरीत समकालिया और एक पन्थाई के बहाने से त्याज्य व वर्जित वस्तु के खाने पीने व विषयभाग इन्द्रियोंका मजा आनन्द खूब अच्छे प्रकार उड़ानेलगे धन्य यह पन्थाई व धन्य समक अधिक शोचे इस बात का यह है कि इन लोगों ने शास्त्र का सिद्धान्त व अर्थ तनक भी नहीं समभा सिवाय इसके हमारे अयज लोग आप निर्वत होगये और थोड़ेसे जो शेष हैं तो उनके आचरण व वचन के प्रभाव के अनुसार करके थोड़ा बहुत परम्परा भजनका प्रवर्त-मान है सिवाय इसके एक बड़ा अनर्थ यह उत्पन्न हुआ कि कोई २ लोग जो कि आप संसारगर्त गम्भीर व अन्ध व संकीर्ध में विना हाथ पांव के पड़े हैं परन्तु किसी ऐसे कोई से कि वहमी उसी गर्त में उससे अति अ-्धिक दीन व दुःखी हैं बड़ाई किसी ऐसे बादशाह की कि चौमहले के ऊपर है श्रीर चौर्मिज़िले महलके ऊपर चढ़जाने पर जाने मिले के न मिले श्रीरं एक २ महत्व का चढ़ना हजार जन्ममें भी कठिन है व चढ़जाने पर भी े गिरने का भय अनुक्षण बना रहता है तिसको सुनकर विना चारों महलपर चढ़े विना पनारे के सहारे इच्छा पहुँचजाने की रखते हैं आश्चर्य यह कि उस महल पर पहुँचना तो दूर रहा उस ग्इहेसे भी उनके निकलने का भरोसा नहीं और उस पर भी मजा यह है कि ऐसी मातिमन्दता व मलीन समभ पर दूसरे लोगों को अपना संघाती बनालेने में चूकते नहीं। विष्णुपुराण में उन लोगों के निमित्त जो कुछ जिखा है सो ठीकहै इन लोगों के सिवाय एक और यूथ ऐसाही है कि जिनके कारण से भ-जन और धर्म की जड़ निर्मूल होगई और ऐसा प्रवर्तमान है कि जैसा सत्युग में भगवद्भक्तों का यूथ था नाम उनका दुष्ट व विमुख व खल है वर्णन व उनकी बड़ाई की भगवद्भक्तों के चरित्र से दूना तिगुना विस्तार है थोड़े में लिखते हैं॥ उपासना उनकी यह है कि शास्त्र विरुद्ध आच-रण करना यही कर्म व भगवद्धर्म है। दूसरों के अवगुण व दुष्ट कथा और दुष्टों के चरित्र सुनना यह उनकी श्रवणनिष्टा है । मिथ्या, चुगली, निन्दा व गालीदेनेका रात दिन कीर्तन करते हैं। जैसे पोशाक भीर छवि से हिन्दू जनाईपड़ें ऐसी पोशाक व छिव बनानी यह उनकी वेषनिष्ठा है। मादिरा बेचनेवाले, जुना खेलनेवाले, जो बड़े धूर्त, कपटी मिथ्या बोलने में व निर्लज्जता में अभ्यास रखता हो ऐसे सब उनके गुरु हैं। वेश्याओं, पराई स्त्रियों व लड़कों का भगवन्मूर्ति से भी अधिक सेवन करते हैं। विना कारण किसीकी हानि करदेनी व जीवहिंसा, कपट मि-ताई, लड़ाई व क्रोध यह उनकी दया है। मद्यपान करना व वर्जित वस्तु का खाना यह उनका चरणामृत व महाप्रसाद है। दिन रात नाच राग रङ्ग, कुत्सित इतिहास पढ़ना, खेल कूद, लीलां, तमाशा, चकले की सैर, गिलयों में घूमना ख्रोर ऐसेही काम में रहना यह उनका सत्संगस्थान है। भगवद्भक्तों और साधु संन्यासी आदि की निन्दाकी रचना करनी यही उनकी साधुसेवा है। सत्य बात को भी मिथ्या समभलेना और संदेह युक्त रहना व एक काम व स्मृतिकी आज्ञामें मनमुखी तर्क उत्पन्न करके उसके अनुकूल न छाप आचरण करना न दूसरे को आचरण करने देना यह उनका ज्ञान है। भगवत् व भक्नों के चरित्रों से इतना वैराग्य है कि कवहीं स्वप्नमें भी स्मरण नहीं द्वोता । चाह्, खोटापन, लालच, कामोल्लास, गर्व, दम्भ व असत्यता से मिताई है और जो उनके अनुकूल काम करे सोई उनका सम्बन्धी और प्रियंहै। अर्थ के किंकर हैं भ्रोर जिससे कुछ मिले तिसके श्ररणागत, मर्चम्थान, द्यूतस्थान व

विजयादि का स्थान और वेश्याओं का मकान व कुसंगियों का स्थान जिन का तीर्थ और धाम है। कईबार अथवा बहुत भोजन करना यह उपास है। ऊपर लिखिआये सो आचरण व कर्म को सुनकर व मन लगाकर विचार करके दिन रात उसमें प्रसन्न रहना और दूसरी ओर चाह न होनी यह उन लोगों का दृढ़ प्रेम है। परमधाम ऋर्थात् मुक्ति उनकी वह नरक है कि जिससे न निकले और जिनको सुनके हृदय कांपिजाय ऐसे कठिन व अपार दुःखोंका प्राप्त होना यही उस मुक्ति का सुख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उसके आदि आचार्य हैं। अधगामी, प्रकाशक व प्रवर्तक उसके वे महाराज धर्मवान् अथवा आज्ञा चलानेवाले अथवा कुलीन व पुराने घरानेदार अथवा लम्पटों व शोहदों के प्रधान लोग हैं कि जिनकों भगवद्भजन में प्रीति नहीं काहेसे कि जैसा आचरण उनका दूसरे जोगों ने देखा वैसाही आचरण किया। भगवत् ने गीता में कहा है कि यद्यपि मैं शुभ ऋशुभ कर्मों से बध्यमान होने के योग्य नहीं हूं परन्तु लोकसंग्रह के निमित्त सब कर्म आप में करताहूं, जो मैं कमों को छोड़दूं तो दूसरे लोग भी मेरे अनुसार आचरण करें और सबका नाश होजावे इससे निश्चय होगया कि उन चारों प्रकार के लोगों से जो ऊपर लिखआये सब अनथों व अधमों की प्रवृत्ति हुई। कुछ निन्दा किसी की कोई न समभे केवल स्पृति व शास्त्र की शिक्षा लिखदेने में कुछ अनुचित न समभी। एकादशस्कन्ध की टीका में श्रीधरस्वामी ने कमसे नीच व नष्ट लोगों का वर्णन करके समाप्ति राजों के सेवकों पर लिखी और स्मृति का वचन भी उसके अनुसार पाया और एक वचन सारे संसार की कह-नावतंहै कि खेती की दृति उत्तम है व वाणिज्य मध्यम है और सबसे नष्ट चाकरी की है सो कारण इसके नष्टता का यह है सब शास्त्र व सब संप्रदाय व मतकी राह मन के एकाय होनेके निमित्त हैं कि उसीको निर्मल मान सक्रे हैं श्रोर जब मन निर्मल हुआ तब भगवत् मिलता है श्रोर मन के एकाय होने के निमित्त दया का होना विशेष से विशेष चाहिये मुख्य साधन है सो इस चाकरी की वृत्ति में दोनों बात नहीं हैं अर्थात् वे विश्वासता स्वामी से इतनी है कि कदापि मन सुस्थिर नहीं रहता ऐसा दूसरी वृत्ति में नहीं है और निर्देयपन इस अधिकाई से है कि भारी पीड़ा व दुः खको राजसे-व्क लोग एक बात अबन्धवाली व रीति व पद्धति अपने स्वामी की सम-कते हैं भला जब कि वे मुख्य बातें दोकों जो कि देंद्र साधन वे विशेष कारण भगवत के मिलने का इस वृत्ति के प्रभाव करके जातारहे तो सब वृत्तियों में यह वृत्ति नष्ट व निकृष्ट क्यों न गिनी जाय और क्यों न शास्त्रों में उसकी निन्दा लिखी जाय। अभिप्राय इस लिखने से यह है कि एक तो यह वृत्ति नष्ट तिसपर जो इस वृत्तिवाले भगवद्भजन करें तो अपनी अन्त दशा पर अच्छे शोच करलें कि क्या होनी है और जो ऐसी निन्दित वृत्ति के प्राप्त रहने पर भी भगवद्भजन करेंगे तो उसका अन्तसमय का फल भी देखलें कि सब से उत्तमपदवी उनको क्यों न मिलेगी अभिप्राय कहने का यह है कि जब भगवद्भजन रूप चन्द्रमा को कृष्णपक्ष की चतुर्दशी है तो उस भगवद्भजन में हानि काहे न होय और उस परमधर्म की परम्परा काहे न मङ्ग होजाय और दूसरे लोगों के हाथसे भांति भांति की पीड़ा काहे न होय सो भगवद्भजन सार व तात्पर्य सब शास्त्रोंका है जिस प्रकार होसके भजन में मन लगाना उचित है और जाने रही कि ब्रह्मा जोकि सबसे बड़ा है सो भी विना भगवद्भजन इस संसार समुद्र से नहीं उतर सक्रा है ॥

मुक्ति का वृत्तान्त व स्वरूप॥

जगह २ इस यन्थ में कहा है कि भगवत्त्राराधन व सब मतों का फल मुक्ति है उसी के निमित्त सब परिश्रम करते हैं सो वर्णन करना चा-हिये कि मुक्ति किसको कहते हैं श्रीर वह कौन वस्तु है ? सो जाने रहो कि जैसा ज्ञानशब्द के वर्णन में हरएक मत व शास्त्र के न्यारे २ अर्थ व सिद्धान्त हैं इसी प्रकार मुक्ति का निर्णय है कथन का भेद है नहीं तो श्राभ-प्राय सबका एक ही निकल आता है अर्थात् किसीने संसार के आवा-गमन से छूटने को मुक्ति का स्वरूप वर्णन किया और किसीने कहा कि सब दुःख दूर होकर नित्य सुख होनेको मुक्ति कहते हैं और किसीने माया के गुणों से अलग होनेको और किसीने सुख दुःख दोनों के न रहने को और किसीने परतन्त्रता से छूटकर स्वतन्त्र होजाने को और किसीने शरीर व मन दोनों का न रहना और किसीने सब तत्व व पश्चमहाभूत को ईश्वर में मिलजाने को ख्रौर किसीने माया का नाश होजाना मुक्ति का रूप बतलाया परन्तु मुख्यवात जोशास्त्रों के सिद्धान्तके अनुसार मालूम हुई सो यह है कि ब्रह्मस्वरूप होजाने का नाम मुक्ति है यद्यपि शाब्दिक अर्थ मुक्ति शब्दका छूटने का है परन्तु जबतक ब्रह्मस्वरूप न होगा तबतक कब छूटसका है इसहेतु ब्रह्मस्वरूप होना सिद्धान्त व सार ठहरा व ब्रह्मस्वरूप सो होतांहै जो भगवत्ऋपा से मायाकी फांसीसे छूटजाता है। अब यह वाद उत्पन्न हुआ कि शास्त्रों में मुक्ति के चार नाम लिखे हैं और ऊपर की लिखावट से केवल एक मुक्ति अर्थात् ब्रह्मस्वरूप होजाना जानने में आता है तो विरुद्धता की बात क्या है सो जाने रहो कि वास्तव में तो मुक्ति केवल ब्रह्म-स्वरूप होने का नाम है परन्तु शास्त्रों ने जो चार नाम से विख्यात किया है तो कारण यह है कि भगवत् को सब दशा में अपने भक्त के मनकी चाह पूर्ण करनी अङ्गीकार रहती है और वे भक्त वहां भी उसी अपने भाव की चाह करते हैं कि जिस भाव व कैंकर्य के प्रभाव से ब्रह्मस्वरूप होने की पदवी उनको प्राप्त हुई इस हेतु उस एक मुक्ति अर्थात् ब्रह्मस्वरूप होने के चार् प्रकार शास्त्रों ने लिखे हैं। प्रथम सार्ष्टि अर्थात् परमात्मा के समान ऐश्वर्थ का होना। दूसरी सालोक्य अर्थात् उस परमात्मा के लोक में रहना। तीसरी सारूप्य अर्थात् परमात्मा के स्वरूप ऐसा स्वरूप धारण करके वहां रहना। चौथी सामीप्य अर्थात् भगवत् के समीप रहना । सायुज्य पांचई है अर्थात् भगवत् में मिल जाना उसका नाम भी सार्व्टि कहते हैं कि इसमें किसी का तो यह निश्चय है कि भगवत् में एक हो जाना श्रोर फिर खोज उस जीव का उस लोक में न रहना उसका नाम सायुज्य हैं ऋौर किसी का यह वचन हैं कि यद्यपि भगवत् में जीव मिलजाता है परन्तु उस जीव को भगवत् में अपने मिलजाने का ज्ञान बना रहता है जिस प्रकार कोई पुरुष नदी में डुबकी लगाता है यद्यपि किसीको नदी से भिन्न वह दृष्टि में नहीं आता परन्तु उस डुबकी लेनेवाले की अपने डुबकी लेने का वृत्तान्त स्मरण रहता है और किसी का सिद्धांत सायुज्य शुटद से सहयोग का है अंर्थात् भगवत् अङ्ग से अङ्ग का संलग्न होना॥ सो जिस समय उपासक की उपासना परिपकता को पहुँचती है उस समय जीवन्मुक कहलाता है और परमधाम जाने की इच्छा हुई तब इस देह को छोड़कर लिङ्गश्ररीर को धारण करता है फिर भगवत् पार्षदों के साथ उस राह से कि कुशीतकी उपनिषद् व आठयें अध्याय गीताजी में अग्नि व सूर्य और शुक्कपक्ष और छः महीने उत्तरायण के देवताओं का वृत्तानत लिखा है यात्रा करके जो माया के गुण जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश व अहंकार जो यह छः नित्य हैं उनको एक २ के आवरग में छोड़ता हुआ अर्थात् पृथ्वी का आवरण जब मेदन कर चुका तो पृथ्वीं के सब तत्त्वों को वहीं छोड़िया जल के आवरण में जा। मिला इसी प्रकार दूसरे आवर्गों को भेद्न करता, हुआ इंग्द्र, धुव, बह्मा इत्यादि देवता

व ऋषीश्वरों से पूजा, आदर, सत्कार प्रहण करता हुआ इस ब्रह्माएड से बाहर होता है। जानेरहो कि पृथ्वी की रज श्रीर जल की शीकर जो गिन जायँ तो गिनजायँ परन्तु ब्रह्माग्डों की गण्ना नहीं हो सकती सो सब आवरणों के भेदन करने पीछे विरजा नदी पर कि वह प्रभाव व प्रकाश पूर्णब्रह्म परम सिचदानन्द का है पहुँचता है और उसमें स्नान करके लिङ्गशरीर को छोड़ देता है ऋौर दिव्य शरीर निर्विकार प्रकाशवान् ज्ञानानन्दस्वरूप को धारण करके माया के जो गुण हैं उनसे अलग व निर्लित होता है और फिर उन गुणों से सम्बन्ध नहीं रहता वहां से आगे जो दूसरे स्थान सब नित्यमुक्त इत्यादि भगवद्भक्तों व पार्षदों के हैं उनके श्रीर वहां के रहनेवालों के दर्शन करता हुआ श्रीर उनसे पूजा व सत्कार को प्राप्त होता हुआ अपने स्वामी के निज निवासस्थान के द्वार पर पहुँ-चता है कि किसी के सिद्धांत में वह वैकुएठ है और किसी के गोलोक और किसीके अयोध्या। तब पार्षद लोग वद्वारपालक सब दण्डवत् व महासत्कार करने पीछे भीतर लेजाते हैं वहां की भलक, तड़प, प्रभाव व प्रकाश पूर्णब्रह्म परमात्मा का कि उसीसे सब स्थान व वाटिका, फुलवाड़ी, जल-यन्त्र, जलप्रणाली, कूप व मार्ग इत्यादि जो कुछ मन व विचार के बुद्धि को देखने में आवें तैयार हैं सुखसे दर्शन करता हुआ अपने स्वामी के पास पहुँचता है ऋौर वहां भगवत् पूर्णब्रह्म परमात्मा सिचिदानन्दघन स्वामी और उनकी परम प्रिया व उनके निकट निवासी की श्रोर से सब रीति प्यार व दुलार व प्रेम कृपा व दया कि इस पहुँचनेवाले पर होती है बोल बतराव होने पीछे उस समय यह कहतां है कि मैं नित्य निर्विकार ज्ञानानन्दस्वरूप प्रकाशवान् ब्रह्म हूँ अब तक माया के जाल में फँसा था अब आपकी कृपा से छूटा अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ पीछे उसके चाहे भगवत् स्वरूप में मिलजाय अथवा वही आधिकार व सेवा उसको मि-लती है कि जिस स्रोर चाह उसकी है स्रोर परमानन्द में निश्चल व मान होकर उस परमपद में वास करता है यद्यपि आप इतना बल व सामर्थ रखता है कि कोटानकोट ब्रह्मायडों को उत्पन्न करकेपालन झौर नाश कर देवे परन्तु उस ब्रह्मानन्द के स्वाद में ऐसा मग्न रहता है कि दूसरी आर चाह नहीं होती जो कुछ वेद व शास्त्र स्त्रौर संप्रदायवालों के सिद्धांत के अनुसार समक में आया लिखा गया और कोई श्वात का विशेष वर्गान व निर्णिय इस हेतु न किया कि किसी, एक संप्रदाय के सम्बन्ध में वह

होजायगा और चाहना यह थी कि सब संप्रदायवाले अपने निश्चय के अनुकूल अपना अर्थ सिद्ध करलेवें सो ऐसेही अक्षरों से वहां लिखागया॥
निर्मुणपन्थ और मिक्कमार्ग में विशेषता किसकी है इस बात का वर्णन॥

अब एक यह संदेह हुआ कि बहुत से लोग भक्तिमार्ग पर ज्ञानमार्ग की बड़ाई वर्णानके श्रुति व शास्त्रों के वचन को प्रमाण देकर मुक्ति का होना निर्गुणब्रह्म के ज्ञान होने पर वर्णन करते हैं और इस भक्तमाल में आदि से अन्त पर्यन्त बड़ाई ओर महिमा भगवद्भक्ति और सगुणब्रह्म की वर्णन होकर उसी के प्रभाव करके उद्धार का होना वर्णन हुआ सो इन दोनों मार्गों में वास्तव करके बड़ाई किस मार्ग को है और किससे मुक्ति मिलती है सो उत्तर पीछे लिखेंगे यह बात जानेरहो कि वास्तव करके मुख्य अर्थ ज्ञान शब्द का ईश्वर माया जीव के स्वरूप जानने के हैं और निर्पुणब्रह्म का अर्थ यह है कि माया के गुणों से वह परमात्मा अलग निर्लेप है परन्तु कोई २ लोग ज्ञान शब्द का तात्पर्य जीव व ईश्वर के एक होने से समभते हैं और ईश्वर को अव्यक्त मानते हैं स्वरूपवान् नहीं मानते श्रीर उसको निर्गुणब्रह्म विख्यात करते हैं सो इस वादानु-वाद में उन निर्भुणमतवालों के निश्चय के अनुसार दोनों पद के अर्थात् ज्ञानपद व निर्गुणपद के अर्थ को समभना चाहिये और सगुणपद का तात्पर्य उपासकों व भक्तों के इष्टदेव से ऋौर मुख्य ऋर्थ सगुगास्वरूप का आगे लिखेंगे व जो संदेह ऊपर लिखआये तिसका उत्तर पहलेही श्रीकृष्णस्वामी ने अर्जुन से गीता में वर्णन किया है अर्थात् अर्जुन ने भगवत् से पूछा कि दोनों मार्गों में से कौनसा मार्ग ऊद्धार के निमित्त वि-शेषतर है ? भगवत् ने ऋाज्ञा की कि जो मेरे में मन लगाकर विश्वास से मेरी उपासना अर्थात् मेरी भक्ति करते हैं सो योग्यतम अर्थात् बहुत अब्छे हैं श्रीर जो निर्गुण श्रर्थात् श्ररूप व अव्यक्त जानकर उपासना करते हैं यद्यपि वे भी मुसको प्राप्त होंगे परन्तु क्रेश बहुत अधिक उसमें है काहे कि अठयक्त अर्थात् अरूप की उपासना और प्राप्ति में दुःख व परिश्रम् बहुत है फिर ब्रह्मस्तुति में ब्रह्माजी का वचन है कि हे महाराज! जो कोई अपने आपको मुक्त होने का गर्व मानकर आपकी भक्ति नहीं करते और शुष्कवाद विवाद में बंड़े बुद्धिमान् हैं जो वे बड़े कष्ट से किसी उत्तम पद को पहुँचभी जावें तो फिर गिर पड़ते हैं किस हेतु कि आपके - चरणकमल से विमुख-हैं और जिन लोओं ने आपके धरणकमलों में मन लगाया है सो लोग बड़े २ देवताओं के ऊपर होकर वहां पहुँचते हैं कि जहां से फिर नहीं फिरते। तीसरे स्कन्ध में किपलदेवजी ने अपनी माता को उपदेश किया कि भगवद्मक्रि सिद्ध है अर्थात् निर्गुग ज्ञान से अधिक है जो निष्काम हो फिर कैसे हो कि इन्द्रियां व उनके देवता व मन सब भगवत् में लगजावें। पद्मपुराण में लिखा है। के ज्ञान और योग इत्यादि से क्या है ? केवल भगवद्भक्ति ही मुक्ति की देनेवाली है भागवत का वचन है कि हे महाराज ! जो तुम्हारी माक्र को छोड़कर केवल निर्मुण ज्ञान के लाभ के हेतु क्लेश व दुःखं उठाते हैं उनको केवल दुःखही हाथ रहता है जिस प्रकार भूसे के कूटनेवालों को कि सिवाय दुःख के दूसरा कुछ हाथ नहीं लगता और जिन लोगों ने अपने सब कमों को आपके समर्पण किये हैं और तुम्हारे चरित्र सुनते हैं वे तुम्हारी भक्ति को पाकर मुक्त हो-जाते हैं यद्यपि इन वचनों से ज्ञानमार्ग पर भक्तिमार्ग की बड़ाई व विशे-षता स्थिर व सिद्ध होगया परन्तु मनको यह उमंग हुई कि थोड़ा और भी वृत्तान्त लिखाजाय सो कुछ लिखता हूं श्रीर सब पुराणों में श्रीमद्भाग-वतको प्राधान्यता है इस हेतु प्रमाण के निमित्त कुछ वचन भागवत के लिखे जावैंगे दूसरे पुराणों के वचन लिखने का कुछ प्रयोजन नहीं समभा श्रीर जानेरहो कि चारों वेदका सार उपनिषद् श्रीर सब उपनिषदों का सार गीता उपनिषद् है और निर्गुण व सगुण मत के सब उपासकों ने उस् गीता के वचन का प्रमाण दृढ़ करके अंगीकार किया है इसहेतु कि जैसा वेद भगवत् के मुख से उत्पन्न हुआ ऐसे ही यह गीता है सो उसके मुख्य सिद्धान्त के कोई २ वचनों को तर्जुमा करके लिखूंगा। भागवत में भगवत् का वचन है कि भिक्तयोग जो विख्यात है और मैंने वर्णन किया है उसके प्रभाव करके तीनों गुणों से अर्थात् माया से छूटकर जीव मेरे भाव को प्राप्त होता है। वचन दूसरा मेरे भक्न सारूप्य इत्यादि मुक्ति को मेरे देनेपर भी नहीं लेते केवल मेरी भक्ति चाहते हैं। वचन तीसरा मेरे भक्न स्वर्ग और धरती पर के सब सुख कदापि नहीं चाहते हैं परन्तु मेरी अक्रि चाहते हैं। वचन चौथा मेरे भक्र कैवल्य मुक्ति को भी नहीं चाहते यद्यपि में देताहूं। वचन पांचवां दूसरे व्चन के अनुसार कुछ थोड़ा न्यून विशेष है हे अर्जुन ! मेरे ही में मन लगावे और मेराही भक्क ही और मेरे ही निमित्त यज्ञ करे अर्थात् जपकर और मुक्ती को देगडवत् कर कि मुक्त ही की प्राप्त होगा यह सत्य कहणा हूं इस अध्याय से बहुत् अञ्छेप्रकार

निश्यचय होगया कि ज्ञान व विज्ञान केवल भक्ति है। दश्वें अध्याय में भगवत् ने अपनी विभूति के स्वरूप का वर्णन करके ग्यारहवें अध्याय में अपना स्वरूप अर्जुन को दिखाया और कहा कि न में वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखने में आताहूं कि जैसा हे अर्जुन ! तू ने देखा और यह भी कहा कि अनन्य भिक्त से मिलता हूं जैसा में हूं। इस अ-ध्याय से भी यही सिद्धान्त ठहरा कि भगवत् केवल भक्ति से जानाजाता है। बारहवें अध्याय में सम्पूर्ण भक्ति का वर्णन हुआ दूसरी चर्चा कुछ नहीं और निज अभिप्राय उसका इस विवाद के आरम्भ में वर्णन कर चुका हूं। तेरहवें अध्याय में यद्यपि भगवद्भक्ति का वर्णन एक जगह हो चुका है परन्तु वह अध्याय प्रारम्भ से समाप्तिपर्यन्त ईश्वर माया जीव श्रीर दूसरे तत्वों को वर्णन करता है। चौदहवें श्रध्याय में भगवत ने माया के तीनों गुणों का वर्णन करके अन्त में कहा कि जो मुक्तको दृद्भिक्ति से सेवन करते हैं सो उन तीनों गुणों से ब्रूटकर ब्रह्मस्वरूप होने के योग्य होते हैं। पन्द्रहवें अध्याय में भगवत् ने अर्जुन को श्रागाती मन्त्र उपदेश किया और जीव तटस्थ से अपने आप को अलग पुरुषोत्तम नाम से वर्धन करके कहा कि जो मुम्को पुरुषोत्तम जानता है सो सब प्रकार से मेरा भजन करता है यह अतिगुप्त बात तुमसे मैंने कही है। हे अर्जुन ! जिसको जानकर कृतकृत्य होजावे भगवत् के इस वचन पर अञ्छेप्रकार विचार करना चाहिये कि निर्गुण मार्ग कव सिद्धान्त रहा अर्थात् भगवत् ने जीव को पुरुषोत्तम से अलग वर्णन किया और कृत-कृत्य होने का निश्चय पुरुषोत्तम के जानने पर समाप्त किया तो विना परिश्रम और विना संदेश प्रकट व दढ़ होगया कि ईश्वर सगुणस्वरूप है अौर भक्ति से जानाजाता है। सोलहवें अध्याय में विमुख व असुरभाव का वर्णन है। सत्रहवें व अठारहवें अध्याय में सबप्रकार के कर्म धर्म वर्णन करके अन्त में भगवत् ने कहा कि जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है सो ज्ञान।निष्ठा संक्षेप करके कहता हूं बुद्धि से मन को एकाय करके और इ-न्द्रियों के स्वाद व द्वेत अर्थात् दुःखं सुख, मित्रता शत्रुता इत्यादि को ्त्याग करके एकान्त में छठवां वचन भगवत् ने गोपियों से कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारी प्रीति मेरे में हुई काहेसे कि मेरी भक्ति निरचय करके मुक्ति की देनेवाली है। वचन सातवां वेद करके क्या है और बड़े शास्त्रों से क्या है ्त्र्यौर तीर्थ सेवन से क्या है ? मेरी भक्तिं ऋी अर्थ, धर्म, काम, मोक्षेकी देनेवाली है। ब्राठवां वचन शुभ कर्म व योग इत्यादि सबका यह फल है कि भगवत् में भाक्ने हो और वह भाक्ने मुक्ति इत्यादि सब पदार्थों को देती है।गीताजी के प्रथम अध्याय में गीताशास्त्र के वर्णन का कारख लिखा है। दूसरे अध्याय में जीव का स्वरूप और सांख्ययोग का वर्णन है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग कहाहै। चौथे अध्याय में ब्रह्मयज्ञ का कथन है। पांचवें अध्याय में संन्यासयोग कहा है। छठयें अध्याय में मन और इन्द्रियों और आत्मा को स्थिर करने का योग है। योग के वर्णन करने के पीछे छठयें अध्याय के अन्त में भगवत् ने कहा है कि जिस किसीका मन मेरे में लगा है और सच्चे मन से मेरा भजन करता है सो सब योगियों में युक्रतम अर्थात् सबसे उत्तम है इस वचन से दढ़ निश्चय होगया कि छहीं अध्याय में जो सब मार्ग लिखे हैं तिन सबमें भगवद्मक्रिही की बड़ाई है। सातवें अध्याय में लिखा है कि बहुत जन्मों के पश्चात् ज्ञानवान् होकर तब मेरी शरण होता है इस वचन से यह बात स्थिर हुई कि ज्ञान एक अङ्ग भिक्र का है फिर उसी अध्याय में लिखा है कि मुक्ति के निमित्त जो मेरे शरण होकर सेवन करते हैं सोई ब्रह्म और सोई उसके जाननेवाले और सोई अध्यात्मज्ञानी और सोई सब कमों के जाननेवाले हैं फिर लिखा है कि जो कोई मुक्तको अनन्य जानकर मेरा भजन करते हैं उन योगियों को बहुत सहज से मिलताहूं। आठवें अध्याय में भगवत् का वचन है कि वह परम पुरुष अर्थात् भगवत् अनन्य भक्ति से जानाजाता है। नवें अध्याय के आरम्भ में भगवत् का वचन है कि ज्ञान व विज्ञान सब तुभसे कहता हूं श्रीर उन सब श्रध्यायों में अपना स्वरूप ईश्वरता का वर्णन करके मिलनों अपना अपनी भक्तिसे वर्णन किया श्रौर अपने मिलनेका उपाय वर्णनकरके अन्त में **बिखा कि मेरे श्राग्य होने से स्त्री शृद** वैश्य इत्यादि भी तरजाते हैं ब्राह्मणों को तो कुछ कहनाही नहीं इसहेतु बैठकर गर्व व चाहना आदि से छूटा हुआ ब्रह्म होने के योग्य होता है तिसके पारचत् ब्रह्म में एकाय होकर न शोचहै, न कुछ चाहना है ऋौर सब जीवमात्र को बराबर देखता है सो मेरी पराभक्ति को पहुँचता है भाक्तिहीसे जाना जाता हूं वास्तव में जैसा हूं उसी भक्ति से मुक्तकों जानकर वह भक्त मेरे में वास करता है अर्थात् मुभको प्राप्त होता है उसके पीछे सबके अन्त में कहा कि अतिगृह्यतम परम वचन फिर तू सुन क्योंकि तू मेरा मित्र है और मेरे में तेरी मति दृढ़ है इसहित तरे कल्याण होने के जिम्हा नह सिद्धान्त कहताहूं कि मेरेही में मन लगाव, मेराही भक्त हो, भेरा ही यज्ञ अर्थात् जप कर और मुक्तही को दगडवत् कर मुभी को प्राप्त होगा। सच कहता हूं कि तू मेरा प्यारा है सब धर्मों को छोड़कर एक मेरे शरण होने से मैं तुभको सब पापों से छुड़ा देऊंगा, शोच मत कर इस उपदेश करने पर पीछे भगवत् ने कुछ उपदेश नहीं किया। इस अध्याय से भगवद्भक्ति ही मूलसार व सिद्धान्त ठहरगई त्रौर यह रलोक कि मेरे में मन लगाव श्रौर मेरा भक्त हो जो भगवत् ने दो जगह अर्थात् पहले नवें अध्याय में, दुहरायके अठारहवें अध्याय के अन्त में कहा तो इसके दो हेतु हैं एक यह कि जो बात आवश्यक व विशेष ज-ताने के योग्य होती है तिसको बारबार कहने में आता है सो दो बार कहने से भगवत् अपनी प्रेरणा भाक्नि के निमित्त दढ़ व प्रकट जनाते हैं दूसरे यह कि भगवत् को ज्ञान व विज्ञान नवें अध्याय में कहने की इच्छा थी सो भगवद्गक्ति से अधिक ज्ञान और विज्ञान और कुछ नहीं इसहेतु एकवेर तो वहां इस श्लोक को कहा और अठारहवें अध्याय में भगवत् को सार व सिद्धान्त सम्पूर्ण गीता के कहने की इच्छा हुई सो जब कि भगवद्धक्रि सब शास्त्र और वेद व उपनिषद् इत्यादि का सिद्धान्त और निज अभि-प्राय है इस हेतु वहां भी वही रलोक जो ज्ञान विज्ञानकी स्थिति के निमित्त नवें अध्याय में कहा था वर्णन किया और इस वर्णन से इस बात को हढ़ व स्थिर किया कि ज्ञान और विज्ञान भी भगवद्भक्ति है और सार व सि-द्धान्त भी भगवद्भक्ति ही है तात्पर्य कहने का यही कि सम्पूर्ण गीताशास्त्र का अभिप्राय आदि से अन्तपर्यन्त यह है कि भगवद्भक्ति सार है तो जब कि भगवत् के वचनों से सिद्धान्त सब शास्त्रों का भगवद्भक्ति ही दढ़ हुई ब्रोर दूसरे पुराण भी भगवद्भक्ति ही को सब मार्ग ब्रोर धर्म कर्म का फल वर्णन करते हैं और भगवत् का मिलना भी कि उसका नाम मुक्ति है के-वल भक्ति से बहुत शींघ होती है तो भक्ति से अधिक दूसरे किस मार्ग को अच्छा समभाजाय और दूसरी कौनसी राह ऐसी है कि जिसको बड़ाई दीजाय ? भक्रिही भगवत् के मिलने के निमित्त मालिक, स्वतन्त्र, सार व सिद्धान्त सब वेद व शास्त्रों की है विना भक्ति किसी प्रकार भगवत् किसी को न पहले मिला न अब मिलेगा। ज्ञान शब्द का अर्थ पहले ही लिखिआये कि जीव माया ईश्व्रं के जानने को कहते हैं जो निर्मुण उपासकों का यह हठ और निश्चय कि यह शब्द एक तत्त्व को कहता है तो इसेमें भी भक्ति ही की सहायता है क्योंक्रि जबतक इंश्वर के एक और

सबसे निर्लेप होनेका ज्ञान न होगा तबतक मुक्ति कब होसक्री है सो अनन्य भिक्त कई जगह वर्णन हुआ है। उपासक तत्त्वमिस और साहं इत्यादि महावाक्य को मूलकारण अपने मत का समभते हैं और उन महावाक्यों के अर्थ सगुण्उपासना को प्रकट करते हैं कि सो पद से अहं-पद आप भिन्नता का अर्थ सूचित करता है व इसी प्रकार त्वंपद तत पद से भिन्न सूचित होता है और जो यह सब महावाक्य और ज्ञान शब्द भी जीव ईश्वर के एक होनेको निर्गुण उपासकों के कथनके अनुसार समकाजावे तब भी सिद्धान्त सगुण उपासकों की विशेषता है क्योंकि कोई २ उपासकों ने जीव ईश्वर को एकही अङ्गीकार किया है और सा-युज्यमुक्ति उनका मुख्य निश्चय है। अब यह विवाद उत्पन्न हुआ कि वेदान्तशास्त्र वेद का अङ्ग है और उस शास्त्र के बड़े २ विस्तारयन्थ देखने में आते हैं उसमें निर्गुण उपासकों का सिद्धान्त जिखा है उसका क्या वृ त्तानत है ? सो जाने रहो कि वेदान्त वेद के अन्तभाग अर्थात् उपनिषद् को कहते हैं और जो उपनिषदों में वर्णन हुआ सोई गीताजी और शारी-रकसूत्र में लिखा है तो मुख्य वेदान्तशास्त्र यह तीनों हैं कि बड़े बड़े यन्थ ऊपर कहे हैं सो निर्भुण उपासकों ने उनका तिलक आप बनाया और उसके सहाय के निमित्त विस्तार करके यन्थ श्रलग बनाया उसका नाम वेदान्त रखिलया नहीं तो वास्तव करके उपानेषद श्रौर गीता श्रौर सूत्रों का सिद्धान्त व सम्मत भगवद्भिक्त है श्रीर भगवद्भिक के सम्बन्ध के जो तिलक व भाष्यवप्रनथ हैं सो मुख्यवेदान्त है और भगवत् उपासकों में प्रवर्तमान व विख्यात है इस कहने का तात्पर्य यह कि कुतर्क रहित निर्विवाद भगवद्भिक्त ही सर्व मार्गों की सरताज वशिरोमणि है यह सिद्धान्त सब शास्त्रों का द्वेषरहित लिखागया भला इसको रहने दीजिये जो निर्मुण उपासकों ही के वचनों को सिद्धान्त माना जायतब भी भीके ही को बड़ाई प्राप्त होती है क्योंकि उनका वचन है कि वही निर्गुणब्रह्म सगुणस्वरूप होजाता है अब इसमें यह पूछते हैं कि वह सगुणस्वरूप जो निर्मुण ब्रह्म ने प्रकट करितया ईश्वर है कि आवागमन के परम्परा में बद्ध है जो जन्म लेना व मरना उसको है तो ईश्वर कहना न चाहिये और जो ं ईश्वर है तो उसके सेवन से मुक्ति क्यों न होगी सिवाय इस बात के ऋौर एक यह बात है कि निर्गुण मार्गके अनुसार वेदश्रुद्धि ने कहा है कि निर्गुण प्रमातमा अपने भक्तों पर इसम् करके सगुणक्षा होजाता है इसमें यह

पूछते हैं कि जो उस सगुण्रूपकी भक्ति व सेवन से मुक्ति न हुई तो उस निर्भुणब्रह्म ने ऋपा क्या करी बरु वह ऋपा एक प्राणपीड़ा होगई क्योंकि हजारों जन्मोंतक एक जीव बेचारे ने परिश्रम किया श्रीर अन्तकाल वह ईश्वर मुख्य कार्यके सिद्ध करने में असमर्थ निकला तो वह निर्गुण ब्रह्म एक धोखेबाज व कपटी हुआ कि लोगों को एक हरा बग़ीचा बातों का दिखलाता है और उसी श्रुति के अनुसार दूसरा प्रश्न यह है कि जो वेद श्रुति व सिद्धान्त ठीकहै और यह भी बात उनकी सबहै कि निर्गुणमार्ग से ही मुक्ति होती है तो इस भगवद्दाक्य का क्या अर्थ किया जायगा? हे अर्जुन ! मेरे जन्म व कर्म जो कोई जानता है अर्थात् मेरे चरित्रों में मन लगाता है सो शरीर को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता और मुक्तको प्राप्त होता है अभिप्राय इसके लिखने का यह है कि मुक्ति होना भगवज्रिक से जो मानलिया है तो इस सिद्धान्त में विरुद्ध पड़ता है कि विना निर्गुण मार्ग के भक्ति नहीं ख्रौर जो यह सिद्धान्त ठीक है तो उस श्रुति ख्रौर भगवत् के वचन का उत्तर देना उचित है कि सच है कि भूंठ इसके सिवाय सिद्धान्त की बात है कि जो जिस किसी का ध्यान करता है सो वहीरूप होजाता है तो इस सिद्धान्तके अनुसार जिस किसीने भगवत् को पूर्णब्रह्म, परमात्मा, सचिदानन्दघन, व्यापक, मायाधीश, अनन्तब्रह्माएडों का नायक जानकर उसके रूप अनूप का चिन्तवन किया सो कहा जायगा जो यह कहोगे कि वह अपने स्वामीका रूप होजायगा तो यह भी कहना उचित है कि उसके स्वामी में वे गुए कि जैसा जानकर उसने चिन्तवन किया है कि नहीं जो हैं तो सब प्रकारसे वह चिन्तवन करने वाला मुक्त होगया कि सिद्धान्त यही है और जो वे गुए नहीं तो वैसा गुणवाला दूसरे किसीको निश्चय कर देना चाहिये नहीं तो सिद्धान्त में बड़ा विरुद्धे पड़ेगा यद्यपि इन बातोंको निर्भुगा मतवाले मानके यह बात बनावते हैं कि निश्चय करके जो भक्ति करके अपने स्वामीको पहुँचगया है उसको त्रावागमन नहीं होगा परन्तु वास्तव में मुक्ति ऋर्थात् निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति तबहीं होगी। कि जब अपने स्वामी के साथ अन्तर्धान हो-कर निर्गुण ब्रह्म में मिलजावेगा । अभिप्राय उनका यह है कि निर्गुण ब्रह्म के मिलने का भक्रि एक साधन है सो इसका उत्तर तो हम ऐसी मोटी : बुद्धिवालों का तो यह है कि हमको आंब खाना कि पेड़ , गिनना तालपर्य हमीरा आवागमन से छूटने का था सो तुम्हारी कृपा से आप प्राप्त होंगेंंबा

अब अधिक वाद विवाद का क्या प्रयोजन है और किस हेतु सिवाय अपने स्वामी के दूसरे किसी को ईश्वर अङ्गीकार करें परन्तु जो कोई निज निचोवा के वृत्तान्त और वेदशास्त्रों के सिद्धान्त जानते हैं वे निर्गुण मतवालों की बातों को विना जड़मूल का कहकर उत्तर देते हैं कि वह वचन उनका तब निश्चय करने के योग्य होता कि जो सगुण ब्रह्म एक अङ्ग निर्गुणब्रह्मका होता और जब कि निर्गुणब्रह्म एकअङ्ग सगुणब्रह्मका है तो वह सिद्धान्त उनका कब अङ्गीकार करनेके योग्य है निश्चय विरुद्ध व विपरीत है सो सूक्ष्म करके वृत्तान्त उसका यह है कि पन्द्रहवीं निष्ठा में शास्त्रों के सिद्धान्त के अनुसार जहां ईश्वर का वर्णन हुआ है तहां पांच प्रकार का निरूपण लिखागया उसके चौथे निरूपण में यह लिखागया है कि वह स्वरूप चौथा उस सगुणब्रह्म का अन्तर्याभी, अव्यक्र, ज्ञाना-नन्द, अलख, अविनाशी, निरञ्जन, निर्भुणब्रह्म, सर्वव्यापक है तो प्रकट होग्या कि निर्गुणब्रह्म अङ्ग सगुणब्रह्म का है और निर्गुणम्तवाले उसी चौथे स्वरूप के उपासक हैं सिवाय इसके वाराहीसंहिता में लिखा है कि निर्गुणब्रह्म प्रकाश व छाया सगुणब्रह्म का है और निजरूप भगवत् का सगुणब्रह्म है और इसी प्रकार का वचन सनकादिक संहिता में लिखा है तो इन वचनों से पनद्रहवीं निष्ठा के चौथे निरूपण की मिलान होती है सो निस्संदेह निर्गुणब्रह्म एक अङ्ग सगुणब्रह्मका है और प्रकारके विवाद व संदेहके दूर करने के निमित्त निर्मुणब्रह्म का अर्थ इस वाद के प्रारम्भ में लिखि आया हूँ कि जो ईश्वर माया के गुणों से भिन्न व नि-र्लेप होय उसको निर्गु एबहा कहते हैं अरूप को नहीं कहते हैं और इसी प्रकार ज्ञानशब्द का अर्थ भी लिखागया कि ईश्वर मायाजीव के जानने कानाम ज्ञान है और वह एक साधन भगवद्भक्ति का है कि इसका सिद्धान्त गीताजी के रत्नोकों के तर्जुमे जो अपर लिखिआये हैं उनसे अच्छे प्र-कार होता है और यहां भी दो एक वचन लिखता हूँ। गीताजी में भगवत् ने कहा है कि जो मुक्तिके निमित्त मेरे शरण होते हैं सोई ब्रह्म के जानने वाले और अध्यात्मज्ञान व सब कर्मों के जाननेवाले हैं (शागिडल्यसूत्र है) कि ब्रह्मकाएड अर्थात् ज्ञान भगवद्भक्ति जानने के निमित्त है सो निश्चय करके ज्ञान एक साधन भक्ति का है और भगवद्भाक्ति में दढ़ होना विज्ञान है अब जो यह श्रङ्का होय कि निर्भुशा शब्द का अर्थ जो उपासकों के इष्टदेवं के सम्बन्ध का ठहरा तो सगुणस्वरूप का कौन अर्थ किया

जायगा ? सो प्रकट है कि जब निर्गुग्विद्यका अर्थ माया से निर्लेपका हुआ तो सगुण शब्द का अर्थ उस भगवत् स्वरूप का ठहरा कि अपनी माया के आश्रय होकर अपने भक्त के कार्य के हेतु प्रकट होता है और जिसका चरित्र संसारसमुद्र के उतरने के वास्ते दृढ़ सेतु है जो कोई संसारसमुद्र से पार हुआ तो उन चरित्रों ही के कृपा व प्रभाव से उन चरित्रों से आधिक श्रीर कोई निर्वाह की राह न आगे रही न अब है न आगे पर होगी इस बात को वेद व शाश्च उच्चस्वर से पुकारकर कहते हैं। नितान्त सब शङ्का संदेह दूर होनेपर भगवद्गिक ही मुख्य है उसके सिवाय और कोई राह अच्छी व सीधी नहीं और ईश्वर का स्वरूप निर्गुण मतवालों का भगव-दक्ति के उपास्य ईश्वर परमात्मा का एक अङ्ग है। इस लिखने में जो यह कोई शङ्का करे कि जो वह निर्मुणब्रह्म भगवत् के सब रूपों में एक अन्तर्यामी व ट्यापक अथवा छाया है तो उसके उपासना में क्या वि-वाद है क्योंकि भगवत् उपासकों का सिद्धांत है कि भगवत् के कोई एक रूप चाहे धाम, चाहे नाम अथवा चरित्र की उपासना दढ़ होनी चाहिये निश्चय करके उद्धार होगा। उत्तर इसका यह है कि इस विवाद के आरम्भ से व यहां तक यह बात कहीं नहीं लिखी कि उनका मत अशुद्ध है केवल भगवद्गिक्त और सगुणस्वरूप की विशेषता का वर्णन किया गया है जो वह लोग सिद्धांत व सची बात को समभ कर निर्गुण ब्रह्म का आराधन करें तो निश्चय करके कबहीं न कबहीं भगवत् सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म का वास्तव स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो और उद्धार हो जाय परन्तु विचार करना भी तो उचित है कि वह मार्ग कैसा कठिन और क्लिष्ट है। पहले तो भगवत् ने आप गीताजी में कहा है कि अव्यक्त की राह अ-र्थात् निरूप की प्राप्ति देहाभिमानी को दुःखरूप है, अति कठिन है, सिवाय इसके उसका निरूपण करना कठिन जो कदाचित् किसीने निरूपण भी किया तो उसका समभना उससे और अधिक कठिन और जो किसी प्रकार समक भी लिया तो आचरण व आरूढ़ होना उसपर कैसा क-ठिन व क्लिप्ट है कि जाने पहले युग व समय में कोई आचरण करनेवाला ्उसका हुआ होगा क्योंकि जो वस्तु बुद्धि व समभ से बाहर है उसमें किस प्रकार मन लगे झौर विना एकाय होने मन के उसका प्राप्त होना दुर्लभ है इस हेतु उस परम्परा पर प्रहुँचना। जाने रहना कदाचित् अग-ांगित जन्मों में बड़े क्ष्ट से किसी एक् को खोई पदवी प्रांप्त भी हुई तो ऊपर

ठहरना अत्यन्त कठिन है और गिरना बहुत सहज क्योंकि इंद्रियों की बलात्कारी सबको मालूम है। तात्पर्य यह कि आदि से अन्त पर्यन्त सि-वाय क्लिष्टता के और कोई बात दिखाई नहीं पड़ती और भगवद्गक्ति की सहजता व भगवत् के शीव मिलने का वृत्तान्त यह है कि किसी प्रकार से भगवचरित्रों में थोड़ी सी प्रांति होनी चाहिये वह चरित्र ही भजन और कीर्तन में लगाकर भगवत्स्वरूप को हृदय में प्रकट कर देते हैं। उस स्वरूप का यह प्रताप है कि दिन २ भक्त के हृदय में अपने निज भलक व प्रकाश को बढ़ावता हुआ हढ़ निश्चय व विश्वास क्रुपा करके अनन्य मन से संसार के स्वाद की चाहना दूर करता हुआ और ज्ञान वैराग्य को प्रकाशित करता हुआ और नाम कर्तिन व भजन के सहाय से पहले करुणा, क्षमा, तितिक्षा इत्यादि भक्त के मन में उत्पन्न कर देता है तिसके पीछे अपनी यथार्थ सुन्दरता व अनूप छवि हृदय की आंखों को दिखाकर ऐसा वश व मोहित कर लेता है कि सिवाय उस रूप अनूप और छवि माधुरी के दूसरी श्रोरवहमन नहीं जाता फिर वह कुतकृत्य व कुतार्थहोकर उस रूप अनूप में दृढ़ व निश्चल हो जाता है कि उसीका नाम जीवनमुक्त है इसके पीछे मुक्ति होती है सो अ।दि अन्त तक सहज और श्नैः श्नैः सुक्रूप इस मार्ग के और मार्ग कठिन हैं कोई बात देखने में नहीं आती जन्म मरण की पीड़ा से भय करके उसी श्रोर सम्मुख होने की देर है भगवत् को अपनी करुणा और दयालुता और दीनवत्सलता में तनक देर नहीं अपने मिलने का सब सामान व सामग्री आप कर देता है। जगत् में बहुत जगह सुना और कहीं कहीं देखने में भी आया कि भूंठे व विषयी प्रेमियों के मनकी लगन अज्ञानी व अनेक पाप व अवगुगों से भरी हुई स्त्रियोंके सन में प्रवेश करके उन स्त्रियों को उनकी चाह करनेवालों को मिला देता है तो वह परमात्मा जो कि शुद्ध सचिदानन्दघन सब जानने वाला व उत्पन्न करनेवाला सब परिपाटी व प्रबन्ध व रीति पर काया-भिमानी व प्रियवल्लभपने का अर्थात् आशिक्षी व माशूक्षी का है अपने प्रेम करनेवाल पर दया करके क्यों नहीं शीघ वह मिलेगा और क्यों न मनोर्थ पूर्ण करेगा नहीं तो उसीकी मर्यादा प्रबन्ध में दोष प्राप्त होगा। तात्पर्य इन बातों के कहने का यह है कि जो कोई ऐसे सहज व मुख्य मार्ग को छोड़कर भगवत् के मिलने के निमित्त आहि क्लिप्ट व एक आह की अोर चित्त देते हैं वे निश्चय फ़्रंरके बुद्धिहीन; अख्यभागी व कर्महीन

हैं, रहों को डालकर कंकरों को उठाते हैं, कामधेनु को छोड़कर दूध के निमित्त आक का पेड़ खोजते हैं और एक चोर की बात स्मरण हो आई कि निर्मुण खसम को स्त्री भी अङ्गीकार नहीं करती। पुरुष समभदार व बुद्धिमान् तो निर्भुण को अपना स्वामी क्यों अङ्गीकार करे सो गोपिका भगवत् की परमप्रिया उद्धव से कहती हैं ॥ सूर छांड़ि गुण्धाम सांवरों की निर्गुण निरवाहै॥ श्रोर एक बात विचार व न्याय के योग्य है कि प्रेम विना सुन्दरता व शोभा के नहीं होता और जबतक प्रेम नहीं तबतक मिलना भगवत् का कदापि नहीं होसका ॥ उस मतवालों का सिद्धानत है कि जबतक वर्णाश्रम के धर्मों को करके हृदय निर्मल न हो तबतक वह ज्ञान उपदेश का ऋधिकारी नहीं अब वह ब्रह्मज्ञान गली गली ऐसा बहा २ फिरता है कि जो थोड़ा भी वर्णन करूं तो बहुत विस्तार होजाय ऋौर द्वेषता का कलङ्क अलग रहा इस हेतु उसकी चर्चा ही को छोड़दिया श्रीर अच्छीप्रकार समक्तिया कि विष्णुपुराण व भागवत इत्यादि में जो वृत्तान्त कलिधर्म के लिखे हैं और यह भी वर्णन हुआ है कि कलियुग में स्त्री पुरुष ऐसे होंगे कि सिवाय ब्रह्मज्ञान के और कुछ न करेंगे और कर्म उनके ऐसे होंगे कि थोड़े से लालच में आयकर ऐसे कर्म करेंगे कि जिससे चाग्डाल का भी हृदय कांपजावे सो वह समय अब आगया अब श्रोर वाद विवाद को विरुद्ध करके अति अधीनताई व प्रार्थनापूर्वक बि-नती करता हूं कि जो सूर्य पिश्चम उगे और शशा के शिर पर सींग जमे व आकाश में फुलवारी लगे व पानी में आग लगे तो संदेह नहीं यह सब होय परन्तु यह कदापि कदापि नहीं होसक्रा कि विना भजन भगवत् पूर्णब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी के इस संसारसमुद्र से पार होजावे। यह प्रताप भगवत् के सेवन भजन ही का है कि वह संसारसमुद्र गोपद जल के सदश होजाता है यह सिद्धान्त व सार वेद व शास्त्रों का है।।

> थोड़ासा वृत्तान्त संप्रदायों के चारों भेद का श्रौर वास्तव में उनका परिणाम में एक होना॥

अब यह लिखना उचित हुआ कि सब संप्रदायवाले अपनी संप्रदाय को दूसरी संप्रदाय पर विशेष जानकर उद्धार के निमित्त उसीको सत्य व सिद्धान्त समकते हैं और उसीकी विशेषता वर्णन करते हैं सो इन चारों संप्रदाय में अन्द्री व विशेष कौन संप्रदाय है सो जानेरहो कि संसारसमुद्द से पार करदेने के निमित्त आरों संप्रदाय एकही भांति व बराबर हैं किसी में कुछ न्यून व विशेषता नहीं। सब संप्रदायवालों ने भगवत् की अद्वैतता एक ही प्रकार व बराबर लिखी है और प्रमाण श्रुति व स्मृति इत्यादि का सब संप्रदायवालों में एक है और युक्र है कि सि-वाय भगवत् के न कोई उद्धार करनेवाला है न उसके सिवाय और किसी देवता का साधन चाहिये और इसी प्रकार भगवत् के धाम व विश्रह में सबका बराबर एक सम्मत है केवल थोड़ी बात पर कगड़ते हैं एक तो माया और जीव के निर्णय में आपस में उन लोगों के निश्चय में भेद है, दूसरे तिलक और मुद्रा धारण करने और उसकी मूर्ति बनाने में विरुद्ध है, तीसरे सब संप्रदायवाले अपने इष्टदेव को अवतारी व स्वयंस्वरूप और दूसरों को अवतार व अंश व विभूति अपने स्वामी का जानते हैं सो इस विरुद्धता का वृत्तान्त वेषनिष्ठा व धामनिष्ठा और चारों आचायों की कथा व चारों निष्ठाओं से मालूम होसका है ॥ रामानुजस्वामी की संप्रदाय में कैङ्कर्यनिष्ठा है व ईश्वर को चिदचिद्विशिष्टाद्वैत मानते हैं अर्थात् माया अरेर जीव भी उसी अद्वैत से मिले हुये हैं और नित्य हैं व निम्बार्कस्वामी की संप्रदाय में अनन्यता की निष्ठा है व जीव ईश्वर में भेदाभेद द्वैताद्वैत अर्थात् एक भी व दो भी हैं अौर व्याप्त व्यापक स-म्बन्ध करके तात्पर्य यह कि जो जिस करके व्याप्य है सो तद्रूप है और माध्वसंप्रदायवालों की निष्ठा कीर्तन की ओर द्वैतिसिद्धान्त है व विष्णा-स्वामीसंप्रदाय आत्मिनवेदन की निष्ठा व शुद्ध अद्वैत सम्मत है सो इन भेदों पर विचार कियाजाय तो एकही है वयोंकि वास्तव वस्तु सब निष्ठाओं की एकही प्रकार की है जो कुछ भगड़ा व वाद आपस में है सो अपनी २ राह में प्रीति व विश्वास के बढ़ाने के निमित्त है वास्तव करके कुछ विरुद्ध नहीं॥

> स्मार्तमत के वर्णन के बहाने अनन्यशब्द का अर्थ वर्णन और प्रयोजनवाली दूसरी बात का भी वर्णन ॥

श्रव यह बात वर्णन करनीपड़ी कि स्मार्तसंप्रदाय की भी चर्चा इस भक्रमाल में हुई है उस संप्रदायवालों का क्या मार्ग है और किस देवता का श्राराधन करते हैं और फल व परिणाम उस मार्ग का क्या है ? सो जानेरहो कि स्मृति श्र्यात् धर्मश्रास्त्र के श्रनुसार चलना व सोलह कर्म गर्भ के श्रारम्भ से मरणपर्यन्त को मुख्य जानना उनका परम्परा मार्ग है। जिसने पहले यज्ञोपन्धितं दिया श्रथक जिससे विद्या पढ़ी उसी

को गुरु जानते हैं। ऋषीश्वरों अर्थात् मनु और याज्ञवल्कय इत्यादि को आदि आचार्य समभते हैं और ऋषीश्वर बहुत हो गये इस हेतु कोई एक मुख्य प्रवर्तक उस मार्ग का नहीं कहने में आता परन्तु अन्त् में सेवड़ों के वध होने के पीछे शङ्करस्वामी से उस मार्ग की बहुत विशेष प्रवृत्ति हुई और वे लोग सारफल अपने धर्म कर्म का निराकार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति को समभते हैं इस हेतु शङ्करस्वामी को अन्त का आचार्य समभना चाहिये । स्मृति की पूजा इत्यादि के निमित्त पुस्तक पद्धति की जानते हैं पञ्चाङ्गपूजा करते हैं अर्थात् गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य की मूर्ति एक सिंहासन पर विराजमान करके सबको पूजते हैं और जिस देवता पर विश्वास व प्रेम अधिक होय तिसको मध्य में और चारों कोनों पर चार देवता को बैठालते हैं। चारों संप्रदाय वैष्णवी में से किसी के चेले नहीं होते उनमें से कोई कोई ऐसे भी हैं कि निज एक किसी देवता की पूजा करते हैं और अपने आपको स्मार्त कहते हैं। देवता की पूजा की पद्धति श्रीर स्तोत्र पाठ इत्यादि सब रखते हैं परन्तु उपासना के प्रन्थ जिस प्रकार चारों संप्रदाय में हैं कोई नहीं और होना भी निश्चय विना निष्प्रयोजन है क्योंकि वह लोग पूजा देवताओं की दूसरे कर्मी के स-दश सम्भते हैं और वेदानत निर्मुण मत का पहते हैं। इस भक्तमाल में जो कोई २ जगह स्मार्तसम्प्रदाय का वर्णन हुआ है तो कारण यह है कि उन लोगों में किसी किसी को भगवत् आराधक ऐसा देखा कि भूलकर भी दूसरी ओर चित्त नहीं देते सो भगवत् को अपना अनन्य दास प्यारा है जो कोई हो सोई भगवत् का भक्त है। भगवत् को जाति विद्या बड़ाई सम्पत्ति मार्ग इत्यादि पर कुछ दृष्टि नहीं केवल अनन्य भक्ति चाहिये। बाल्मीकि, श्वपच, श्वरी, गज, गणिका, सुत्रीव, हनुमान्, विभीषण, प्रह्लाद इत्यादि हजारों भक्नों की कथा इसके प्रमाण व दर्शात को प्रसिद्ध हैं ऋौर गीता में कहा है कि अनन्य चित्त से भजन करनेवाले को सुलभ हूँ-दूसरा वचन है कि अनन्यदास कीर्तन करने वालों को मुक्ति देता हूँ अनेन्य शब्द का अर्थ साधन अवस्था में तो यह है कि अपने ्स्वामी के सिवाय और किसी से जानि सुनकर किसी बात का कोई प्रकार का सम्बन्ध न हो व सिद्धावस्था यह है कि सिवाय अपने स्वामी रूपराशि के और कोई बाहर व भीतर की दृष्टि में दिखाई न पढ़े दोनों अवस्था में एक से सिवाय दूसरा अङ्गीकार वं विश्वास के योग्य नहीं और सिद्धांत की बात है कि दो सुन्दर रूपपर एक की प्रीति नहीं हो सक्री सो एक दृष्टांत भी स्मरण हो आया, किसी धूर्त द्रााबाज ने एक सुन्दरी स्त्री से कहा कि मैं तेरा आशक हूं, उसने उत्तरदिया कि फलानी स्त्री बड़ी सुन्दरी है उसपर आशक हो, वह पुरुष उस स्त्री को ढूंढ़ने गया व फिर आकर कहा कि कोई स्त्री निमन्ती। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि तेरी परीक्षा मैं लेती थी जो तू सचा मेरा आशक था तो दूसरी स्त्री को ढूंढ़ने के हेत क्यों गया था सो ऐसी बातों से हम नहीं जानें कि जिनको विश्वास व निष्ठा कई ऋोर हैं ऋौर निज ऋभिप्राय का सिद्ध करने वाला जिसकी पूजा पत्री करते हैं उसके सिवाय और किसी को जानते हैं तो उनको प्रेम किसमें और किस प्रकार होगा और कैसे अपने मनोवाञ्छित पद को पहुँचेंगे और ऐसी निष्ठा पर कौतुक यह है कि जो कोई शास्त्र के प्रमाण के अनुसार एक ओर मनको लगाये हैं उनको अपने मनमुखी ज्ञान करके वे विश्वास श्रीर निन्दक ठहराते हैं श्रीर वह कदापि न किसी से द्वेष रखते व न किसी की निन्दा करते जिस देवता का जैसा प्रभाव व प्रभुत्व है तैसा ही यथार्थ जानकर सच्चे मन से उसको वैसाही मानते हैं परन्तु वहां इतना भेद हैं कि उन लोगों के सदश सबको ईश्वर नहीं मा-नते इस हेतु कि शास्त्रों के वचन के अनुसार ईश्वर एक है दो चार नहीं अभिप्राय इस विस्तार से कहने का यह है कि जो कुत्ता द्वार द्वार फिरता है कदापि उसका पेट नहीं भरता श्रीर जो कुत्ता एक द्वार सेयकर रहता है सो यद्यपि अपवित्र व अशुद्धता के भी घर के मालिक को ऐसा प्यारा हो जाता है कि आप उसकी खबरगीरी करता है और यह भी विचार करने योग्य है कि पुंश्चली स्त्री का पुत्र बाप किसको कहै।।

भगवत् के अवतार लेने और भक्तों के चाह के अनुसार चरित्र करने का सब हतु॥

अब यह प्रश्न है कि इस तर्जुमे भक्तमाल में व सब शास्त्रों में भगवत् की महिमा लिखी गई कि वह अच्युत अनन्त व्यापक सिचदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा है कि वेद जिसको नेति २ कहते हैं और उसी का यह वर्णन हुआ कि किसी भक्त के निमित्त स्वामी और कहीं टहलुआ, कहीं चरवाहा, कहीं मशालची, कहीं सुनार, कहीं चोर, कहीं साहूकार, कहीं बेटा, कहीं बाप, कहीं आशक्त, कहीं माशूक, कहीं यार, कहीं नातेदार हुआ तो उस महिमा की और देख करके ऐसे चिर्त्रों पर हृष्टि जाती है तो महा आश्चर्य होता है इसका क्या एंजान्त्र है, ? सो जानेरहों कि जो भगवत् व शास्त्र के जाननेवाले हैं उनलाेगाें की तो यह आशङ्का नहीं और न उन को कुछ उत्तर का प्रयोजन है क्योंकि उनको यह चरित्र परम आनन्द के देनेवाले व सब संदेहों के दूर करनेवाले ऋौर भगवद्भक्ति व दढ़ प्रेम के क्रुपा करनेवाले हैं व उनको भगवचिरित्रों के सिवाय वास्तव करके तनकभी दूसरी कथा पर चाह नहीं होती काहेसे कि उन चरित्रों का यह बल व प्रताप है कि भगवत् के रूप अनृप और खिवमाधुरी का हृदय में प्रकाश करके भगवत्परायण करदेते हैं परन्तु जो लोग ना समक हैं उनसे यह विनय है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवत् की करुणा व दयालुता भक्रों की चाह पूर्ण करने के निमित्त कई जगह थोड़े में वर्णन द्रुमाहै। यहां भी थोड़ेमें लिखा जाता है वेद श्रुति कहते हैं कि भगवत् पूर्ण-ब्रह्म अपने भक्तों पर करुणा व दया करके आविर्भाव होताहै शारिडेल्य सूत्र में लिखा है कि भगवत् के स्वरूप धारण करने में केवल करुणा व द्या का कारण है भगवत् ने गीताजी में कहा है कि भक्नों की रक्षा करने को ऋौर धर्म को स्थिर रखने के निमित्त युगयुग में अवतार लेताहूँ मेरे उन जनमां ऋौर कर्मों के जानने से फिर जनम नहीं होता तो उन वचनों के अनुसार जब कि भगवत् अपने परमधाम को छोड़कर प्रकट होता है तो जो चिरत्र करता है सो भक्नोंपर द्या व करुणा के कारण से है इस हेत् कि भक्तलोग उन चरित्रों को कीर्तन करके और अपने स्वामी की करुणा व दयालुता को देखकर उसी ऋोर लगे रहते हैं दूसरी ऋोर चित्त नहीं देते और दूसरों का भी उन चरित्रों के प्रभाव करके उद्धार होजाता है सिवाय इसके भगवद्भक्तों को अनुक्षण ध्यान व चिन्तन अपने स्वामी का रहता है और जो प्रयोजन आन पड़ता है तो भगवत् को छोड़ ऋौर किसी से नहीं याचते तो रीति व सिद्धान्त के ऋनुसार भक्त के प्रयोजन के समय उसीका आना योग्य व उचित होताहै कि जिसको उस भक्न का ध्यान रहता है ऋौर जो उसमें यह कोई कहे कि भगवत् में सब कुछ सामर्थ्य और पराक्रम है क्या और किसी प्रकार से वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होसक्ना निज आप आनेका क्या प्रयोजन है ? सो जानेरहो कि इस आशङ्कासे पहले तो रीति और सिद्धान्त में भेद पड़ता है कि ध्यान तो किया किसी और रूपका और कार्य व मनोरथकी सिद्धता किसी और प्रकार से यह कब होसका है दूसरे उन वचनों के अनुसार जो ऊपर लिखे हैं दया करुगा में भगवत् के विरुद्ध पड़ता है अर्थात् जन भन्नों को

प्रयोजन हुआ और आप नहीं आया दूसरे किसी प्रकार से प्रयोजन सिद्ध होगया तो वह बचन भगवत का और दया कहां सच रही किस हेतु कि उन वचनों में यह बात लिखी है कि आप मैं आताहूं यह बात नहीं लिखी है कि प्रयोजन सिद्ध करदेताहूं और इसी शङ्का के समाधान में एक इतिहास स्मरण हो आया यह कि किसी महाराज ने किसी एक बड़े महानुभाव से पूछा कि ईश्वर सब प्रकार समर्थ है अवतार लेनेका क्या प्रयोजनथा? किसी श्रीर प्रकार से भक्कों का कार्य क्यों न करदिया? वे महानुभाव उस दिन चुप रहे एकमूर्ति उसके छोटे बालक के तदाकार ऐसी बनवाई कि तनक उसके लड़के के स्वरूप से भेद नहीं था श्रीर लड़का खिलानेवालेको समभादिया कि जिस समय हम और महाराज यमुना के सैर को नावपर चढ़ें उस समय वह मूर्ति गोद में लेआना सो वह उसीसमय पर लेगया व वह महानुभाव उस लड़के को लेकर महाराज को देनेलगा परन्तु वह मूर्ति हाथ से छूटकर यमुना में गिरपड़ी महाराज जो कि उस मूर्ति को अपना लड़का समभता था विकल होकर यमुना में कूदपड़ा कुछ अपने प्राण व डूबने का शोचन किया उस महानुभाव ने निकलवाया और पूछा कि तुम्हारे नौकर व मल्लाह सैकड़ों खड़े थे तुम आप क्यों यमुना में कूद पड़े ? महाराज ने कहा कि मुक्तको उस बड़के के स्नेह व प्रेम के कारण से इतनी सुधि व सम्हार न रही कि कुछ कहूं इस हेतु आप कूदपड़ा उस महानुभाव ने उत्तर दिया कि यही दशा उस भगवत् की है कि जब अपने भक्त को दुःख में देखता है दया करके विकल हो आप चला आता है सिवाय इस बात के भगवत का दृढ़ वाचाप्रबन्ध है कि अपने भक्नों की चाहना पूर्ण करता हूं अगेर उन रलोकों का अर्थ कई जगह इस यन्थ में लिखागया तो उस वाचाप्रवन्ध के अनुसार जैसी चाहना भक्त की हुई सोई आय के भगवत ने पूर्ण की इसके सिवाय भगवत् व भगवत् का चरित्र कल्पवृक्ष के सदृश है जैसा जिस किसी को विश्वास है उसको वैसाही फल देते हैं सो जानकी महारानी के स्वयम्बर में श्रीरामचन्द्र स्वामी व मथुरा के रङ्गभूमि में आप श्रीकृष्णस्वामी सब लोगों के भाव के अनुसार दिखाई दिये इससे निश्चय होगया कि जिस भक्त ने जिस भाव से चिन्तन किया उसको उसी भाव से देखपड़े और वैसाही फल दिया और वैसेही चरित्र किये. एक इत्तान्त बरसाने में देखने में। आया अर्थात् बन्यात्रा के समय जब बरसाने श्रीराधिका महारानी के मैके में जानेका संयोग दुआ तो वहां की व्रजवासिनी सब यात्रियों से पैसा रुपैया मांगने लगीं किसीने कहा कि जब यह बात कहोगी कि नन्दनन्दन व्रजिकशोर हमारा बहनोई है तब कुछ देवेंगे उन व्रजवासिनियों ने अपने नाते व भाव के अनुसार उस राधिकावल्लभ ऋौर उसके सम्बन्धीलोगों को सौ गालियां सुनाई श्रीर भगवद्भक्तों श्रीर रसिकों के हृदय में प्रिया प्रियतम के रूप श्रन्प का एक समाज प्रकट कर दिया उस समय एक दो की तो यह दशा देखी कि प्रेम का प्रवाह आंखों से बहता था भगवत् की छवि माधुरी की चिन्तन में मग्न व बेसुधि थे ऋौर उन व्रजवासिनियों को भगवत् की सखी जानकर प्रणाम करते थे श्रीर कोई दुष्टभाववालों को देखा कि उन स्त्रियों से गाली देकर कुदृष्टि से देखते थे और हँसी ठट्टा उनके साथ करते थे अब विचार करना चाहिये कि एक ओरवालों को तो गालियों ने महामन्त्र का फल दिया और दूसरे गोलवालों को वे स्त्री श्रीर उनकी बातचीत नरक का कारण होगई श्रीभेश्राय इस कहने का यह है कि जिस किसी को भगवत् व भगवचरित्रों में जैसा भाव है उसको वैसाही देखने में आता है और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवत् का चरित्र भक्तों को तो आनन्द का देनेवाला और दुष्ट व विमुखों को रसा-तल पहुँचानेवाला है जैसे सूर्य को कमल तो देखकर खिल जाता है अगर कुमुदिनी सम्पुटित होजाती है अथवा सारेसंसार को तो प्रकाश प्राप्त होता है व उलूक व चमगीदड़ी की आंखों की ज्योति जाती रहती है इससे कोई संदेह का स्थान नहीं कि भगवत् समर्थ और मालिक और अपने वाचाप्रबन्ध का दृढ़ और अपने वचन को सत्य कहनेवाला श्रीर अपने भक्नों पर अत्यन्त दया करनेवाला है जो चरित्र उसने किया और आगे करेगा सब सत्य व समीचीन हैं शङ्का व कुतर्क की कदापि समवाई नहीं विश्वासयुक्त और प्रेमियों को वह चरित्र निश्चय व निस्संदेह आनन्द व ब्रह्मपद का देनेवाला है और विमुख व बेविश्वा-सियों को विश्वास छुड़ाकर सातवें पाताल को प्राप्त कर देनेवाला है काहे से कि करुपवृक्ष से आनन्द के मांगनेवाले को आनन्द मिलता है और दुःख मांगनैवाले को, दुःख कि यह पहले भी लीलानुकरणानिष्ठा में वर्णन हुआ है मुक्तको ऐसे शङ्का करनेवालों की प्रश्न पर अत्यन्त आरचर्य हुआ कि उन्हों ने विना सममे शोचे ऐसा प्रिक्ष निर्वर्त व अयोग्य किया काहेको क्योंकि जिन भक्नों के हृदय के नयनों को सिवाय भगवत् के श्रीर कोई दृष्टि में नहीं श्राता व न बाहर सिवाय उसके श्रीर किसी को जानते हैं तो जो उनको चाहना किसी प्रकार की हो उसका पूर्ण करने-वाला सिवाय भक्रवत्सल कृपासिन्धु के श्रीर कौन निश्चय कियाजाय श्रीर उन भक्नों के भीतर व बाहर के नयनों को सिवाय उसके श्रीर कौन दिखाई दे॥

कुसंगसे हानि व सुसंग से लाभ तिसका वर्णन ॥

श्रव लिखने का प्रयोजन पड़ा कि कौन वस्तु तुरन्त त्यागने योग्य है श्रीर कौन वस्तु श्रद्धीकार करने योग्य है ? सो जानेरहो कि दुष्ट श्रीर खल व विमुखों के संग का त्याग शीघ उचित व योग्य है उसका वर्णन करना व लिखना कुछ प्रयोजन नहीं कि थोड़ा बहुत कोई कोई निष्ठा में व विशेष करके इसके अन्त में लिखि आया हूं उनके संग को एक करामात विचार करना चाहिये अनेकरूप से लोगों को सताते हैं अर्थात् किसी को बीछ व काले भौरा के सदश हैं और किसीको बौड़हे कुत्ते के सदश व किसी को मदिरा की रङ्गत दिखाती है और किसी के निमित्त हलाहल विष की मूर्ति होजाती है गोसाई तुलसीदास्त्रजी ने जो इनलोगों के संग त्याग के हेतु जो चौपाई उत्तरकाएड में कही है सो यह है ॥

उदासीन नित रहिय गोसाई । खल परिहरिय श्वान की नाई॥

इस चौपाई के ऋथे कई एक हैं परन्तु सूक्ष्म करके ऋथे यह है कि दुष्ट से दूर रहिये और श्वान जो कुत्ता है तिसकी मांति उसका त्याग उचित है तात्पर्य दूर रहने से यह है कि कुत्ते से जो स्नेह करिये तो वह श्रीर में लगके व चाटकर ऋपवित्र करे और जो उसको मारिये तो भूँकै व काटखाय ॥ इसी पर ज्यासजी का दोहा है ॥

दो० व्यास बड़ाई जगतकी, कुत्ते की पहिचान । प्यारिकये मुँहचाटई वैरिकेये तनहान ॥

अर्थात दोनों प्रकार से हानि है और दूर रहने में कुछ हानि नहीं और टुकड़ा डाल देने में भी कुछ हर्ज नहीं होता अर्थात् इस दोहा व चौपाई के दृष्टान्त से कुछ उपकार व भलाई करदेने में रुकावट नहीं समभता उनसे वैर व प्रीति नहीं करना यह मना करते हैं व दूर रहने को आज्ञा है किसीने इसी वचन के अनुसार एक हो के साथ आचरण किया आ-नन्द में रहा निश्चम त्याग करना संग विमुख व दुष्टों का बहुत उचित् है भूलकर भी निकट न जाय व तिसा विमुख व दुष्टों का अरेर दनके प्रीति का त्याग करना अत्यन्त उचित है इसी प्रकार अर्झाकार करना सत्संग व समागम भगवद्भकों का बहुत योग्य व उचित है सत्संग वह वस्तु है कि जिस पदवी का मिलना मन व बुद्धि में न समाय व न समभ में आवे सो पदवी सहज में मिल जाती है इस संसार व स्वर्गीदिक के सुख तो तुच्छ हैं ब्रह्मानन्द का सुख भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता बरुवे सब सुख सत्संग के सेवक हैं सब हाथ बांधे सम्मुख होजाते हैं और जब कि पूर्णब्रह्म परमात्मा सत्संग के प्रभाव करके सहज में मिलजाता है और जहाँ सत्संग है तहां आप देवताओं के सहित प्राप्त रहता है तो दूसरी पदवी के सुख सब प्राप्त होजावें तो क्या आश्चर्य है ? सत्संग का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा पापी यमदूतों को मार पीट कर उस स्थान पर पहुँचा कि योगियों को मिलना कठिन है वेश्या जो सब पाप की मूर्ति हैं उनको वह पद मिले कि रङ्गनाथ स्वामी और नाथजी महाराज वशी-भूत होगये और नित्यविहार में अपने मिजाय जिया बाल्मीकि व नारद जी के वृत्तान्त पर दृष्टि करनी चाहिये कि पहले वे क्या थे श्रीर अब सत्संग के प्रभाव से क्या हैं सो किसको किसको गिनावें जो कोई जिस उत्तम पदवी को पहुँचता है सो सत्संग ही के प्रभाव से सो जिस किसी को संसार समुद्र से उत्रना है सो सत्संगकरे विना सत्संग न तो नाम कीर्तन प्राप्त होता है न भक्ति न भगवत् ॥

बहुत निष्ठा स्थापित होने का कारण च उसके साथ माहात्म्य नाम कीर्तन का ॥

इस यन्थ में चौबीस निष्ठा लिखी हैं व सब निष्ठाओं के वर्णन में यह लिखा गया कि इस निष्ठा से भगवत् मिलता है अब चित्त डगमग में है कि उनमें से किसके अनुकूल आचरण करना चाहिये और जो एक निष्ठा से भगवत् मिलता है तो इतनी निष्ठा के लिखने का क्या प्रयोजन ? एक निष्ठा लिख देनी बहुत थी और जो किसी कारण से चौबीसों निष्ठा ठीक हैं तो यह भी वर्णन करना चाहिये कि उनमें कौनसी निष्ठा ऐसी हैं कि जिससे मनोरथ अतिशीघ सिद्ध हो ? उत्तर यह है कि सब निष्ठाओं की जो कुछ महिमा लिखी गई है सब सत्य व ठीक है किसी भांति कुछ संदेह नहीं है उनमें से किसी एक निष्ठा पर चित्त दढ़ आरूढ़ हो जान चाहिये वही एक निष्ठा इस संसार समुद्र से पार उतार देवेगी दूसर्र निष्ठा का प्रयोजनान होगा और उसी एक निष्ठा के विश्वास व निश्च का यह प्रताप है कि शेष दूसरी सब निष्ठाओं में अपसे आप अधिका

होजायगा जैसे एक दीपक के प्रकाश होने से सब वस्तु घर में हैं सो दीखने लगती हैं और जिस निष्ठा पर जिसका चित्त लगे तो उस निष्ठा से सिवाय भगवत् के मिलने के निमित्त दूसरे साधन का प्रयोजन नहीं दिन दिन प्रीति को वृद्धि करके अधिकारता को पहुँचाय देती है व बहुत निष्ठा स्थापित होने का कारण यह है कि सब किसी की रुचि मन की एकसी नहीं है किसी की बाल चरित्रों में रुचि है छोर किसी को माधुर्य व शृङ्गार में व किसी का हँसी खेल सखाभाव के चरित्रों में मन लगता है और कोई ईश्वरता व कुपालुता के चरित्रों पर चाह रखता है इसी प्रकार सब उपासक अपने मन की रुचि के अनुसार भगवत् के शोभा व चिन्तन में सावधान होता है तो शास्त्रों में जो उनके सब भाव की निष्ठा लिखी न जाती तो विना ठहरने रीति आराधन उस निष्ठा के भगवत् के मिलने में व्यवधान पड़ना प्रमाण इस वचन का आप भगवत् के चरित्रों से प्रसिद्ध है कि भगवत् ने सब निष्ठा के सम्बन्धी चरित्र किये जिसमें जैसे चरित्रों पर जिसको चाह हो वैसे ही चरित्रों पर मन को लगा कर भगवत् परायगा हो जावे इस हेतु चौबीस निष्ठा जो ठहराई गईं बरु जितनी अधिक लिखी जातीं तितनी अधिक प्रकाशित होतीं यही बात ग्रन्थ के आरम्भ में जहां भक्ति अनेक प्रकार की होजाने का उत्तर लिखा गया है तहां प्रथम ही पद्धति व रीति के नाम से लिखी हैं यहां उसी को विशेष करके लिख दिया है और यह नहीं कहा जाता कि इस निष्ठा से भगवत् बहुत शीघ मिलता है और इस निष्ठा से शीघ नहीं क्योंकि यह चौबीस निष्ठा आवागमन के समुद्र से पार होने को चौबीस जहाज के सदृश हैं जिस जहाज पर बैठेगा बेखटके पार होजायगा जहाज पर बैठने अर्थात् विश्वास दढ़ व आ-चरण पक्का करने की देर है पार उतारने वाला अपनी दया के वश पार उतारने को सदा सर्वकाल सावधान है परन्तु इस काल में अर्थात् किवयुग के निमित्त जो कुछ शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग में भगवत् का ज्ञान व ध्यान और त्रेता में भगवत् की यज्ञ और द्वापर में भगवत् की पूजा करने से उद्धार होता था अब कित्युग में केवल भगवत् का नाम मुख्य आधार है और इस वचन का निश्चय भागवतव स्कन्दपुराण व पद्मपुराण इत्यादि से अच्छे प्रकार होता है व रामतापिनी वेदश्रुति कहती है कि नाम के प्रभाव से भूर्णब्रह्म परमास्मा निजता है नाम- माहातम्यकोमुदी यन्थ में सूत्र व स्मृति पुराण व वेद के प्रमाण से निश्चय करके मिलना मुक्ति का केवल भगवत् नाम से ऐसा सिद्धान्त लिखा है कि वह ग्रन्थ पढ़ने व सुनने से बनि आता है विस्तार के भय से उसके भाषान्तर का कुछ प्रयोजन न समका जितने मत व पन्थई देखने सुनने में आये उनके अयगामी अपने २ मत वपन्थ की बड़ाई करके आपस में लड़ते भगड़ते हैं परन्तु भगवत्नाम की महिमा श्रोर बड़ाई करने में सबका सम्मत एक है व सब बराबर कहते हैं कि यह नाम सब काम दोनोंलोक के सुधार देता है व परीक्षा की बात है कि दश आदमी गाइनिदा में सोते हैं उनमें किसी एक का नाम लेकर किसीने पुकारा तो वही जगता है जिसका नाम लेकर पुकारा इस दृष्टान्त व प्रमाण से दो बात की निश्चय हुई एक यह कि सोता हुआ पुरुष नाम के पुकारने से जगकर प्राप्त होजाता है तो वह भगवत कि सर्वकाल जा. गनेवाला व सर्वत्र व्यापक है क्यों नहीं सम्मुख होजायगा दूसरे यह कि इस प्रमाण से नाम व नामी की अभेदता निश्चय ठहर गई अर्थात् जो नाम है सोई नामवाला है तो जब कि नाम भगवत् कि वास्तवमें भगवत् है अनुक्षण जिसके जिह्वा पर रहेगा तो वह जापक वर्षों न ब्रह्मरूप होजायगा शास्त्रों का जो यह वचन है कि नाम के लेने से सम्पूर्ण पाप आगे के व अबके दूर होजाते हैं उसका निर्णय नाममाहात्म्यकौमुदी यन्थ में अच्छे प्रकार से लिखा है अर्थात् शङ्का करनेवाले ने यह शङ्का किया कि जो धोखे व भूलकर एक बेर के नाम लेनेसे सम्पूर्ण पाप आगे के संचित व वर्तमानकाल के नाश को प्राप्त होजाते हैं तो वह लोग संसार व अन्तकाल में क्यों दुःख पाते हैं उत्तर यह है। के एकवेर नाम लेनेके पीछे जो नाम नहीं लेते इसहेतु नाम नहीं लेनेके पापमें बद्ध होकर भांति भांति की पीड़ा व दुःखको भोगते हैं जो बराबर नाम लेते रहें तो कोई पाप न हो व ब्रह्मरूप होजावें ऋौर श्वेत वस्त्रपर स्याही बहुत शीघ भीनजाती है तो जिस जिह्वा से एक बेर नाम उचारण हुआ और वे फिर नाम नहीं लेते तो उनको नाम नहीं लेनेका पाप अधिक होता है अभि-प्राय यह निकला कि भगवत् का नाम प्रतिश्वासा व प्रतिक्षण जपता रहे कि फिर कोई पाप निकट न आवे यह सिद्धान्त ऐसा है कि कोई संदेह अथवा शङ्का उचित्र नहीं व जो किसीको संदेह हो तो अजामिल के प्रसंग से शङ्का का समाधान करदे सर्वभा इस किलयुंग में सिवाय वाम मङ्गलरूप मेरे स्वामी के ख्रोर कोई उपाय विशेष व सुष्ठुतर ऐसा नहीं कि जिसके अवलम्ब से अतिशीघ मनोवाञ्छित पद को पहुँचजाय व नाम लेने में न कुछ अटपट हैं न कुछ खर्च होता है केवल जीभ हिलानी है सो जीभ अनुक्षण मुख में प्राप्त है जिन लोगों ने अनन्य होकर उस नामी के नाम की शरण ली है वही भक्त है ख्रोर वही भजनानन्द व वहीं साधु है ख्रोर वही वैष्णव ख्रोर वही जीवन्मुक है।

भगवद्भक्तों के आगे विनय व श्रीराधाश्याम श्रानन्दधाम के चरणारविन्द में निवेदन॥

अब भगवद्भक्तों व उपासकों के चरणकमलों को दण्डवत् प्रणाम करके विनय करता हूं कि यह चरित्र भगवद्भक्तों का सम्पूर्ण पाप व दुःखों का दूर करनेवाला ऋौर भगवचरणों में प्रीति का बढ़ानेवाला व दोनों लोक का सब सुख कुपा करनेवाला व ब्रह्मानन्द का देनेवाला जैसा अपनी मति अनुसार मुक्त मतिमन्द से होसका देवनागरी में भाषा-न्तर राचि करके निवेदन किया यह तुम्हारे परमत्रीतम के चरित्रों से भरा है इस हेतु मेरे बुरे कमों की ओर न दोखिके अवश्य अङ्गीकार करने योग्य है और सब संप्रदायवालों को आनन्द का देनेवाला है क्योंकि सब संप्रदायों के आश्चर्य व रीति व परम्परा का वृत्तान्त निखोट सब बड़ाई व मर्याद के सहित लिखा है जो कुछ चूक होगी सो मेरी अज्ञता है प्रारम्भ से व अन्ततक केवल एक सिद्धान्तंपर दृष्टि व परिश्रम रहा है कि जिस प्रकार होसके किसी निष्ठा के अवलम्ब से अथवा चरित्र से के नाम से के संप्रदाय से भगवत् पूर्णेत्रह्म सिच्चदानन्दघन छविसमुद्र शोभा धाम के चिरित्रों व रूप अनूप में अज्ञलोगों को प्रीति व ज्ञाता लोगों को प्रीति की वृद्धि व दृहता प्राप्त होय व दो अपराध जानि बूमि के अलबत्ते हुये एक यह कि बहुत जगह इस समय के लोगों को वृत्तान्त का वह निश्चय करके मेरा वृत्तानत है सो लिखा गया है सो प्रयोजन इसका इतनाही है कि संग्रह व त्याग विना पहिंचान नहीं होसक्रा दूसरा यह कि कोई २ जगह वह भेद व भाव लिखगया है कि जो विमुख व संप्रदायों से बहिर्मुख लोगों से गुप्त रखने योग्य थे सो इसमें शुचिताई व दढ़ताई यह है कि उन लोगों को उस भेद व भाव के पढ़ने व सुनने का संयोग ही नहीं पहुँचेगा कदाचित जो हजार दो हजार में कोई एक पढ़ सुनलेगा तो उसके स्वाद व भाव और मुख्य अभिप्राय से निश्च्य करके अज्ञ रहेगा व कथा व इतिहास की भांति समकेगा जैसे पीनसवारे को कपूर की सुगन्ध का ज्ञान नहीं होता क्योंकि उस रसके वेही भागी हैं कि जिनकी भगवत्चरित्रों में प्रीतिहै और उस रसके उपासक हैं और उनहीं के निमित्त वे भाव भेद लिखे गये हैं। हे श्रीनन्दनन्दन, राधावर, वृन्दावनविहारी, शोभाधाम! हे श्रागागतवत्सल, प्रणतातिभञ्जन, दीनवन्धु ! हे करुणाकर, सिच्चरा-नन्द्घन, पूर्णब्रह्म, नित्य, निर्विकार ! हे यशोदािकशोर, परममनोहर, सुकुमार ! हे पतितपावन! हे अधमउधारन! हे करुणानिधान! हे दया-सिन्धु! जैसा मेरा वृत्तान्त है किस प्रकार किस मुख से निवेदन करूँ कि आपको विना मेरे निवेदन किये सब अच्छीप्रकार ज्ञात है मेरे बराबर पतित अनेक अपराधों का पात्र व मातिमन्द दृष्टान्त को भी कोई नहीं और न इस बात पर मुक्तको निश्चय व दहता है कि छोटे से राजा का किंकर अपने स्वामी व प्रजा का हजारों अपराध करके दएड इत्यादि से बचा रहता है बरु सब पर आज्ञा चलाता है व जब कि मैं बिन मोलका चेरा बरु घरजाया किंकर साख दरसाख से तुम ऐसे पूर्णब्रह्म का हूँ कि जिसकी माया एक अदनेको अनेक ब्रह्माएडों का स्वामी बना देती है तो मुक्तको क्या भय व डर किसीसे है ? परन्तु क्या कहूँ श्रोर इस मन भाग्यहीन को क्या करूँ कि किसी भांति नहीं मानताव न आपके सम्मुख होता है बरु ऐसी दशा है-भजन बिन जीवत जैसे प्रेत ॥ दूसरा-भजन बिन मिथ्या जनम गँवायो ॥ तीसरा-दोऊमें एको न भई ॥ चौथा-सब दिन गये विषय के हेतु ॥ पाँचवां-जन्म गयो बादिही पर बीते ॥ ऐसे अपने बुरे आचरण पर दृष्टि करके जो परिणाम को शोचता हूँ तो अपना कुछ ठिकाना नहीं देखता न सहारा दिखाई पड़ता है परन्तु आधार व अवलम्ब एक वचन का सो वह यह है कि अपने निज श्रीमुखाराविन्द से कहा है कि जो कोई एकवेर मेरे शरण होकर श्रीर यह बात कहिकर कि तुम्हारा हूँ मुक्तसे माँगता है तो मेरा यह प्रण है कि उसको निर्भयपद देदेता हूँ ऋौर इस प्रणमें यह नियम नहीं कि वह साधु हो के ऋसाधु अथवा मन से शरण हो अथवा ऊपर से सो उस व बन के अनुसार सत्य करके अथवा मिथ्या अथवा दिखलाने के निमित्त अथवा वश्चकता से अथवा मनसे अथवा ऊपरसे आपके शरण होकर् और तुम्हारा हूँ उचस्वर से पुकारकर यह भिक्षा मांगता हूँ कि किसी शरीर में जावें किसी लोक में कहीं रहें यह ध्यान व चिन्तन अप्रिका रात दिन निश्चल मेरे हृद्य में बनार्हे कि श्रीयमुनाजी के किसारे परम श्रीभायमीत चौरासी कोस व्रजमण्डल की भलक व चमक दमक दोनों स्वरूप के परस्पर मुखारविन्द व वस्त्र आभूषण पर पड़ते हैं उस समय यह नहीं विवेक होता कि कीन श्रीप्रियाजी महारानी हैं व कौन श्रीकृष्णस्वामी इस पहिचान करने में शिव व शारदा की भी बुद्धि दक्ष है दूसरे की तो क्या सामर्थ्य है जो निरुवार सके व प्रिया प्रियतम के प्रेम का यह वृत्तांत है कि प्रियाजी के हृदय में प्रिय-तम व प्रियतम के हृदय में प्रियाजी।निरन्तर बसी रहती हैं सो जब कि अन्तर व बाहर का यह वृत्तान्त है तो दोनों में किस प्रकार कहा जाय कि प्रिया प्रियतम दो हैं निश्चय करके एक हैं जैसे शब्द व अर्थ व जल व तरङ्ग सो ऐसी श्रीवृषभानुनन्दिनी साक्षात् कृष्णिप्रया जिसकी चरण-नखचिन्द्रका परम रिसकों का जीवन आधार व सम्पूर्ण शोभा व शृ क्रार का कारण तिसकी सुन्दरता शोभा व शृङ्गार का वर्णन किस प्रकार कोई कर सके जितनी उपमारहीं सो प्राकृत स्त्रियों की शोभा के वर्णन में लगि गईं प्रियाजी महारानी के योग्य न रहीं ऐसी श्रीप्रियाजी महा-रानी श्रीकृष्णस्वामी के वामश्रङ्ग में विराजमान हैं कि जिसकी शोभा व सुन्दरता के कारण से श्रीनन्दनन्दन महाराज की शोभा व सुन्दरता प्राप्त होती है लिलता व विशाखा इत्यादि सब सखी चमर छत्र व्यजन पानदान उगालदान इत्यादि नाना प्रकार की सामां सेवा के लिये अ-पनी २ सज से सेवा में सजी हुई खड़ी हैं सम्मुख सखीगण नृत्य करती हैं वीगा वेगा वंशी मृदङ्ग सारंगी व करताल आदि भांति मांति के वाद्य यन्त्र सब एक स्वर में मिले बजते हैं घुंघुरू व किङ्किशी गति पर छमाछम छमाके रही हैं व मधुर आलाप व गान व तान व उपज व मूर्च्छना की तरङ्ग उठ रही है सब रागिनी व छत्रों ऋतु सखीरूप मूर्ति-मान् सेवा में खड़ी हैं वह शोभा व समाज व सुख परमरिसक भक्नों के हृदय में समाय रहा है सो सब विराजमान व प्राप्त है ॥

## श्लोकः।

येषां श्रीमद्यशोदासुतपदकमले नास्ति भक्तिराणां येषामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा। येषां श्रीकृष्णलीलाललितरसकथ्रासादरी नैव कर्णी धिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयति सततं कीर्तनस्थो सृदङ्गः॥ १९॥

## छप्य।

जय जय नन्दिकशोर, जयतु वृषभानुिकशोरी। चिदानन्द धन रूप, नित्य सुन्दर शुभ जोरी॥ लीला धाम स्वरूप, नाम नित भक्त जो गावैं। नेति नेति किह वेद, भेद जाको निहं पावें॥ गौरश्यामशोभासदन, प्रणतपाल आरतहरण। जन प्रताप के कल्पतरु, सर्व काट्य पूरण करण॥

इति श्रीभक्रमालकथा समाप्ता॥





## वेदान्त स्रोर योग-संबंधी प्रसंके।

| 2014 - Cyphighting - AS A - Ann And Company to 3 to 10 O Meditors 2 to make meaning distributions reasoned mediting in the |        |                           |             |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------|-------|
| नाम पुस्तक                                                                                                                 | मृल्य  | नाम पुस्तक                |             |           | मृल्य |
| भगवद्गीता पंचरत्र मूल                                                                                                      | IJ     | विहार-टंदावन              | ***         | ***       | 1=)   |
| भगवद्गीता सटीक बा० जालिमिं                                                                                                 |        | वैराग्यमकाश               | ••••        | ****      | リ     |
| भगवद्गीता सटीक पं०सूर्यदीन                                                                                                 | 9=)    | सांख्यतत्त्वसुवे          | ाधिनी सटीव  | ñ         | じ     |
| भगवद्गीता स० मुं० हरिवंशलाल                                                                                                | H II)  | <b>त्र्र</b> ष्टावक्रगीता | (सं०टी०स    | •)        | V     |
| भगवद्गीता स०पं०गिरिजापसाट                                                                                                  |        | रामगीता सटी               | क           | ••••      | 3)    |
| श्रवतार-सिद्धि ··· ···                                                                                                     | اال    | बीजक कबीरट                | ास सटीक     | ••••      | 115   |
| इश्वर-दीपिका सटीक                                                                                                          |        | भक्ति-सागर (              | सजिल्दं )   | ****      | રાાા  |
| पञ्चद्शी ( भा० टी० स० )                                                                                                    | 别      | भगवद्गीता भा              | षा          | • • • •   | リ     |
| पश्चदशी (सं० टी० स०)                                                                                                       | · 3)   | भ्रमनाशक                  | ••••        | ••••      | シ     |
| योगवाशिष्ठ ( भाषा वार्तिक )                                                                                                | 5)     | इश्वरदीपिका               | भाषा-टीका   | * * * * * |       |
| सिद्धान्त-प्रकाश                                                                                                           | ·[티]   | ज्ञानस्वरो <b>द</b> य     | 3 * * d     |           | ン     |
| ज्ञान-प्रकाश ···· ···                                                                                                      | []     | भक्तमाल नाभ               | ((दास       |           | ミシ    |
| जपग्रन्य (साधुसिंह)                                                                                                        | 2)     | भक्तमाल सटी               | क श्रीसीता  | राम-      |       |
| पारसभाग                                                                                                                    | シ      | शरण भग                    | ावानप्रसाद- | कृत       | 到     |
| सांख्यकारिका तत्त्वबोधिनी                                                                                                  | ·· (1) | मुक्ति-मार्ग              | •           | ••••      | 1119  |
| पश्नोत्तरमाला                                                                                                              | اال    | सुन्दर-विलास              | f           |           | ווע   |
| <b>†</b>                                                                                                                   |        | 4                         |             |           |       |